#### GOVERNMENT OF INDIA

#### ARCHÆOLOGICAL SURVEY OF INDIA

### CENTRAL ARCHÆOLOGICAL LIBRARY

CALL No. 21.42.03

D.G.A. 79.

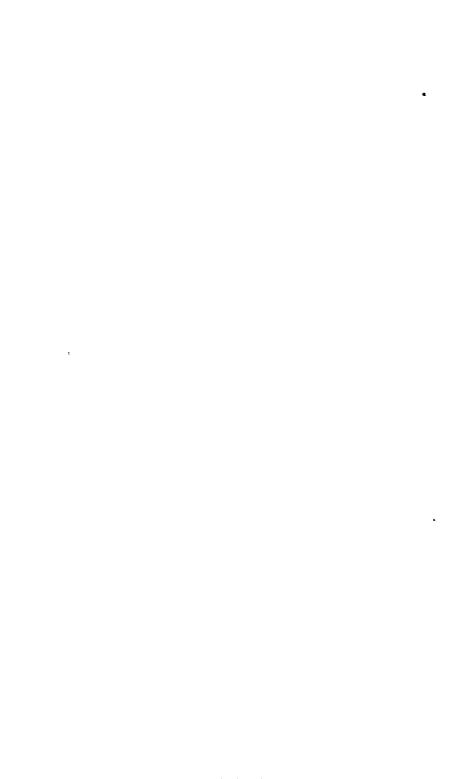

# प्रकृति और काट्य

Patrice area King grand (m. raine raisin 

# प्रकृति और काव्य



(हिन्दी मध्य-युग)

[ शोध-प्रबन्ध का परिवर्धित संस्करण ]



रवृवंश

प्रकाशक नेशनल पब्लिशिंग हाउस ६६, दरियागंज, दिल्ली

#### सर्वाधिकार सुरक्षित द्वितीय संस्करणः १६६०

मूल्य बा**र**ह रुपये

मुद्रक बालकृष्णा, एम० ए० युगान्तर प्रेस, डफ़रिन पुल, दिल्ली

### समर्पेशः :

स्वर्गीय पूज्य पिता के चरगों में जिनका म्राशीर्वाद सदा मेरे साथ रहा है



### अपनी बात

ग्रपने खोज-कार्य को पुस्तक-रूप में प्रकाशित होते देखकर, मेरे मन में ग्रनेक समृतियाँ जाग्रत हो रही हैं। ग्राज उन सबकी याद मुफ्ते ग्रा रही है जिनका किंचित सहारा, प्रोत्साहन तथा स्नेह ग्रौर जिनका पुण्य ग्राशीर्वाद मुफ्ते मेरे जीवन में पग-पग बढ़ा सका है। ग्रौर जब मैं मुड़कर गत जीवन की ग्रोर देखता हूँ तो लगता है मुफ्तको लेकर मेरे पास ग्रपना जंसा कुछ नहीं है। यदि मेरे जीवन से वह सब कुछ निकाल दिया जाय जो दूसरों के स्नेह ग्रौर ग्राशीर्वाद का है, तो लगता है मैं शून्य को घेरे हुए परिधि मात्र रह जाऊँगा।

ष्राज मुभे सबसे अधिक उन गुरुजनों का स्मरण ग्रा रहा है जिन्होंने मेरे विद्यार्थी-जीवन के पग-पग पर मुभे सहारा दिया है। उनका स्नेह-पूर्ण प्रोत्साहन ही या जो मेरी विवश निराशाओं में भी मुभे ग्राशा श्रीर ग्राश्वासन देता रहा है। परी-क्षाओं में जब-जब अपनी विवशता श्रीर दूसरों के ग्रन्याय के कारण मेरा प्राप्य मुभे नहीं मिला, मेरे उन गुरुजनों ने ममत्वपूर्ण स्नेह के स्वर में यही कहा था— "ग्रध्ययन और ग्राज की इन परीक्षाओं में कोई सम्बन्ध नहीं, रघुवंश, वाणी के मन्दिर में साधना ही सच्ची परीक्षा है।" सो सब कुछ तो मैं नहीं कर सका, लेकिन उनके स्नेह से जो प्रोत्साहन श्रीर प्रेरणा मिलती रही थी, उसीके फलस्वरूप मैं इस रास्ते इतना आगे बढ़ सका हुँ—यह मेरा विश्वास है।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थी-जीवन में मुभे सबसे ग्रधिक संघर्ष करना पड़ा है। पर गुरुजनों की कृपा मुभ्रपर रही है ग्रौर उनका मैं ग्राभारी हूँ। होस्टल-जीवन में मुभे जो सुविधाएँ प्राप्त थीं उसके लिए ग्रपने होस्टल के सेक्रेटरी पं० ग्रानन्दीप्रसाद जी दूवे ग्रौर वार्डन पं० देवीप्रसाद जी का मैं कृतज्ञ हूँ। पूज्य दूवे जी के सहज स्वभाव के लिए मेरे मन में ग्रत्थन्त श्रद्धा है। श्रद्धेय कुलपित पं० ग्रमरनाथ भा जी ने समयसमय पर जो सहायता ग्रौर सुविधाएँ मुभे प्रदान कीं, उनके विना मेरा कार्य सम्भव नहीं था ग्रौर मैं उनकी उदारता के प्रति ग्रनुग्रहीत हूँ। पूज्य डा० धीरेन्द्र वर्मा जी ने मेरे कार्य के विषय में समय-समय पर परामर्श ग्रादि से मुभे सहायता दी है, ग्रौर उसके लिए मैं उनका ग्राभारी हूँ।

पूज्य डा॰ रामकुमार वर्मा जी के निरीक्षण में मैंने यह कार्य किया है। श्रीर उन्होंने निरन्तर श्रपना बहुमूल्य समय देकर मेरी सहायता की है। उनके स्नेह श्रीर श्रनुग्रह दोनों के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पूज्य पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी जी ने जो स्नेह श्रीर श्रपना समय मुक्ते दिया, वह स्मरणीय है। मैं कई सप्ताह तक शांतिनिकेतन में उनके साथ रहकर जो स्नेह श्रीर परामर्श पा सका, उसके लिए नहीं जानता किस प्रकार कृतज्ञता प्रकाशन कहाँ।

श्रद्धेया शुभ श्री महादेवी जी ने व्यस्त श्रीर ग्रस्वस्थ स्थित में भी इसके लिए दो शब्द लिखने का कष्ट उठाया है। उनका जो सहज स्नेह मुभे प्राप्त है, उसके लिए क्या कहूँ। साथ ही इधर कई वर्षों से जो स्नेह श्रीर सहयोग मुभे ग्रपने परम ग्रात्मीय श्रीर सुहृद्द मित्रों, रामलाल, श्रात्माराम, केशवप्रसाद, गंगाप्रसाद पाण्डेय, रामसिंह तोमर श्रीर ब्रजमोहन जी से मिलता रहा है—उसका इस ग्रवसर पर स्मरण ग्रनायास ही श्रा जाना स्वाभाविक है—हम ग्रपने संबंधों की निकटता में ऐसे ही हैं।

इस खोज-कार्य को लेकर कुछ ऐसे झात्मीय मित्रों की स्मृतियाँ भी मेरे मन में कौंध रही हैं, जो मेरे हर्ष-विषाद का कारण हैं। भाई भ्रोमप्रकाश ने यदि मुक्ते एम० ए० पास करने के बाद प्रोत्साहित न किया होता, तो शायद ही यह कार्य मैं प्रारम्भ कर सकता। बहन सीतारानी भ्रोर भाई रामानन्द से मिलाने का श्रेय भी इन्हीं का है। इन दोनों ने मेरी आर्थिक कठिनाई के प्रारम्भिक वर्षों में जो सहायता दी है, उसके बिना मैं इलाहाबाद नहीं रह सकता था। स्वर्गीय मथुराप्रसाद की याद तो आज मेरे विद्यार्थी-जीवन की सबसे निर्मम कसक है—वे मेरे एम० ए० के सहपाठी थे और उनका स्नेह और हास्य मेरे लिए सबसे सबल प्रेरणा-शक्ति थी।

खोज-कार्य के सम्बन्ध में श्री पृथ्वीनाथ जी ने पुस्तकालय श्रौर पुस्तकों को खोजने में, श्री 'क्षेम' जी ने पुस्तकों की सूची बनाने में श्रौर हमारे लाइब्रेरी के उपाध्यक्ष श्री त्रिवेदी जी तथा श्री मिश्र जी ने जो सौजन्य तथा सहायता दी है उसके लिए मैं अत्यन्त आभारी हूँ।

इस पुस्तक के छपने का (प्रथम संस्करण) श्रेय भाई हरीमोहन दास और श्री पुरुषोत्तमदास जी टंडन को है, उनकी इस कृपा के लिए मैं ग्राभारी हूँ। फाल्गुन कृष्ण ६, २००५ —रघुवंश

#### द्वितीय संस्कररा

प्रथम संस्करण के समाप्त हो जाने के कई वर्ष बाद यह संस्करण प्रकाशित हो रहा है। पिछली भूलों को सुधारने के प्रयत्न के साथ इसमें परिशिष्ट रूप में तीन ग्रम्थयाय ग्रीर जोड़ दिए गए हैं, जिससे ग्रन्थ की उपयोगिता कुछ ग्रधिक हो गई है। १६ ग्रप्रैल, १६६०

—रधुवंश

### दो शब्द

हश्य प्रकृति मानव-जीवन को ग्रथ से इति तक चक्रवाल की तरह घेरे रहती है। प्रकृति के विविध कोमल-कठिन, सुन्दर-विरूप, व्यक्त-रहस्यमय रूपों के ग्राकर्षण्-विकर्षण् ने मनुष्य की बुद्धि ग्रीर हृदय को कितना परिष्कार ग्रीर विस्तार दिया है इसका लेखा जोखा करने पर मनुष्य प्रकृति का सब से ग्रधिक ऋणी ठहरेगा। वस्तुतः संस्कार-क्रम में मानव जाति का भावजगत् ही नहीं उसके चिन्तन की दिशाएँ भी प्रकृति के विविध रूपात्मक परिचय तथा उससे उत्पन्न ग्रनुभूतियों से प्रभावित हैं।

ऐसी स्थिति में काव्य, जो बुद्धि के मुक्त वातावरण में खिला भावभूमि का फूल है, प्रकृति से रंग रूप पाकर विकसित हो सका तो ग्राक्चर्य नहीं।

हमारे देश की धरती इतनी विराट है कि उसमें प्रकृति की सभी सरल कुटिल रेखाएँ और हल्के गहरे रंग एकत्र मिल जाते हैं। परिगामतः युग विशेष के काव्य में भी प्रकृति की श्रनमिल रेखाएँ और विरोधी रंगों की स्थिति ग्रनिवार्य है। पर इन विभिन्न-ताग्रों के मूल में भारतीय दृष्टि की वह एकता श्रक्षुण्ग रहती है जो प्रकृति और जीवन को किसी विराट समुद्र के तल और जल के रूप में ग्रहगा करने की श्रभ्यस्त है।

हमारे यहाँ प्रकृति जीवन का वातावरण ही नहीं श्राकार भी है। हमारी प्रकृति की काव्य-स्थिति में देवता से देवालय तक का श्रवरोह श्रीर देवालय से देवता तक का श्रारोह दोनों ही मिलते हैं।

सम्पूर्ण वैदिक वाङमय इस प्रकृति देवता के श्रनेक रूपों की श्रवतार-कथा है जो इस देश की समृद्ध कल्पना श्रीर भाव-वैभव की चित्रशाला है।

वैदिककाल के ऋषि प्राकृतिक शक्तियों से सभीत होने के कारण उनकी ग्रर्चना-वन्दना करते थे, ऐसी धारणा संकीर्ण ही नहीं भ्रान्त भी है। उषा, मस्त, इन्द्र, वस्ण जैसे सुन्दर, गतिशील, जीवनमय ग्रीर व्यापक प्रकृति रूपों के मानवीकरण में जिस सूक्ष्म निरीक्षण, सौन्दर्यबोध ग्रीर भाव की उन्नत भूमि की ग्रपेक्षा रहती है वह ग्रज्ञान-जनित ग्रातंक में दुर्लभ है। इसके ग्रतिरिक्त मनोविकार ग्रीर उनकी ग्रभिव्यक्ति ही तो काव्य नहीं कहला सकती। काव्य की कोटि तक पहुँचने के लिए ग्रभिव्यक्ति को कला के द्वार से प्रवेश पाना होता है। हमारे वैदिक-कालीन प्रकृति-उद्गीथ भाव की दृष्टि से इतने गम्भीर श्रौर व्यंजना की दृष्टि से इतने पूर्ण श्रौर कलात्मक हैं कि उन्हें श्रनुभूत न कहकर स्वतः प्रकाशित श्रथवा श्रनुभावित कहा गया है।

इस सहज सौन्दर्य-बोध के उपरान्त जो जिज्ञासामूलक चिन्तना जागी वह भी प्रकृति को केन्द्र बना कर घूमती रही। वेदान्त का श्रद्धैतमूलक सर्ववाद हो या सांख्यका द्धैतमूलक पुरुष-प्रकृतिवाद सब चिन्तन-सरिएयाँ प्रकृति के घरातल पर रह कर महा-काश को छूती रहीं।

उठती-गिरती लहरों के साथ उठने-गिरने वाले को जैसे सब ग्रवस्थाग्रों में जल की तरलता का ही बोध होता रहता है, उसी प्रकार वैदिक काल के ग्रलौकिक प्रकृति-वाद से संस्कृत काव्य की स्नेह सौहार्दमयी संगिनी प्रकृति तक पहुँचने पर भी किसी विशेष ग्रन्तर का बोध न हो यह स्वाभाविक है।

संस्कृत काव्यों के पूर्वार्ध में प्रकृति ऐसी व्यक्तित्वमती श्रौर स्पन्दनशील है कि हम किसी पात्र को एकाकी की भूमिका से नहीं पाते। कालिदास या भवभूति की प्रकृति को जड़ श्रौर मानव भिन्न स्थिति देने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार हम पर्वत, वन, निर्भर श्रादि से शून्य धरती की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार इन प्रकृति रूपों के बिना मानव की कल्पना हमारे लिए कठिन हो जाती है।

संस्कृत काव्य के उत्तरार्घ की कथा कुछ दूसरी है। भाव के प्रवाह के नीचे बुद्धि का कठोर घरातल भ्रपनी सजल एकता बनाये रहता है; किन्तु उसके रुकते ही वह पंकिल भ्रौर ग्रनमिल दरारों में बँट जाने के लिए विवश है।

हिन्दी काव्य को संस्कृत काव्य की जो परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई वह रूढ़िगत तो हो ही चुकी थी, साथ ही एक ऐसे युग को पार कर ब्राई थी जो संसार को दुःखमय मानने का दर्शन दे चुका था। जीवन की देशकाल-गत परिस्थितियों ने इस साहित्य-परम्परा को इतना अवकाश नहीं दिया कि वह अपनी कठोर सीमा रेखाओं को कुछ कोमल कर सकती। परन्तु जिस प्रकार जीवन के लिए यह सत्य है कि वह अंश-अंश में पराजित होने पर भी सर्वांश में कभी पराजित नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति भी अपराजित ही रही है। हर नवीन युग की भावभूमि पर वह ऐसे नये रूप में आवि-भूत होती रहती है जो न सर्वतः नवीन है और न पुरातन।

हिन्दी काव्य का मध्ययुग भ्रनेक परस्पर विरोधी सिद्धान्तों, भ्रादशों भ्रौर परम्पराभ्रों को अपनी वैयक्तिक विशेषता पर सँभाने हुए है। उसने अपने उत्तराधिकार में मिले उपकरणों को अपने पथ का सम्बल मात्र बनाया भ्रौर जहाँ वे भारी जान पड़े वहीं उनके कुछ भ्रंश को निःसंकोच फेंक कर भ्रागे पग बढ़ाया। भ्राज वर्तमान के वातायन से उन सुदूर भ्रतीत के यात्रियों पर दृष्टिपात करते ही हमारा मस्तक सम्मान

से नत हो जाता है, अतः उनके काव्य की कोई निष्पक्ष विवेचना सहज नहीं। विस्तार की दृष्टि से भी यह कार्य अधिक समय और अध्यवसाय की अपेक्षा रखता है। दर्शन और भाव की दृष्टि से यह काव्ययुग ऐसा विविध रूपात्मक हो उठा है कि उसकी किसी एक विशेषना के चुनाव में ही जिज्ञासा थक जाती है।

निर्णु के मुक्त स्राकाश में सगुणवाद की इतनी सजल रंगीन बदलियाँ घिरी रहती हैं कि पैनी दृष्टि भी न स्राकाश पर ठहर पाती है और न घटाओं पर स्थिर हो पाती है। साधना के स्रकूल सिकता-विस्तार में माधुर्य भाव के इतने फूल खिले हुए हैं कि न रुकने वाले कठोर पग भी ठहर-ठहर जाते हैं। स्रव्यक्त रहस्य पर व्यक्त तत्व ने इतनी रेखाएँ खींच दी हैं कि एक की नापतोल में दूसरा नपता-तुलता रहता है।

ऐसे युग की प्रकृति स्रौर उसकी काव्य-स्थिति के सम्बन्ध में शोध का कार्य विषय की विविधता के कारएा एक दिशा में नहीं चल पाता।

भाई रघुवंश जी ने इस युग के काव्य ग्रौर प्रकृति को ग्रपनी शोध का विषय स्वीकार कर एक नयी दिशा की सफल खोज की है।

शोधमूलक प्रबन्धों के सम्बन्ध में प्रायः यह धारणा रहती है कि उनमें शोध-कर्त्ता का ग्रध्यवसाय मात्र ग्रपेक्षित है, मौलिक प्रतिभा उसके लिए ग्रनावश्यक है। इस धारणा का कारण यहाँ के मौलिक कृती ग्रौर चिन्तनशील विद्वान के बीच की खाई ही कही जायनी जो विदेशी भाषा के प्राधान्य के कारण बढ़ती ही गई।

प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक प्रतिभावान साहित्यिक और अध्यवसायी जिज्ञासु हैं, अतः उनके प्रबन्ध में चिन्तन और भाव का अच्छा समन्वय स्वाभाविक हो गया है। हिन्दी के क्षेत्र में आने से पहले संस्कृत ही उनका विषय रहा है, अतः उनके अध्ययन की परिधि अधिक विस्तृत है।

किसी कृति को त्रुटि रहित कहना तो उसके लेखक के भावी विकास का मार्ग रुद्ध कर देना है। विश्वास है कि प्रस्तुत ग्रध्ययन की त्रुटियों में भी विद्वानों को भावी विकास के संकेत मिलेंगे।

—महादेवी

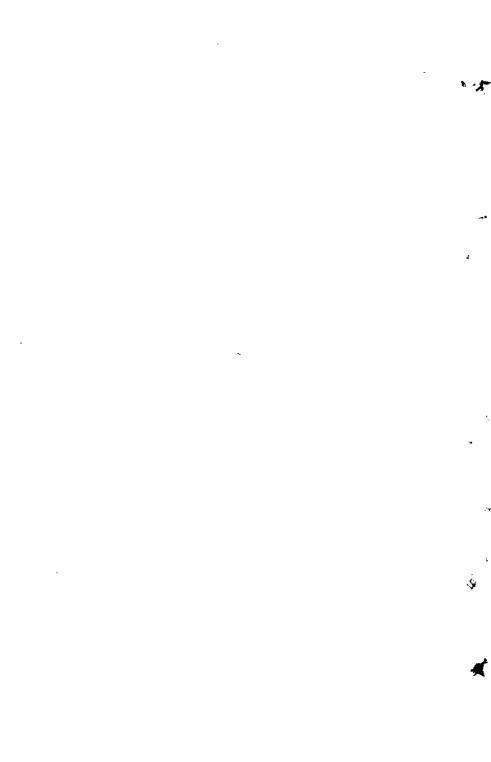

### आमुख

विषय प्रवेश-प्रस्तुत कार्य को ग्रारम्भ करने के पूर्व हमारे सामने 'प्रकृति भीर काव्य' का विषय था। प्रचलित अर्थ में इसे काव्य में प्रकृति-चित्रण के रूप में समभा जाता है, पर हमने यह विषय इस रूप में नहीं लिया है। जब हमको हिन्दी साहित्य के भक्ति तथा रीति कालों को लेकर इस विषय पर खोज करने का श्रवसर मिला, उस समय भी विषय को प्रचलित ग्रर्थ में नहीं स्वीकार किया गया है। हमने विषय को काव्य में प्रकृति सम्बन्धी स्रभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं रखा है। काव्य को किव से ग्रलग नहीं किया जा सकता, ग्रौर किव के साथ उसकी समस्त परिस्थित को स्वीकार करना होगा। यही कारण है कि यहाँ प्रकृति स्रोर काव्य का सम्बन्ध किव की म्रनुभूति तथा म्रभिव्यक्ति दोनों के विचार से समभने का प्रयास किया गया है, साथ ही काव्य के सौन्दर्य-बोध (रसात्मक प्रभावशीलता) को भी दृष्टि में रक्खा गया है। विषय की इस विस्तृत सीमा में प्रकृति स्रौर काव्य सम्बन्धी स्रनेक प्रश्न सन्निहित हो गए हैं। प्रस्तृत कार्य में केवल 'ऐसा है' से सन्तृष्ट न रहकर, 'क्यों है ?' ग्रौर 'कैसे है ?' का उत्तर देने का प्रयास किया गया है। कार्य के विस्तार से यह स्पष्ट है कि इस विषय से सम्बन्धित इन तीनों प्रक्तों के आधःर पर आगे बढ़ा गया है। सम्भव है यह प्रयोग नवीन होने से प्रचलित के अनुरूप न लगता हो; और प्रकृति तथा काव्य की दृष्टि से यूग की व्यापक पृष्ठ-भूमि ग्रौर ग्राध्यात्मिक साधना सम्बन्धी विस्तृत विवेचनाएँ विचित्र लगती हों। परन्तु विचार करने से यही उचित लगता है कि विषय की यथार्थ विवेचना वैज्ञानिक रीति से इन तीनों ही प्रश्नों को लेकर की जा सकती है।

मानव की मध्य स्थिति—हम अपने प्रस्तुत विषय में जिस प्रकृति और काव्य के विषय पर विचार करने जा रहे हैं, उनके बीच मानव की स्थिति निश्चित है। मानव को लेकर ही इन दोनों का सम्बन्ध सिद्ध है। आगे की विवेचना में हम देखेंगे कि अपनी मध्य-स्थिति के कारण मानव इन दोनों के सम्बन्ध की व्याख्या में अधिक महत्त्वपूर्ण है। यही कारण है कि प्रथम भाग की विवेचना मानव और प्रकृति के सम्बन्ध से प्रारम्भ होकर प्रकृति और काव्य के सम्बन्ध की ओर अप्रसर हुई है। आगे हम देख सकेंगे कि मानव अपने विकास में प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करता रहा है; और काव्य मानव के

विकसित मानस की अभिव्यक्ति है। यही प्रकृति श्रीर काव्य के सम्बन्धों का आधार है। दूसरे भाग में युग सम्बन्धी अनेक व्याख्याएं इसी दृष्टि से की गई हैं जिनके माध्यम से विषय सम्बन्धी प्रक्तों का उत्तर मिल सका है।

कार्यं की सीमा का निर्देश—प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ सिद्धान्त की स्थापना की जाती है दो रीतियाँ काम में लाई जाती हैं: निगमन (Deduction) के द्वारा विशेष सिद्धान्त को साधारए। सत्यों के ग्राधार पर स्थापित करते हैं ग्रीर विगमन (induction) में साधारए। सत्यों के ग्राध्यम से विशेष सिद्धान्तों तक पहुँचते है। इस कार्य में इन दोनों ही रीतियों को प्रयोग में लाया गया है। कला ग्रीर साहित्य के क्षेत्र में यह ग्रावश्यक भी है। इनमें साधारए। सत्यों की स्थिति ग्राधिक निश्चित नहीं है, यह बहुत कुछ विवेचना ग्रीर प्रस्तुतीकरए। पर निर्भर है। इसी कारए। प्रथम भाग में प्रकृति ग्रीर काव्य के विषय की मानव से सम्बन्धित विभिन्न शास्त्रों के साक्ष्य पर विवेचना की गई है। इस विवेचना में काव्य ग्रीर प्रकृति के सम्बन्ध को दर्शन, तत्त्ववाद, मानसशास्त्र, मानवशास्त्र तथा सौन्दर्य-शास्त्र ग्रादि के माध्यम से समभने का प्रयास किया गया है। इस प्रणाली में निगमन का ग्राधार ग्राधिक लिया गया है। दूसरे भाग में निश्चित कालों के काव्य के ग्रध्ययन को प्रस्तुत करके सिद्धान्तों को एकत्र किया गया है; यह विगमन प्रणाली है। ग्रन्य जिन शास्त्रों के सिद्धान्तों का ग्राध्रय लिया गया है वह साधारण सहज बोध के ग्राधार पर ही हो सका है। यह सहज बोध का ग्राधार प्रस्तुत विषय के ग्रामुख्य है; ग्रागे इस पर प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में विचार किया गया है।

युग की समस्या—हमारे खोज-कार्य की सीमा में हिन्दी साहित्य के भिक्त तथा रीति काल स्वीकृत हैं। परन्तु प्रस्तुत विषय की दृष्टि से इन दोनों कालों को ग्रलग मानकर चलना उचित नहीं होगा, ऐसा कार्य के ग्रागे बढ़ने पर समफा गया है। इस- लिए इन दोनों को हमने सर्वत्र हिन्दी साहित्य का मध्ययुग माना है। संक्षेप के विचार से ग्रनेक स्थलों पर केवल मध्ययुग कहा गया है। भारतीय मध्ययुग को ग्रलग करने के लिए उसके लिए सर्वदा 'भारतीय मध्ययुग' का प्रयोग किया गया है। भिक्तियुग के प्रारम्भ से रीति-सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ मिलती रहती हैं ग्रीर भिनत-काव्य की परम्पराएँ बाद तक बराबर चलती रही हैं। यह बहुत कुछ ग्रवसर ग्रीर संयोग भी हो सकता है कि ग्रुग के एक भाग में एक प्रकार के महान कि ग्रिधिक हुए। राजनीतिक वातावरण का प्रभाव रीति-काल की प्रेरणा के रूप में ग्रवस्य स्वीकार किया जाएगा। परन्तु इन कारणों से ग्रिधक महत्त्वपूर्ण बात इन कालों को मध्ययुग के रूप में मानने के लिए यह है कि ग्रिधकांश भनत-किव साहित्यिक ग्रादर्शों का पालन करते हैं ग्रीर ग्रिधकांश रीतिकालीन किव साधक न होकर भी भनत हैं। इसके ग्रितिरन्त जैसा कहा गया है विषय के विचार से इन कालों को एक नाम से कहना ग्रिधक उपयोगी रहा है। ऐसा

करने से एक ही प्रकार की बात को दुबारा कहने से बचा जा सका है श्रीर साथ ही कार्य में सामञ्जस्य स्थापित किया गया है। प्रकृति के विचार से रीति-काल भिकत-काल के समक्ष बहुत संक्षिप्त हो जाता। इस प्रकार भिक्त-काल तथा रीति-काल के लिए सर्वत्र मध्ययुग का प्रयोग किया गया है।

स्वच्छन्दवाद श्रौर प्रकृतिवाद—मध्ययुग के काब्य की प्रवृत्तियों के विषय में विचार करते समय 'स्वच्छन्दवाद' का प्रयोग हुग्रा है। यह शब्द श्रंग्रेजी शब्द 'Romanticism' से बहुत कुछ समता रखते हुए भी विल्कुल उसी श्रर्थ में नहीं समभा जा सकता है। इसका विभेद बहुत कुछ विवेचना के माध्यम से ही व्यक्त हुग्रा है। यहाँ यह कह देना ही पर्याप्त है कि इनमें जीवन की उन्मुक्त श्रभिव्यक्ति का विषय समान है, पर प्रकृति सम्बन्धी दृष्टि विन्दुश्रों का भेद है। ग्रागे की विवेचना में काव्य में प्रकृति-रूपों की व्याख्या करते समय प्रकृतिवादी रूपों का उल्लेख तुलनात्मक दृष्टि से किया गया है। इस तुलनात्मक श्रध्ययन से इस युग के काव्य में प्रकृति के स्थान के प्रकृत पर श्रधिक प्रकाश पड़ सका है श्रीर प्रकृतिवादी दृष्टि की उपेक्षा का कारण भी स्पष्ट हो गया है। प्रकृतिवादी या रहस्यवादी साधक का प्रयोग ऐसे ही प्रसंगों में हुग्रा है जिनका श्रर्थ उन कि श्रथवा रहस्यवादियों से है जिन्होंने प्रकृति को श्रपना माध्यम स्वीकार किया है।

रूपात्मक रूढ़िवाद — मघ्ययुग के काव्य को समभने के लिए एक बात का जान लेना आवश्यक है। वह है इस युग का रूपात्मक रूढ़िवाद (Formalism); वस्तुतः जिस अर्थ में हम आज इसे लेते हैं, उस युग के लिए यह ऐसा नहीं था। वस्तुतः भारतीय आदर्शवाद में जो 'साहश्य' की भावना स्वर्गीय कल्पना से रूप ग्रहण करती है, उसीका यह परिणाम था। भारतीय कला तथा साहित्य में परम्परा या परिपाटी आदर्श के रूप में स्वीकृत चली आती थी और उसका अनुकरण साहित्य तथा कला का आदर्श बन गया था। इसी कारण अधिकतर मध्ययुग के काव्य में लगता है कि किसी एक ही प्रकार (टाइप) का अनुकरण है। किसी युग के काव्य को समभने के लिए उसके वातावरण और आदर्शों को जान लेना आवश्यक है। साधारण आलोचना के ग्रन्थ में इस बात की स्वतन्त्रता हो सकती है कि हम अपने विचार और आदर्शों से किसी युग पर विचार करें। परन्तु खोज-कार्य में हमारे सामने युग का प्रत्यक्षीकरण और उसकी वास्तविक प्रवृत्तियों की व्याख्या होनी चाहिए। इसी सिद्धान्त की दृष्टि से प्रस्तुत कार्य में युग को उसकी भावना के साथ समभने के प्रयास में उसकी रूपात्मक रूढ़ि-वादिता को स्वीकार किया गया है।

शब्द श्रोर शैली — विषय का क्षेत्र नवीन होने के कारण शब्द तथा शैली दोनों की कठिनाइयाँ सामने श्राई हैं। शब्दों के विषय में केवल उन्हीं नवीन शब्दों को श्रपनाया

गया है जिनके लिए शब्द नहीं थे अथवा उचित शब्द नहीं मिल सके। नवीन शब्दों को असंग के साथ बोध-गम्य करने का प्रयास किया गया है, फिर भी इस विषय में कुछ किठनाई अवश्य हो सकती है। कुछ शब्दों का प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ में प्रयोग किया गया है। इनमें 'विज्ञान' शब्द अधिक महत्त्व-पूर्ण है। आइडिया (Idea) के अर्थ में आइडिलिज्म के समानार्थ विज्ञानवाद का प्रयोग हुआ है। इसके प्रचलित अर्थ के लिए भौतिक विज्ञान (Science) शब्द का प्रयोग किया गया है। यद्यपि इसके साथ वैज्ञानिक (Scientist) शब्द को प्रचलित अर्थ में स्वीकार किया गया है। इससे विवेचना में कोई अम भी नहीं हो सकता, क्योंकि पहले अर्थ के साथ 'विज्ञानवाद' तथा विज्ञान-तत्त्व तथा विज्ञानवादी शब्द ही बनते हैं। कुछ शब्दों की सूची अन्त में सुविधा की दृष्टि से दे दी गई है। शैली की दृष्टि से भी कुछ कठिनाइयाँ सामने रही हैं। सम्पूर्ण कार्य में सम्भव है कुछ विचार तथा उदाहरण दुहरा गए हों, क्योंकि कार्य के विभाजन की दृष्टि से ऐसा हो सकता था। भरसक ऐसा होने से बचाया गया है; फिर भी इस विषय में कुटियों के लिए क्षमा याचना की जा रही है।

विषय सम्बन्धी निष्कर्षों को व्याख्या के साथ ही स्पष्ट कर दिया गया है। इसलिए उनको एकत्र करने की आवश्यकता नहीं हुई।

### विषय निर्देशक

श्रामुख—विषय प्रवेश—मानव की मध्य स्थिति—कार्य की सीमा का निर्देश—युग की समस्या—स्वच्छंदवाद श्रौर प्रकृतिवाद—ह्पात्मक रूढ़िवाद—शब्द श्रौर शेली।

#### प्रथम भाग

### प्रकृति और काव्य

#### प्रथम प्रकररा

प्रकृति का प्रश्न (रूपात्मक ग्रौर भावनात्मक)

3-9€

प्रकृति क्या है-सहज बोध की दृष्ट-विवेचना का क्रम।

भौतिक प्रकृति—भौतिक तत्त्व ग्रौर विज्ञान तत्त्व—भारतीय तत्त्ववाद —यूनानी तत्त्ववाद—सहज बोध की स्वीकृति ।

हश्य प्रकृति—मन ग्रीर शरीर—समानान्तरवाद—सचेतन प्रक्रिया—दोनों ग्रीर से—द्रष्टा ग्रीर हश्य—दृश्यजगत् : प्राथमिक गुरा—माध्यमिक गुरा— सामान्य ग्रीर विशेष ।

श्चाध्यात्मिक प्रकृति—दिक्-काल का छायारूप—भ्रमात्मक स्थिति—प्रकृति का मानवीकरण—भावमग्न प्रकृति—सामाजिक स्तर—धार्मिक साधना।

#### द्वितीय प्रकरण

#### प्रकृति के मध्य में मानव

२०-३३

प्रकृति शृंखला में।

सर्जनात्मक विकास में मानव — विकास के साथ — चेतना में दिक्-काल — प्रकृति से प्रमुरूपता — मानस विशिष्ट मानव।

स्वचेतन ( ग्रात्म-चेतन ) मानव ग्रौर प्रकृति-- ग्रात्म चेतना का ग्रर्थ-- ग्रात्म

भाव श्रौर प्रकृति चेतना—सामाजिक चतना का ग्रंग—समानान्तर प्रकृति चेतना—व्यंजनात्मक तथा प्रयोजनात्मक—सत्-चित्-ग्रानन्द।

अनुकरिणात्मक प्रतिबिम्बभाव—बाह्य तथा अन्तर्जगत्—ज्ञान तथा भाव पक्ष— पीड़ा तथा तीष की वेदना—प्रत्यक्षबोध—परप्रत्यक्ष का स्तर—कल्पना कायोग (कला)।

#### तृतीय प्रकरण

#### मानवीय भावों के विकास में प्रकृति

38-80

मानवीय अनुभूति।

जीवन में संवेदन का स्थान—संवेदन का व्यापक ग्रर्थ—ग्राकर्षण ग्रौर उत्प्रेक्षण— शारीरिक विकास—सुख-दु:ख का संवेदन—सहजवृत्ति का स्तर।

प्राथमिक भावों की स्थिति—प्रवृत्ति का ग्राधार—भय—कोध—सामाजिक भाव—ग्राश्चर्य तथा श्रद्भुत भाव—ग्रात्म भाव या ग्रहंभाव—रित-भाव— कलात्मक भाव—हास्य भाव।

भावों की माध्यमिक तथा ग्रध्यन्तरित स्थितियाँ—विषम स्थिति—धार्मिक भाव —सौन्दर्य भाव—ग्रध्यन्तरित भाव—विवेचना की कठिनाई।

#### चतुर्थ प्रकरगा

#### सौन्दर्यानुभूति ग्रौर प्रकृति

४८--६३

सौन्दर्य का प्रश्न-- रूप ग्रौर भाव पक्ष

प्रकृति ग्रीर कला में सौन्दर्य-कलात्मक दृष्टि-मानसिक स्तरों का भेद।

प्रकृति का सौन्दर्य—दोनों पक्षों की स्वीकृति—भावपक्ष : संवेदनात्मक—सह-चरण की सहानुभूति—व्यंजनात्मक प्रतिबिम्ब भाव—रूपात्मक वस्तु-पक्ष—मानस-शास्त्रीय नियम ।

प्रकृति-सौन्दर्य के रूप-विभाजन की सीमा-महत्-संवेदक-सचेतन-प्रकृति प्रेम--मानव इतिहास के कम में।

पंचम प्रकरण

#### प्रकृति-सौन्दर्य ग्रौर काव्य

६४---- इ

काव्य की व्याख्या—विभिन्न मतों का समन्वय—काव्य सौन्दर्य व्यंजना है— काव्यानुभूति—काव्याभिव्यक्ति—भाव-रूप—ध्वनि-बिम्ब — सामंजस्य— काव्यानन्द या रसानुभूति।

- **म्रालम्बन रूप में प्रकृति**—प्रकृति-काव्य—स्वानुभूत सौन्दर्य चित्रण्—म्राह्लाद भाव—म्रानन्दानुभूति—म्रात्मतल्लीनता—प्रतिबिम्बित सौन्दर्य चित्रण्— सचेतन—मानवीकरण्-भावमग्न।
- उद्दोपन रूप प्रकृति—मानव-काव्य मानवीय भाव ग्रौर प्रकृति —मन:स्थिति के समानान्तर —भावोद्दीपक रूप ग्रप्रत्यक्ष ग्रालम्बन रूप —-भावों की पृष्ठभूमि में प्रकृति —भाव व्यंजना —सहत्तरण की भावना।

रहस्यानुभूति में प्रकृति-प्रतीक ग्रीर सौन्दर्य-भावोल्लास ।

- प्रकृति सौन्दर्य का चित्ररण—रेखा वित्र—संश्लिष्ट चित्ररण—कलात्मक चित्ररण—
  ग्रादर्श चित्ररण तथा रूढ़िवाद—स्वर्ग की कल्पना ।
- प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग—व्यंजना ग्रौर उपमान—उपमानों में रूपाकार— उपमानों से स्थिति-योजना—उपमानों से भाव-व्यंजना ।

### द्वितीय भाग हिन्दी साहित्य का मध्य युग

(प्रकृति ऋौर काव्य)

प्रथम प्रकरण

#### काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा

eo9---e=

(मध्ययुग की पृष्ठभूमि) काव्य ग्रीर काव्य-शास्त्र ।

- काव्य शास्त्र में प्रकृति—काव्य का मनस्-परक विषयि पक्ष—संस्कृत काव्य-शास्त्र में इसका उल्लेख—उपेक्षा का परिगाम—रस की व्याख्या—उद्दीपन विभाव—ग्रारोप—ग्रलंकारों में उपमान योजना—हिन्दी काव्य-शास्त्र।
- काव्य परम्परा में प्रकृति—काव्य रूपों में प्रकृति—सांस्कृतिक ब्रादर्श-रूढ़िवाद— वर्गाना शैली।
- प्रकृति रूपों की परम्परा ग्रालम्बन की सीमा उन्मुक्त ग्रालम्बन पृष्ठभूमि :

  बस्तु-ग्रालम्बन भाव-ग्रालम्बन ग्रारोपवाद उद्दीपन की सीमा —

  विशुद्ध उद्दीपन विभाव ग्रलंकारों में उपमान सौन्दर्य से वैचित्र्य —
  भाव व्यंजना ग्रौर रूढ़िवाद हिन्दी मध्ययुग की भूमिका।

#### द्वितीय अकरण

#### मध्ययुग की काव्य प्रवृत्तियाँ

१०५---१२७

युग की समस्या—श्रृंखला की कड़ी—युग चेतना तथा राजनीति—स्वच्छंद वातावरगा।

- युग की स्थिति श्रीर काव्य—दर्शन श्रीर जीवन—सहज श्रात्मानुभूति—समन्वय हिष्ट--विज्ञानात्मक श्रद्धैत—व्यापक समता—उन्मुक्त दर्शन—धर्म श्रीर समाज का नियमन—विद्रोह श्रीर निर्माण—मानव-धर्म।
- काव्य में स्वच्छन्दवाद—साधना की दिशा—प्रेम ग्रौर भिक्त—सहज काव्याभि-व्यक्ति—साधक ग्रौर कवि—उपकरण: भाषा—स्वच्छन्द जीवन— ग्रभिव्यक्त भावना—चरित्र-चित्रण—ग्रसफल ग्रान्दोलन।
- प्रतिकियात्मक शक्तियाँ—साम्प्रदायिक रूढ़िवाद—धर्म ग्रौर विरक्ति—भारतीय ग्रादर्श भावना—काव्य शास्त्र की रूढ़ियाँ—रीति काल । स्वच्छन्दवाद का रूप।

#### तृतीय प्रकरण

#### म्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप

१२ --१६४

साधना युग ।

- साधना श्रोर प्रकृतिवाद—प्रकृति से प्रेरगा नहीं—ग्रध्यात्म का ग्राधार—ग्रनुभूति का ग्राधार: विचार—ब्रह्म का रूप—ईश्वर की कल्पना—प्रेम भावना— भारतीय सर्वेश्वरवाद।
- सन्त साधना में प्रकृति रूप—सहज जिज्ञासा—ग्राराध्य की स्वीकृति—एकेश्वर-वादी भावना—प्रवहमान प्रकृति—ग्रात्म तत्त्व ग्रौर ब्रह्म तत्त्व का संकेत—ग्राध्यात्मिक ब्रह्म की स्थापना—सर्जना की ग्रस्वीकृति तथा परावर—ग्रज्ञात सीमा : निर्मल तत्त्व—सर्वमय परम सत्य—विश्वसर्जन की ग्रारती—ग्रात्मा ग्रौर ब्रह्म का सम्बन्ध—भौतिक तत्त्वों के माध्यम से—परम तत्व रूप—भावाभिव्यक्ति में प्रकृति रूप—प्रेम की व्यंजना— शांत भावना—रहस्यानुभूति की व्यंजना—तत्त्वों से सम्बन्धित व्यंजना— इन्द्रिय प्रत्यक्षों का संयोग—ग्राधिभौतिक ग्रौर ग्रलौकिक रूप—विश्वात्मा की कल्पना—ग्रतीत की भावना—ग्रतिप्राकृत का ग्राश्रय—रहस्यवादी भाव व्यंजना—दिव्य प्रकृति से—साधना में उद्दीपक प्रकृति रूप— ग्रन्तमुँखी साधना ग्रौर प्रकृति—उलटवाँसियों में प्रकृति उपमान—प्रेम का संकेत—चरम क्षरा में रूनों का विचित्र संयोग।

#### चतुर्थ प्रकरण

#### म्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति रूप--- २

१६५---१६२

प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप—फ़ारस के सूफ़ी किव—एकेश्वरवादी भावना—पिरव्याप्त स्रष्टा—ग्रन्यरूप—वातावरण निर्माण में ग्राध्यात्मक व्यंजना—सत्य ग्रीर प्रेम—ग्रलीिक सौन्दर्य (रूपात्मक)—भावात्मक—प्रेम सम्बन्धी व्यंजना—प्रतिविम्ब भाव—सौन्दर्य ग्रालम्बन—भावात्मक सौन्दर्य का प्रभाव—संकेत रूप ग्रीर प्रकृति में प्रतिविम्ब भाव—सौन्दर्य से मुग्ध ग्रीर विमोहित प्रकृति—नद्दशिख योजना, वैभव ग्रीर सम्मोहन, जायसी की नखशिख कल्पना—ग्रन्य किव ग्रीर नख-शिख—प्रकृति ग्रीर पात्र—प्रकृति उपमानों से व्यंजना—जीवन ग्रीर जगत् का सत्य।

#### पंचम प्रकरण

#### म्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति रूप--३

१६३---२२२

भिक्त-भावना में प्रकृति रूप—रूप की स्थापना—प्रकृतिवादी सौन्दर्योपासना ग्रीर सगुरावादी रूपोपासना—रूप में शील ग्रीर शिवत—रूप-सौन्दर्य—रूप में ग्रील ग्रीर शिवत—रूप-सौन्दर्य—रूप में ग्रीकार ग्रीर व्यक्तित्व—वस्तु रूप स्थिर सौन्दर्य—सचेतन गितशील सौन्दर्य—ग्रमन्त ग्रीर ग्रसीम सौन्दर्य—ग्रनौकिक सौन्दर्य कल्पना—युगुल सौन्दर्य—ग्रन्य वैष्ट्याव किवयों में—विद्यापित—रीतिकालीन किव—विराट रूप की योजना—प्रकृति का ग्रादर्श रूप—कृष्ण काव्य में— प्रभावात्मक क्रीड़ाशील प्रकृति—ऐश्वर्य का प्रभाव—लीला की प्रेरसा— लीला के समक्ष प्रकृति—स्तव्य ग्रीर मौन मुग्ध—ग्रानन्दोल्लास में मुखरित।

#### षष्ठ प्रकरग्

#### विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति

२२३---२५५

काव्य की परम्पराएँ

कया काव्य की परम्परा—मध्ययुग के कथा काव्य का विकास—लोक गीति तथा प्रेम कथा काव्य स्थानगत रूप-रंग (देश)—काल—वातावरण में भाव व्यंजना—लोकगीति में स्वच्छन्द भावना—व्यापक सहानुभूति—सहचरण की भावना—दूत का कार्य—प्रेम कथा काव्य—प्रकृति का वर्णन— ग्रालम्बन के स्वतंत्र चित्र—वर्णन की शैलियाँ—कथा की पृष्ठ-भूमि में— लोकगीतियों की परम्परा : बारहमासा—साहित्यिक प्रभाव—सहानुभूति का स्वच्छन्द वातावरण—राम काव्य की प्रेरणा—स्वतंत्र वर्णन—ऋतु

वर्णन—कलात्मक चित्र—सहज सम्बन्ध का रूप—ग्रलंकृत काव्य परम्परा 'रामचन्द्रिका'—वर्णना का रूप ग्रीर शैली—कथानक के साथ प्रकृति— वेलि; कलात्मक काव्य—कलापूर्ण चित्रण—एक कथात्मक लोकगीति ।

#### सप्तम प्रकररा

#### विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति---२

२५६---२5७

- गीति काव्य की परम्परा—पद गीतियाँ तथा साहित्यिक गीतियाँ—स्वच्छन्द भाव तादात्म्य—पदगीतियों में ग्रध्यन्तरित भाव स्थिति—विद्यापित : यौवन ग्रीर सौन्दर्य—भावात्मक सम—पद गीतियों के विभिन्न काव्य रूप— वृन्दावन वर्णन—रास ग्रीर विहार—सहचरण की भावना—ग्रन्य प्रसंगों में प्रकृति साहचर्य—उपालम्भ की भावना—ग्रन्यत्र—ऋतु सम्बन्धी काव्य-रूप—ग्रन्य रूप।
- मुक्तक काव्य परम्परा—मुक्तकों की शैली—वातावरण ग्रौर सम्बन्ध—
  पृष्ठभूमि—बारहमासों की उन्मुक्त भावना—मुक्तकों में इसका रूप—ऋतु
  वर्णन काव्य—कुछ ग्रन्य रूप।
- रोति काट्य की परम्परा—काव्य-शास्त्र के कवि—बिहारी के संक्षिप्त चित्र— सेनापति—यथार्थ वर्णन—कलात्मक चित्रण—ग्रालंकारिक वैचित्र्य— भाव व्यंजना ।

#### ग्रष्टम प्रकरण

#### उद्दीपन विभाव के ग्रन्तर्गत प्रकृति

२८६--३२३

- श्वालम्बन श्रौर उद्दोपन का रूप—िवभाजन की सीमा—उद्दोपन की सीमा— जीवन श्रौर प्रकृति का समतल—भाव के श्राधार पर प्रकृति—प्रकृति का श्राधार—श्रनुभावों का माध्यम—श्रारोपवाद।
- राजस्थानी काव्य—ढोला मारूरा दूहा—माधवानल कामकन्दला प्रवन्ध—बेलि क्रिसन रुकमणी री।
- संत काव्य-स्वच्छन्द भावना-भावों के ग्राधार पर प्रकृति-ग्रारोप।
- प्रेम कथा काव्य—प्रकृति श्रौर भावों का सामंजस्य—क्रिया श्रौर विलास—स्वतंत्र प्रेमी कवि ।
- राम काव्य-रामचरितमानस-रामचन्द्रिका ।
- उन्मुक्त प्रेम काव्य—विद्यापित में यौवन का स्फुरण—ग्रारोप से प्रेरणा—मीरा की उन्मुक्त उद्दीपक प्रकृति—ग्रन्य किव ग्रीर रीति का प्रभाव।
- पद काव्य-भाव सामंजस्य-भावों के ग्राधार पर प्रकृति-ग्रारोप का ग्राधार।

मुक्तक तथा रोति काव्य—समान प्रवृत्तियाँ —समानान्तर प्रकृति ग्रौर जीवन—
चमत्कृत तथा प्रेरक रूप—स्वाभाविक प्रभाव—भावात्मक पृष्ठ-भूमि पर
प्रकृति—भाव का ग्राधार—प्रत्यक्ष स्मृति—उत्तेजक प्रकृति—ग्राशंका
ग्रौर ग्रभिलाषा—भावों की पृष्ठ-भूमि में प्रकृति—व्यथा ग्रौर उल्लास—
विलास ग्रौर ऐश्वर्य—ग्रारोपवाद ।

#### नवम प्रकररा

#### उपमानों की योजना में प्रकृति

328--385

उपमान या अप्रस्तुत—प्रकृति में स्थिति—काव्य में योजना—उपमान और रूपात्मक रूढ़िवाद—मध्ययुग की स्थिति—विवेचन की सीमा।

स्वच्छन्द उद्भावना—सामान्य प्रवृत्ति—ढोला मारूरा दूहा—मौलिक उपमानों की कल्पना—परम्परा की सुन्दर उद्भावना—भाव-व्यंजक उपमान— हृष्टान्त भ्रादि—संतों के प्रेम तथा सत्य सम्बन्धी उपमान।

कलात्मक योजना—विद्यापित—सूरदास—तुलसीदास ।

रूढ़िवादी प्रयोग—संस्कृत का अनुसरग्ग—पृथ्वीराज—केशव—रीतिकाल की प्रमुख भावना ।

#### परिशिष्ट :

| १. ईरान सूफ़ी कवियों की प्रकृति-परिकल्पना                    | ३४३ |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| २. प्रकृति परिकल्पना ग्रौर लोकगीत                            | ३५५ |
| ३. काव्य की ग्राधुनिक दृष्टि में प्रकृति                     | ३८४ |
| ४. प्रमुख सहायक पुस्तकों—प्रमुख पारिभाषिक शब्द—ग्रनुक्रमिएका | ४०६ |

|  |  | ٠ |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## प्रथम भाग प्रकृति और काट्य

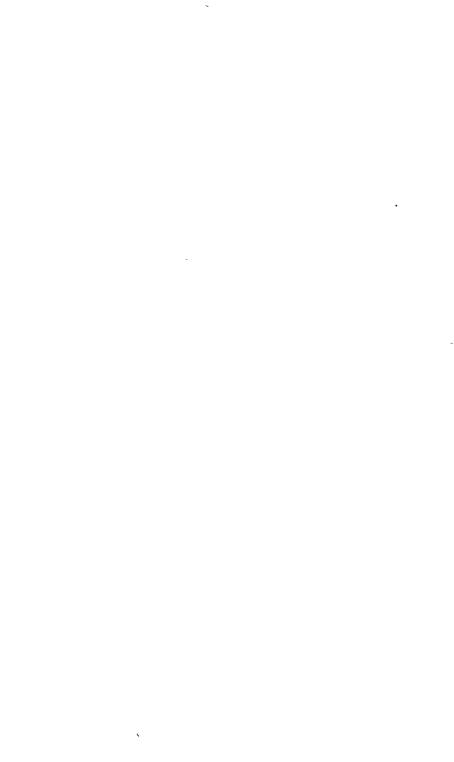

#### प्रथम प्रकरण

### प्रकृति का प्रश्न

(रूपात्मक ऋौर भावनात्मक)

प्रकृति क्या है-प्रश्न उठता है प्रकृति क्या है ? काव्य के सम्बन्ध को लेकर जिसकी व्याख्या करनी है, वह प्रकृति है क्या ? ग्रावश्यक है कि इस शब्द के प्रयोग की सीमाग्रों को निर्घारित कर लिया जाय। साथ ही वह भी विचार लेना उचित होगा कि व्यापक म्रर्थ में प्रकृति शब्द क्या बोध कराता है; परम्परा इसे किस मर्थ में ग्रहण करती है; तथा तत्त्ववाद में इसका किस पारिभाषिक ग्रर्थ में प्रयोग होता है। भौर इन सबके साथ हमारे निर्धारित ग्रर्थ की संगति भी होनी चाहिए। यहाँ प्रकृति शब्द म्रंगरेजी भाषा के 'नेचर' शब्द के लगभग समान म्रथीं में समका जा सकता है। परन्तु यह 'नेचर' शब्द भी ग्रपने प्रयोगों की विभिन्नता के कारए कम भ्रामक नहीं है । परम्परा के ऋर्थ में समस्त बाह्य-जगत् को उसके प्रत्यक्षीकरण की रूपात्मकता में ग्रौर उसमें ग्रिधिष्ठित चेतना के साथ प्रकृति माना गया है। परन्तु यह तो व्यापक सीमा है, इसके ग्रन्तर्गत कितने की स्तरों को ग्रलग-ग्रलग प्रकृति के नाम से कहा जाता है। प्रकृति की ग्रनुप्राणित चेतना को ग्रधिकांश में किसी दैवी-शक्ति के रूप में माना गया है । बाद में समस्त विवेचना के उपरान्त इसी सहज मान्य श्रर्थ के निकट हमारे द्वारा प्रयुक्त प्रकृति का ग्रर्थ मिलेगा। तत्ववादियों ने प्रकृति का प्रयोग दृश्य-जगत् के लिए किया है, ग्रौर इसके परे किसी ग्रन्य सत्य के लिए भी। इस विषय में भारतीय तत्त्व-वाद में प्रकृति का प्रयोग दूसरे ही ग्रर्थ में श्रधिक हुग्रा है; जब कि योरप के दर्शन में प्रमुख प्रवृत्ति पहले ग्रर्थ की ग्रोर ही लगती है। साथ ही योरप में (कदाचित् जड़-चेतन के स्राधार पर ही) भौतिक-तत्त्व को प्रकृति के रूप में स्रौर विज्ञान-तत्त्व को परम-सत्य के रूप में भी स्वीकार किया गया है। वैसे प्रकृति को लेकर ही भौतिक-तत्त्व ग्रौर विज्ञान-तत्त्व का विभाजन किया जाता है। इस दृष्टि से प्रकृति भी सत्य है। वस्तुत: यह भेद प्रकृतिवादी ग्रौर ईश्वरवादी विचारकों के दृष्टिकोए। के कारए। है। जहाँ तक .भौतिकवादियों ग्रौर विज्ञानवादियों का प्रश्न है वे एक तत्त्व के द्वारा ग्रन्य

तत्त्व की व्याख्या करते हुए भी प्रकृति को स्वीकार करते हैं। इनमें से ईश्वरवादी प्रकृति को ईश्वर का स्वभाव मान कर समन्वय उपस्थित कर लेते हैं श्रीर इस सीमा पर उनका मत भारतीय विचार-धारा के समान हो जाता है। भारतीय तत्त्ववाद के क्षेत्र में एक परम्परा ने पुरुष ग्रीर प्रकृति की व्याख्या की है। इसके अनुसार प्रकृति पर पुरुष की प्रतिकृति ही बाह्य-जगत् की हश्यात्मक सत्ता का कारण है। दार्शनिक सीमा में भौतिक-तत्त्व ग्रीर विज्ञान-तत्त्व से समन्वित प्रकृति का रूप हमारे लिए ग्रिधक ग्रहणीय है।

सहज बोध को लेकर यही मान्य है। तत्त्ववाद में विरोधी विचारों को लेकर दोनों तत्त्वों की एकान्त भिन्नता समभी जा सकती है। परन्तु सहज बुद्धि इसे ग्रहण नहीं कर सकेगी। उसके लिए तत्त्ववादियों का भौतिक-तत्त्व हो ग्रथवा विज्ञान-तत्त्व हो, वह तो उन्हें प्रकृति के चेतन-ग्रचेतन भाव-रूपों में सोच-समभ सकेगा। वह विज्ञानात्मक ग्राइडिया की व्याप्ति में विश्व को सचेतन भावमय प्रकृति समभ पाता है ग्रीर भौतिक पदार्थ के प्रसार में विश्व को ग्रचेतन रूपमय प्रकृति मानता है। व्यापक ग्रथ में प्रकृति विश्व की सर्जनात्मक प्रतिकृति समभी जाती है। ग्रागे की विवेचना में देखना है कि इस सहज बोध के दृष्टिकोण ने किस प्रकार दार्शनिकों के विभिन्न विरोधी मतवादों को समन्वय का रूप देने का प्रयास किया है। ग्रौर साथ ही इस समन्वय के ग्राधार को प्रस्तुत करना है जो काव्य जैसे विश्वय में ग्रावश्यक है।

यहाँ एक बात स्पष्ट कर लेनी आवश्यक है। हम आमुल में प्रकृति और काव्य के मध्य में मानव की स्थित की ओर संकेत कर चुके हैं। परन्तु प्रकृति को समस्त सर्जनात्मक अभिव्यक्ति स्वीकार कर लेने पर मानव भी प्रकृति के ही अन्तर्भूत हो जाता है। फिर प्रकृति सम्बन्धी हमारी उलभन किन हो जाती है। जब हम, मनस्युक्त शरीरी, अपने से अलग-थलग किसी प्रकृति का उल्लेख करते हैं तो वह क्या है? परन्तु सहज बोध इस विषय में अधिक सोच-विचार का अवकाश नहीं देता है। वह तो मानवीय मनस् को एक धरातल पर स्वीकार करके चलता है। इस धरातल पर मनस् और उसको धारण करने वाले शरीर को (साथ ही जैसा आमुख में उल्लेख किया गया है मनुष्य के निर्माण-भाग को भी) छोड़कर अन्य समस्त सचेतन और अचेतन सृष्टि-प्रसार को प्रकृति स्वीकार किया जाता है। प्रश्न हो सकता है कि सहज बोध के स्वयं-सिद्ध निर्णय को स्वीकार करने के लिए कुछ आधार भी है अथवा यों ही मान लिया जाय। अगले प्रकरण के शरीर और मनस् सम्बन्धी अनुच्छेद में इस विषय में

१. श्रगले भाग के श्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति संबन्धी प्रकरणों में हम देखेंगे कि किस प्रकार भारतीय साधना में इस भावधारा की प्रमुखता रही है।

प्रकृति का प्रश्न ५

तत्त्ववादियों स्रौर वैज्ञानिकों के मतों की विवेचना की जायगी । लेकिन सहज बोध का मत उपेक्षग्गीय भी नहीं है ।

सहज बोध की दृष्टि-वस्तुतः सहज बोध की दृष्टि हमारे लिए स्रावश्यक भी है। हमारा विषय साहित्य है, हमारा क्षेत्र काव्य का है। काव्य में तर्क से अधिक अनुभूति मान्य है जो समन्वय के सहज ग्राधार पर ग्रहरा की जा सकती है। साथ ही काव्यानुभूति में प्रवेश पाने की शर्त रसज्ञता है विद्या का वैभव नहीं। इसलिए सहज बोध का ग्राधार हमारी विवेचना के लिए ग्रधिक उचित है। देखा जाता है कि वैज्ञा-निकों ग्रीर तत्त्ववादियों का मत ग्रपर्ना सीमाग्रों में सत्य होकर भी एक दूसरे का बहत कुछ विरोधी होता है । तत्त्ववाद के तर्क हमको ऐसे तथ्यों पर पहुँचा देते हैं, जो साधा-रए। व्यक्ति के लिए ग्राश्चर्य का कारण हो सकता है, पर उनके विश्वास की वस्तु नहीं। इस प्रकार के विरोधों को दूर करने के लिए तथा सत्य को बोध-गम्य बनाने के लिए साधारण व्यक्ति के सम्मूल समन्वय का विचार रखना स्रावश्यक है। दार्शनिकों ग्रौर वैज्ञानिकों के लिए भी सहज बोध के साक्ष्य पर, उसे छोड़ने के पूर्व, विचार कर लेना स्नावश्यक है। साधारण व्यक्ति स्नौर सहज बोध के साक्ष्य का यह तात्पर्य नहीं है कि वह अवैज्ञानिक या अतार्किक मत है अथवा निम्नकोटि की बृद्धि से सम्बन्धित है। इसका भ्रर्थ केवल यह है कि वह सहजग्राही है। पर वह स्वतः भी ग्रपनी सीमा में वैज्ञानिक तथा तार्किक हिष्टि है। वहारी विवेचना का विषय काव्य, मानवीय जीवन श्रीर समाज के विकास का एक श्रंग है। इसलिए हमारे विवेचन का श्राधार सहज बोध के अनुरूप होना ही चाहिए। जहाँ तक मानवीय समस्याओं को समष्टि रूप से समभने का प्रश्न है तत्त्ववाद ग्रौर भौतिक-विज्ञान एकांगी हैं। एक तो ग्रतिव्याप्ति के दोष से हमारे सामने विरोधी विचारों को उपस्थित करता है जो साधारएा व्यक्ति की बुद्धि और अनुभव की पकड़ में नहीं आ सकते। दूसरा अपनी सीमा में इतना संकृचित है कि उससे हमारी जिज्ञासा को संतोष भी नहीं मिलता ग्रीर व्यापक प्रश्न भी म्रवूरे रह जाते हैं। इस कारए हमारी विवेचना का म्राधार प्रमुखतः सहज बोध

१. यहां सहज बोध सर्व साधारण से सम्बन्धित नहीं माना जाना चाहिए श्रोर न साधारण स्थित का अर्थ जन साधारण से ही लेना चाहिए। इस विषय में स्टाउट का कथन इस प्रकार है—व्यावहारिक योग्यता के लिए जो कुछ सिद्धान्त वस्तुतः अपरिहार्थ रूप से निश्चित हैं वे सहज बोध द्वारा स्वीकृत माने जाते हैं। फिर भी दार्शनिक ही अपने उच्च स्तर से तथा अपनी प्रणाली से इमकी उपादेयता का निश्चव कर सकता है। लेकिन जब दार्शनिक इस प्रकार आगे बढ़ता है, वह केवल एकान्त रूप से जन साधारण को सम्बोधित नहीं करता। सहज बोध के नाम पर वह जो कुछ बलपूर्वक कहेगा, व्यापक रूप से मानवीय अनुभवों की तुलनात्मक विवेचना पर ही आधारित होगा। (माइन्ड ऐन्ड मेंटर; प्रथम प्रकरण, कामनसेंस ऐन्ड फिलासकी, पृ० ६)

ही रहेगा। इससे दर्शन ग्रीर विज्ञान (भौतिक) के सिद्धान्तों के समन्वय का श्रवसर मिलेगा। साथ ही विवेचना का विषय प्रस्तुत कार्य की परम्परा से श्रधिक दूर नहीं हो सकेगा।

विवेचना का कम — प्रकृति के स्वरूप के विषय में विचार करने के पूर्व एक उल्लेख ग्रीर भी कर देना श्रावश्यक है। इस प्रकरण की व्याख्या किसी विकासोन्मुखी परम्परा या ऐतिहासिक क्रम का श्रनुसरण न करके श्रपने प्रतिपादन के क्रम से चलेगी। ऐसी स्थित में दार्शनिक श्रथवा वैज्ञानिक सिद्धान्तों में विषयं हो सकता है। यह भी सम्भव है कि विकास की किसी प्राथमिक स्थिति को बाद में उठाया जाय ग्रीर विकास की श्रन्य कड़ी का उल्लेख पहले ही कर दिया जाय। यहाँ उद्देश्य विषय की सची ग्रीर पूर्ण व्याख्या उपस्थित करना है। उसमें कोई भी दार्शनिक सिद्धान्त या ऐतिहासिक सत्य प्रस्तुत विषय के समर्थन के लिए कहीं भी उपस्थित हो सकता है।

#### भौतिक प्रकृति

यहाँ भौतिक प्रकृति से भौतिक-तत्त्व रूप प्रकृति का ग्रयं नहीं है। इस स्थल पर भौतिक प्रकृति का प्रयोग मनस् के द्वारा प्रत्यक्षीकरण से ग्रनुभूत प्रकृति के रूप से ग्रन्थ करके समभने के लिए हुग्रा है। इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि द्रष्टा के विचार से ग्रन्थ करके हश्य-जगत् का जो रूप हो सकता है; उस पर इस विभाग में विचार किया जायगा। व्यावहारिक हिन्ट से ऐसा सम्भव नहीं है, पर तत्त्ववाद इस प्रकार की विवेचनाग्रों का ग्रम्थस्त है। ग्रौर इन्हीं विवेचनाग्रों की समीक्षा भी यहाँ करनी है। हम देखेंगे कि तत्त्ववादियों की भौतिक-प्रकृति सम्बन्धी विवेचनाग्रों में भी प्रकृति में सिन्निहित भाव ग्रौर रूप का प्रश्रय लिया गया है। यह सहज बोध के ग्रनुरूप है।

भौतिक-तत्त्व और विज्ञान-तत्त्व—िमथयुग मानव की प्रवृत्तियों का विकास-युग था। उस समय जैसे मानवीय चेतना प्रकृति के सचेतन क्रोड़ से मनस् की स्वचेतन स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। इस युग का ग्रध्ययन मानवीय प्रवृत्तियों तथा भावों के विकास के लिए ग्रावश्यक है। साथ ही मानव की ग्रध्यात्म सम्बन्धी रहस्यात्मक चेतना का मूल भी इसी में खोजा जा सकता है। परन्तु इस युग के बाद ही, वरन् जब मानव उस युग की स्थिति से ग्रलग हो ही रहा था, वह विश्व रूप प्रकृति के प्रति प्रश्नशील हो उठा। यह सब क्या है, कैसे है ग्रीर क्यों है। ग्रपने चारों ग्रोर की नाना-रूपात्मक, ग्राकार-प्रकारमयी, ध्वनि-नादों से युक्त, प्रवाहित गितमान् परिवर्तनशील सृष्टि, प्रकृति के प्रति मानव स्वयं ही धीरे-धीरे जागरूक हुग्रा—प्रश्नशील हुग्रा। इसी ग्राधार पर ग्रागे चलकर सर्जन का दार्शनिक प्रश्न सामने ग्राता है ग्रीर ग्रादि तत्त्व की खोज होती

भौतिक प्रकृति ७

है। पूर्व-पश्चिम के अनेक तत्त्ववादियों ने अनेक उत्तर दिए। कोई जल कहता था तो कोई अग्नि। इस व्याख्या के समानान्तर वैदिक-युग के देवताओं की प्रतिद्वन्द्विता का स्मरण् आता है। कभी आदि देव सूर्य है तो कभी इन्द्र। इन एक और अनेक भौतिक-तत्त्वों से सम्बन्धित मतवादों के साथ ही वस्तु पदार्थों की तत्त्वतः विज्ञानात्मक स्थित मानने वाले मत प्रमुख होते गए। जिस प्रकार भौतिक मतवादों मे पदार्थ के वस्तु-रूप पर बल दिया गया, उसी प्रकार विज्ञानात्मक मतवादों मे पदार्थ के मनम् से सम्बन्धित भावों को लेकर चला गया। मनम् का विज्ञानात्मक स्थित से सम्बन्ध अगले प्रकरण में अधिक स्पष्ट हो सकेगा। वस्तुतः तत्त्ववाद की दृष्टि मे जो भौतिक है वह साधारण अर्थ में प्रकृति का रूप है और जो विज्ञान है वह भाव माना जा सकता है। विज्ञानवादियों में भी अद्वैत तथा द्वैत का मतभेद चला है। यद्यपि तत्त्ववाद मे इस सर्जन के सत्य को लेकर अनेक मत प्रचलित रहे हैं; लेकिन आगे चलकर विज्ञानवादियों और भौतिकवादियों की स्पष्ट विरोधी स्थित उत्पन्न हो गई। एक विज्ञान तत्त्व के माध्यम से समस्त प्रकृति-सर्जना को समभने का प्रयाम करता है, तो दूसरा सर्जन-विकास के आधार पर भौतिक-तत्त्वो द्वारा मनम की भी व्याख्या करने का दावा रखता है।

भारतीय तत्त्ववाद-भारतीय तत्त्रवाद यूनानी तत्त्ववाद के समान ही प्राचीन है <mark>स्रोर</mark> महान है । वरन भारतीय दर्शन की परम्परा स्रधिक प्राचीन तथा व्या<mark>पक कही</mark> जा सकती है। यहाँ इस समस्या से हमारा कोई सम्बन्ध नही है। हमे तो दोनों ही तत्त्ववादी परंपराग्रों की समीक्षा में सहज वीध के योग्य तथ्यों को देखना ग्रीर ग्रहरण करना है । भारतीय दर्शन में वैदिक काल से ही प्रकृति का प्रश्न मिथ सम्बन्धी रहस्य भावना से हटकर विश्व के रूप में उपस्थित हुआ था। अनेक लोकों के देवता अनेक होकर भी विश्व एक है। यह एकता का विश्वास वैदिक ऋषियों को एक परम सत्य की ग्रोर ले गया । सर्जन ग्रीर विकास दोतो का भाव इसमें मिलता है । वेदों में इन्द्रि-यातीत परावर सत्ता का उल्लेख भी मिलता है जो विज्ञानात्मक कही जा सकती है। साथ ही पृथ्वी ग्रौर स्वर्ग की भावता प्रारम्भ से ही भौतिक-तत्त्व तथा विज्ञान-तत्त्व का संकेत देती है । ग्रनन्तर उपनिषद्-काल तक भौतिकवादी वेदों के सप्रपंच के साथ निष्प्रपंच विश्व की व्याख्या की जाने लगी । ग्रात्मा ग्रीर विश्वात्मा के रूप में विज्ञान-तत्त्व को ग्रधिक महत्त्व मिला । ग्रात्म-तत्त्व विश्व का ग्रन्ततंम सर्जनात्मक सत्य माना गया । भौतिक स्थिति विश्व की वाहरी रूपात्मकता है, जिसकी कल्पना से ही ब्रह्म (विश्वात्मा) तक पहुंचा जा सकता है । उपनिषदों के मनीषियों मे ग्रद्भुत समन्वय बुद्धि है, श्रौर इसी कारण उनम विरोधी बातों का उल्लेख जान पडता है । पर वस्तुतः ्र प्रकृति के भाव ग्रौर मृष दोनों को लंकर मानव चल सका है । ग्रौर ग्रात्मवाद के रूप में उपनिषद् चरम विज्ञानवाद तक पहुँचते है—'वही तू है और मैं ब्रह्म हूँ ।' व्यक्ति श्रीर विश्व दोनों एक हैं, सत्य श्रमर है। मनुष्य श्रीर प्रकृति, फिर इन दोनों तथा परमतत्त्व में कोई भेद नहीं है। बौद्ध तत्त्ववाद विश्व के विषय में नितान्त यथार्थवादी था। विश्व की क्षिणिकता, परिवर्तनशीलता पर ही उसका विश्वास था। बाद में बौद्ध तत्त्ववाद के विकास में भौतिकवाद से विज्ञानवाद की श्रीर प्रवृत्ति रही है। नागार्जुन के शून्यवाद में तो विज्ञान-तत्त्व जंसे श्रपने चरम में खो जाता है पर वैभाषिकों का मत समन्वयवादी रहा है।

भारतीय दर्शन के मघ्य-युग में न्याय-वैशेषिक तत्त्ववादी भौतिकवादी हैं ग्रौर ग्रनेकवादी यथार्थ पर चलते हैं। इन्होंने ग्रात्मा को एक द्रव्य मात्र माना है, इससे स्पष्ट है कि इन्होंने ग्रात्म-तत्त्व को व्यापक तत्त्व स्वीकार किया है। ये ग्ररस्तू के समान सभी तत्त्वों को यथार्थ मानकर चलने के पक्ष में हैं। इनके साथ ही सांख्य-योग के तत्त्ववादी भी ग्रनेक को मानकर चलने वाले यथार्थ को स्वीकार करते हैं। परन्तु उनके मतवाद में पुरुष की प्रमुखता के रूप में विज्ञानवादी दृष्टिकोएा भी है। निश्चल ग्रौर निष्क्रिय पुरुष के प्रतिविम्ब को ग्रहए। कर प्रकृति क्रिया-शील हो उठती है। यह मतवाद प्लेटो के विज्ञानात्मक ग्राइडिया के समकक्ष है। ग्रागे चलकर शंकर के ग्रव्वतवाद में माया के सिद्धान्त को लेकर समन्वय की चेष्टा है, पर वह ब्रह्म को परमसत्य मानकर विज्ञानवाद की ग्रोर ही ग्रधिक जान पड़ता है। इस युग में रामानुजाचार्य के विशिष्टा- द्वैत में प्रमुखतः यह समन्वय ग्रधिक प्रत्यक्ष हो सका है। तर्क ग्रौर युक्ति के ग्रनुसार शंकर का समन्वय ग्रधिक ठीक है; रामानुजाचार्य का मत सहज बोध के लिए ग्रधिक मुगम रहा है। ग्रगले भाग में हम देखेंगे कि हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के काव्य में इसी समन्वयवाद का ग्राधार रहा है।

यूनानी तत्त्ववाद यूनान में, सर्वप्रथम ग्रयोनियन तत्त्विजज्ञासुग्रों ने मिथ के ग्राधार के बिना ही विश्व के भौतिक स्वरूप की व्याख्या प्राकृतिक कारणों से करने का प्रयास किया। उनके मत में भौतिक-तत्त्वों की प्रधानता का कारण, चतुर्विक फैले हुए विश्व के प्रति उनकी जागरूकता तथा ग्रपनी ज्ञान इन्द्रियों के प्रत्यक्ष पर ग्राश्रित होना समभना चाहिए। योरप में इन्होंने ही ग्रादि तत्त्व पर विचार किया। इन्होंने समस्त भौतिक विभिन्नता ग्रौर परिवर्तन को किसी परम तत्त्व के स्वरूप परिवर्तन के ग्राधार पर सिद्ध किया है। साधारणतः परीक्षण से भी यह सिद्ध होता है। एक पदार्थ-तत्त्व दूसरे पदार्थ-तत्त्व में परिवर्तित होता रहता है; इस प्रकार ग्रादि तत्त्व इन वर्तमान रूपों में परिवर्तित होकर स्थिर है। यह सम्बन्ध गित ग्रौर प्रवाह को लेकर है। फिर क्रम, व्यवस्था ग्रौर समवाय के ग्राधार पर दिक् के द्वारा विश्व की व्याख्या करने का प्रयास किया गया। श्रीनन्तर प्रकृति के परिवर्तन ग्रौर भव-सर्जन पर निरन्तर

१. पाइथागोरस : दिक् श्रीर संख्या का सिद्धान्त

भौतिक प्रकृति ६

दीपशिखा की भाँति प्रज्ज्वलित तथा नष्ट होते विश्व की व्याख्या की गई। ध्रिभी तक ये सभी मत भौतिकवादी थे और तत्त्ववादियों का व्यान प्रकृति के भौतिक रूप पर ही सीमित था। बाद में नितान्त परिवर्तन पर अविश्वास किया गया। विश्व का नियम स्थिरता निश्चित हुआ। कुछ भी अन्य नहीं हो सकता, विलकुल भिन्न वस्तु नहीं हो सकती। परिवर्तन ससीम का होता है, इन्द्रियातीत असीम का नहीं। आदि तत्त्व का सिम्मलन होता है सर्जन नहीं। इस सिद्धान्त के अन्तर्गत इन्द्रियातीत असीम की कल्पना में ही विज्ञानवाद के बीज सिन्नहित है। यह मत अपनी व्याख्या में विज्ञानवादी लगकर भी सिद्धान्त की दृष्टि से भौतिकवादी है। इसमें चार आदि तत्त्वों को स्वीकार किया गया है। परन्तु सर्जन की क्रिया-शक्ति में जो नाम रूप परिवर्तनों की व्याख्या की गई है वह संकलन और विकलन के आधार पर की गई है जो राग-द्वेष के समान भावात्मक माने गए हैं। यह प्रकृति की भावात्मकता ही तो विज्ञानवाद की पृष्ठ-भूमि है।

तत्त्ववाद के क्षेत्र में चाहे वह पाश्चात्य दर्शन हो श्रथवा भारतीय दर्शन, लग-भग एक समान परम्परा मिलती है। पहले विभिन्न मतों का प्रतिपादन होता है, फिर विषम स्थिति के कारण ज्ञान पर सन्देह किया जाने लगता है। ज्ञान पर सन्देह का श्रर्थ है कि उसके माध्यम से परम सत्य को जानना श्रविश्वसनीय माना जाता है। श्रन्त में व्यावहारिक क्षेत्र में ज्ञान को स्वीकार करके समन्वय की चेष्टा की जाती है। सोफ़ियों ने ज्ञान पर सन्देह किया। परन्तू प्लेटो ने विचारात्मक ज्ञान को विश्व के म्रादि सत्य को समक्तने के लिए स्वीकार किया भीर समन्वयवादी मत उपस्थित किया है। वे परमारणुवादी स्रनेकता के साथ भावात्मक विज्ञान को मानते है। प्लेटो का म्राइडिया विज्ञान मनस् को ही म्राधार रूप से स्वीकार करता है। लेकिन यह विज्ञान-मय श्राइडिया मनस् ही नहीं वरन परावर ग्रसीम है। इस सामान्य से ही विशेष विज्ञान-रूप ग्रहरा करते हैं । यह एक प्रकार का प्रतिबिम्बवाद कहा जा सकता है । साथ ही प्लेटो शुद्ध पूर्ण परावर विज्ञान की वाह्य-हृइयात्मकता के लिए स्रभावात्मक पदार्थ की कल्पना भी करते हैं। इस प्रकार उनके सिद्धान्त में व्यावहारिक दृष्टि से जैसे भौतिक श्रीर विज्ञान दोनों तत्त्वों को स्वीकार किया गया है। समन्वय की दृष्टि से इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के जगत् को समभने के लिए इस भावात्मक विज्ञान-तत्त्व से भिन्न ग्रभावात्मक तत्त्व स्वीकार करना पडा। यह शंकर की माया से भिन्न है, क्योंकि यह स्रभावात्मक तत्त्व विज्ञान-तत्त्व से निम्न श्रेणी का माना गया है, वैसे सत्य है। ग्रपने ग्राप में यह

१. हेराक्लायूटस् : परिवर्तन का सिद्धान्त

२. इम्पोडार्क्लासः स्थिरतावाद

समस्त विशिष्टताभ्रों से शून्य ग्राकारहीन ग्रप्रमाणित ग्रौर ग्रविचारणीय है। प्रकृति का ग्रस्तित्व इसी ग्रभाव-तत्त्व पर जब विज्ञान-तत्त्व प्रभाव डालता है तभी सम्भव है। जिस प्रकार किरण ग्रातशी शीशे पर पड़कर ग्रनेक में प्रकट होती है, उसी प्रकार विज्ञान-तत्त्व रूप भावात्मक ग्राइडिया भौतिक-तत्त्व रूप ग्रभावात्मकता में ग्रनेक रूप घारण करता है। फिर भी प्लेटो के सिद्धान्त का भुकाव विज्ञानवाद की ग्रोर है ग्रौर इसी की प्रतिक्रिया ग्ररस्तू के भौतिकवाद में मिलती है।

योरप का मध्ययुग श्रंघकार का युग था, इसमें दर्शन श्रीर विज्ञान दोनों की विचार-घाराश्रों का लोप रहा। इस युग में केवल धर्म श्रीर श्रध्यात्म का प्रकाश मिलता है। बाद के नवयुग में यूनानी परम्परा के ग्राधार पर दार्शनिक मतों का प्रतिपादन श्रीर विकास हुन्ना है। पर तत्त्ववाद में विज्ञानवादी श्रीर भौतिकवादियों की स्थिति लगभग उसी प्रकार रही। साथ-साथ दोनों के समन्वय का प्रयत्न भी हुन्ना है। विज्ञानवादियों में यदि स्पिनोजा श्रीर बार्कले का नाम लिया जा सकता है तो भौतिकवादियों में हाब्स श्रीर ह्यूम का उल्लेख किया जा सकता है। हेगल श्रीर कान्त ने विज्ञान-तत्त्व के साथ भौतिक-तत्त्व को भी स्वीकृति दी है, इस प्रकार वे समन्वयवादी कहे जा सकते हैं। इस युग में प्रयोगवादी तथा युक्तिवादी श्राधार पर भी द्वैताद्वैत की प्रतिद्वन्द्विता चलती रही है। इस युग में भौतिक-विज्ञानों के विकास के साथ हमारी श्रन्तर्द ष्टि भौतिक-पदार्थों में श्रधिक हो गई है। हमारा मानसिक स्थितियों का ज्ञान भी मानसशास्त्र के सहारे बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में दोनों मतों के प्रतिपादक भी हैं श्रीर उनका समन्वय करने वाले तत्त्ववादी भी।

सहज बोध की स्वीकृति — इन समस्त दाशंनिक तत्त्ववादों की सूत्र-रूप व्याख्या के पश्चात् देखना है कि सहज बोध किस सीमा तक इनको ग्रहण कर सकता है। साधारण व्यक्ति यथार्थ जगत् को स्वीकार करके चलता है। इस यथार्थ के विरुद्ध जब तक पर्याप्त कारण नहीं मिलता वह ऐसा ही करेगा। किसी वृक्ष को देखकर हम वृक्ष ही समभते हैं (ग्राकार-प्रकार, रंग-रूपमय)। परम सत्य न मानकर भी हम सत्य उसे ग्रवश्य मानते हैं। पर इस यथार्थ के प्रति सन्देह करने के कारण हैं। द्रव्य ग्रीर गुण, इन्द्रियों के विरोधी तथा भ्रामक प्रत्यक्ष इस सन्देह के माध्यम हैं। इन विरोधों को, यथार्थ को ग्रस्वीकार करने के लिए ग्रपर्याप्त भी सिद्ध किया जा सकता है। परन्तु ऐसी स्थिति में विश्व को समभने के लिए बहुत-सी ग्रहश्य ग्रावश्यकताग्रों की उलभनें उत्पन्न हो जायँगी। इस प्रकार सहज बोध के लिए सामान्य यथार्थ के परे किसी इन्द्रियातीत सत्ता को मानना ग्रावश्यक हो जाता है। सहज बोध के द्वारा साधारण व्यक्ति परिणामवादी होता है। ग्रीर इस विश्वास से भी यही सिद्ध होता है। परिणामवाद की कियात्मक शृंखला भावात्मक विज्ञान-तत्त्व की ग्रीर ले जाती है। साथ ही

दृश्य प्रकृति ११

उसका क्रमिक विकास भौतिक-विज्ञानों के भविष्य कथन में सहायक होता है। यद्यपि पिरिणामवाद में कारण ही कार्य का परभाग है, इसिलए ग्रधिक दूर तक उसे सत्य नहीं माना जा सकता है। इसका तात्पर्य केवल इतना है कि प्रत्येक घटना की संकेत देने वाली सत्य स्थिति, किसी विशेष समय में, ग्रन्य सत्यों से सम्वन्ध रखने वाली संकेतिक घटनाग्रों के प्रसरित भाग को ग्रात्मसात् किए रहती है। फिर भी पिरिणामवाद से सम्बन्धित विश्वास में सहज बोध प्रकृति में भौतिक के साथ किसी ग्रन्य सत्ता को भी स्वीकार करता है। इस प्रकार सहज बोध से हम प्रकृति के रूप ग्रौर भाव दोनों पक्षों को ग्रहण कर लेते हैं। ग्रौर यही तत्ववादियों के भौतिक-तत्त्व तथा विज्ञान-तत्त्व का ग्राधार है। ऐसा ही हम अपर की विवेचना में देख चुके हैं।

# दृश्य प्रकृति

मन और शरीर — दृश्य-जगत् का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो चुका है। हम निश्चित कर चुके हैं कि तत्त्ववाद की एक स्थिति ऐसी है जिसे सहज वोध ग्रह्ण कर सकता है। इस सीमा पर हम भौतिक प्रकृति को भावात्मक विज्ञान-तत्त्व और रूपात्मक भौतिक-तत्त्वों में स्वीकार कर चुके हैं। साधारणतः जिसे प्रकृति सम्बन्धी भाव और रूप कह सकते हैं। व्यावहारिक दृष्टि से जब मनस् और वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं, तब मनस् का प्रतिबिम्ब वस्तु पर पड़ने से दृश्य-जगत् की सत्ता मानी जा सकती है। दृश्य-जगत् के सम्बन्ध में मनस् का महत्त्व ग्रधिक है। मनस् ही दृष्टा है। यही मनस् मानव के सम्बन्ध में मानस या मन माना जा सकता है। इम मन के साथ उसके धारण करने वाले शरीर का प्रश्न भी आ जाता है। मन की क्रिया शरीर के आधार पर है। उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क पेशियों और स्वायु तन्तुओं से परिचालित है। साधारणातः यह स्वीकार किया जाता है। परन्तु शरीर भौतिक तत्त्व है और मन (मनस् का ही रूप होने से) विज्ञान-तत्त्व है। हम इन दोनों ही तत्त्वों को स्वीकार कर चुके हैं। ग्रब प्रश्न है कि ये विभिन्न तत्त्व क्रियाशील कँसे होते हैं। ग्रीर इस प्रक्रिया का प्रभाव हश्यात्मक प्रकृति पर क्या पड़ता है।

समानान्तरबाद — (क) मन श्रीर शरीर के सम्बन्ध पर विचार करने वाले तत्त्ववादियों ने विभिन्न प्रकार से इस सम्बन्ध की कल्पना की है। मन श्रीर वस्तु को श्रलग स्वीकार करने वाले विचारकों ने मानवीय मानस को मनम्-तत्त्व रूप मन श्रीर वस्तु-तत्त्व रूप मस्तिष्क से युक्त माना है। इन दोनों की श्रलग तथा भिन्न स्थिति के कारण इनमें क्रिया-प्रतिक्रिया का क्रमिक सम्बन्ध नहीं स्थापित हो सकता। केवल इनकी पूर्णतः समस्थित स्वीकार की जा सकती है। इनमें से एक मानसिक स्थित से तथा दूसरी शारीरिक घटना से सम्बन्धित हो सकती है। इसी क्रिया-प्रतिक्रिया को

मनस्-भौतिक समानान्तरवाद के नाम से कहा गया है। कुछ तत्त्ववादी भौतिक-विज्ञानों के आधार पर एकान्त प्रक्रियावाद को मानते हैं। उसी प्रकार कुछ विज्ञान-तत्त्व के आधार पर दूसरे भौतिक-तत्त्वों का विकास मानते हैं। इसको इस प्रकार समका जा सकता है कि एक मत से, मन से मस्तिष्क परिचालित है और दूसरे मत में मस्तिष्क की विषमता ही मन की व्याख्या है। परन्तु स्वयं भौतिक विकासवादियों ने जीवन के मानसिक स्तर का कोई समुचित उत्तर नहीं पाया है। विलियम जेम्स स्वीकार करते हैं कि नैसर्गिक वरण का सिद्धान्त मानसिक विषमताओं और उसके विकास को स्पष्ट नहीं करता। इस आधार पर भौतिक विकास से उत्तरन मनस् की कल्पना नहीं की जा सकती।

सचेतन प्रक्रिया—(ख) समानान्तरवाद में दोनों तत्त्वों को अलग-अलग माना गया है श्रीर उनकी प्रक्रिया में कार्य-कारण का सम्बन्ध स्वीकार किया गया है, जो उचित नहीं। मानसिक भावना और इच्छा श्रादि का पूर्ण विश्लेषण मानस-शास्त्र नहीं कर सका है। श्रीर विभिन्न भौतिक-विज्ञानों के द्वारा जीवन का प्रश्न हल नहीं हो सका है। ऐसी स्थित में यह कहना उचित नहीं है कि किसी सीमा पर ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर सकते हैं। अपनी-श्रपनी घटनात्मक स्थिति में ये पूर्ण सम्बन्धी हो सकते हैं। भौतिक घटनाएँ किसी स्थान से सम्बन्धित होती हैं श्रीर मानसिक घटना किसी मानस के इतिहास में स्थित। फिर इनमें कार्य-कारण का सम्बन्ध कैसे सम्भव है। परन्तु इससे यह भी सिद्ध नहीं कि इन दोनों में पूर्ण सम्बन्ध नहीं है। हश्यात्मक प्रकृति मन की भावात्मकता से सम्बन्धित है; श्रीर शरीर के साथ रूपात्मक स्थिति में है। इस दृष्टि से भी दोनों के सम्बन्धी होने में तो कोई विरोध नहीं हो सकता। डेकार्ट इनको 'लगभग एक तत्त्व' मानते हैं। कुछ तत्त्ववादी मनस् को शारीरिक विकास के माध्यम से समभते हैं। और इन मतवादों से कम से कम यह सिद्ध होता है कि इनमें एक सम्बन्ध स्थापित हो सकता। जिस सहज बोध के स्तर पर हम विवेचना कर रहे हैं उसमें समन्वय की प्रवृत्ति प्रमूख है।

दोनों श्रोर से—(ग) यद्यपि द्वन्द्वात्मक तत्त्वों में क्रिया-प्रतिक्रिया सम्भव नहीं मानी जाती फिर भी सहज बोध के स्तर पर मन श्रौर मस्तिष्क के विषय में इसकी कल्पना की जा सकती है। यदि भौतिक-तत्त्व केवल निम्न कोटि का विज्ञान-तत्त्व ही है, श्रयवा परिएगमवाद में केवल क्रमिक सम्बन्धों की स्थिति भर है, तब तो इनमें क्रिया-प्रतिक्रिया सम्भव ही है। उस समय यह समानान्तर होने के समान है। पर ऊपर हम सिद्ध कर चुके हैं कि श्रपने-श्रपने क्षेत्र में स्वतन्त्र मानकर भी इन दोनों में सम्बन्ध स्वीकार किया जा सकता है। यह सचेतन प्रक्रिया का सम्बन्ध है। ऐसा स्वीकार कर

१. साइकोफिजिकल पैरेलल्लइज्म (जेम्स वार्ड से)

लेने पर मानसिक घटनाय्रों में कुछ शारीरिक घटनाय्रों का सम्मिलन होता है ग्रीर उसी प्रकार शारीरिक ग्रवस्थाग्रों पर मानसिक स्थितियों का प्रभाव पड़ता है। यही सचेतन-प्रक्रिया है जिसे हम स्वीकार कर सकते है। इसके विरोध में स्वतः क्रिया-शक्ति का प्रश्न उठाया जा सकता है, क्योंकि इससे कार्य-काररा स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। परन्तू स्वतः क्रिया-शक्ति परीक्षण से ग्रसफल ठहरती है। मन की सम्पूर्ण चेतना केवल भौतिक-शक्ति के द्वारा सिद्ध नहीं होती, साथ ही मन की इच्छा शक्ति को समभने के लिए मस्तिष्क के स्नाय-तन्तुम्रों की प्रक्रिया प्राप्त नहीं है। इस प्रकार दोनों ग्रोर से सचेतन प्रक्रिया को स्वीकार करके ही हम सहज बोध के साथ तत्त्ववाद श्रौर भौतिक-विज्ञानों के मत का संत्लन कर सकते हैं। इससे एक ग्रोर बाह्य रूपात्मक प्रकृति का स्वरूप मानसिक स्राधार पर स्थापित हो जाता है ग्रौर दूसरी ग्रोर मनस के विकास के लिए जो परिवर्तन मानव-इतिहास में हुए हैं उनकी व्याख्या भी हो जाती है । यहाँ हमारी विवेचना का तात्पर्य केवल यह है कि प्रकृति में रूप ग्रौर भाव जो दो पक्ष स्वीकार किए गए हैं उनको ग्रहए। करने के लिए हमारे मन ग्रौर शरीर की सचेतन-प्रक्रिया श्रावश्यक है। सहज बोध के स्तर पर हम किसी की उपेक्षा नहीं कर सकेंगे। अगले प्रकरमों में इस बात पर अधिक प्रकाश पड़ सकेगा कि इन्द्रियों द्वारा ग्रहीत प्रकृति चित्रों से जो सम्बन्ध हमारे शरीर के स्नायु-तन्तुग्रों या मस्तिष्क के कीष्ठों से है; ग्रथवा शारीरिक ग्रनुभावों का जो प्रभाव भावनाग्रों पर पड़ता है, उनका मानव की कलात्मक प्रवृत्ति के विकास में क्या योग रहा है।

द्रष्टा स्रोर हृश्य — ऊपर की समस्त विवेचना के बाद हम महज बोध के उम धरातल पर स्थिर होते हैं, जिस पर शरीर से अनुप्राग्गित मनम् द्रष्टा है स्रोर भौतिक जगत् हृश्य है। मन जिस शरीर के सम्बन्ध से सचेतन है उससे एक विशेष स्थित में सम्बन्धित भी है; साथ ही विश्व की अनेक वस्तुओं को विभिन्न घटनात्मक स्थितियों में पाता है। मन इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के द्वारा भौतिक वस्तुओं का स्थिति-ज्ञान प्राप्त करना है। परन्तु ये स्थितियाँ एक ही समय में अथवा विभिन्न समय में अन्य मन की गोचर विषय हो सकती हैं। शरीर में इन्द्रियों का विभाजन (साधारण्तः मान्य) मौतिक तन्त्रों के अनुरूप हुआ है। अथवा यों भी कहा जा सकता है कि मन अपनी प्रतिकृति भौतिक तन्त्रों पर इन्द्रियों के माध्यम से ही डालता है। यह एक ही सत्य को कहने की दो भिन्न रीतियाँ हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वस्तु-गुण उनकी स्थितियों के आधार पर है अथवा प्रत्यक्षीकरण की क्रिया पर निर्भर है। परन्तु व्यावहारिक इष्टि से यह इस प्रकार मान्य है। क्रियात्मक प्रवृत्ति के रूप में तन्मात्राओं गन्य, रस, रूप, स्पर्श और ध्विन की स्थितियों का बोध मन, नासिका, जिह्ना, चक्षु, स्पर्श आदि ज्ञान, इन्द्रियों के माध्यम से ही करता है। परन्तु इनके आधार मे भौतिक-तत्त्रों के रूप में स्थित पृथ्वी,

जल, ग्राग्न, वायु और श्राकाश है। मन केवल इन्द्रिय-प्रत्यक्षों के श्राधार पर नहीं चलता। उसमें विचारात्मक श्रनुमेय के साथ स्मृति तथा संयोग पर श्राधारित कल्पना का भी स्थान है। बौद्ध दार्शनिकों ने यद्यपि श्रनात्मवादी होने के कारण चित् को केवल शरीर सम्बन्धी माना; पर उसकी श्रनुमेय श्रौर कल्पना शक्ति को वे भी स्वीकार करते हैं। भारतीय श्रन्य तत्त्ववादियों ने श्रात्मा श्रौर शरीर की सम्बन्धात्मक स्थिति को ही चित् माना है। यह सहज बोध द्वारा स्वीकृत मन की स्थिति को एक प्रकार से श्रनुमोदित ही करता है। श्रगले प्रकरणों में इसी निष्कर्ष के श्राधार पर हम विचार करेंगे कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष श्रौर प्रवृत्तियों का भावनाश्रों के विकास में क्या सम्बन्ध रहा है तथा श्रनुमान श्रौर कल्पना में इनकी क्या स्थिति रहती है। क्योंकि काव्य श्रौर प्रकृति का सम्बन्ध इन्हीं को लेकर समभा जा सकता है। यहाँ इतना ही कह देना पर्याप्त है कि इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के हश्य-जगत् को मन कल्पनामय भाव-जगत् में ही ग्रहण कर लेता है।

हृदय-जगतः प्राथमिक गुर्ण-(क) हम जिस हृदय-जगत् की व्याख्या कर रहे हैं वह केवल वस्त्**ग्रों की विभिन्न स्थिति ग्रीर परिस्थिति** है । वस्तु भी वस्तु-तत्त्वों <mark>की</mark> घटनात्मक स्थितियाँ मात्र हैं । वस्तृत: जिनको हम वस्तु के प्राथमिक गूगा कहते हैं, वे मन की बाद की विकसित स्थिति की अपेक्षा रखते हैं। पहले वस्तू के माध्यमिक गुर्गों का सम्पर्क होता है ग्रीर बोघ भी इन्हीं का पहले होता है। वस्तु कहने से ही हमारा तात्पर्य किसी भौतिक घटना की मन के सम्बन्ध की स्थिति है। इसी दृष्टि से पाइयागोरस ने अपने सिद्धान्त में दिक् को महत्व दिया है। भारतीय न्याय-वैशेषिक तत्त्ववादियों ने दिक् ग्रौर काल को गुएा न मानकर द्रव्यों के ग्रन्तर्गत स्वीकार किया है। दिक् ग्रौर काल का ज्ञान सम्बन्धात्मक है ग्रौर ग्रनुमान पर स्थिर है। इनको ग्रसीम समभना चाहिए। इनका ज्ञान विचार से ही सम्भव है ग्रौर किसी विशेष स्थिति या बिन्दु के सम्बन्ध की सापेक्षता में ही सम्भव हो सकता है । ये दोनों ही ग्रपरिवर्तनशील हैं। जो परिवर्तन जान पड़ता है वह तत्त्वों के परिवर्तन तथा उनकी गतिशीलता से विदित होता है। दिक्-काल की स्थिरता के कारण ही कुछ तत्त्ववादियों ने विश्व के प्रश्न के सम्बन्ध में स्थिरवाद चलाया है। इन्होंने भी इनकी विचारात्मक सत्ता को वैशेषिकों की भाँति केवल द्रव्य मान लिया है । परन्तु दिक्-काल पर विचार करते समय प्रकृति की गति, उसके परिवर्तन ग्रौर क्रियात्मक प्रवाह का प्रश्न ग्रा जाता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी पर भागते हुए दृश्यों की स्थिरता पर विचार करते समय गाडी की गति का घ्यान ग्रा जाता है । इसको किसी न किसी रूप में स्वीकार करके ही चलना पड़ता है। कोई भी तात्विक मतवाद इसको ग्रस्वीकार करके नहीं चला है। इस गति भ्रौर प्रवाह की व्यास्था भ्रनेक प्रकार से भ्रवस्य की गई है। तत्त्वों के संयुक्तीकरण के मतवाद से लेकर विज्ञानवादी श्राइडिया तथा श्रद्धेत मतों तक इसका ग्राश्रय लिया गया

है। यथार्थवादी वैशेषिकों ने इसको कर्म-पदार्थ के अन्तर्गत माना है। कर्म-पदार्थ में गित और परिवर्तन को अन्तर्भूत कर लिया गया है। यहाँ इस विवेचना को प्रस्तुत करने का तात्पर्य है। वस्तुओं की स्थिति-परिस्थित को दिक्-काल की अपेक्षा में ही समभा जा सकता है। इनके द्वारा विश्व की क्रियात्मक प्रवृत्ति से प्रकृति का कार्य-कारण तथा प्रयोजन ज्ञात होता है। साथ ही दिक्-काल विश्व के प्रश्न में विज्ञान-तत्त्व की खोज करने की प्रेरणा के आधार भी हैं।

माध्यिमक गुरा—(ख) वस्तु के माध्यिमक गुराों को वैशेषिक पदार्थ मानते हैं। सांख्य-योग में ये तन्मात्राएँ मानी गई हैं। इनको हम पंच भूत-तत्त्वों के माध्यम से समक पाते हैं। दिक्-काल में स्थित वस्तु का बोध इन्हीं गुराों के ग्राधार पर होता है। सबसे प्रथम रूप ही ग्रिधिक महत्त्वपूर्ण है। कदाचित् इसी काररा ग्रिग्न तत्त्व को ग्रीर उससे सम्बन्धित सूर्य को ग्रिधिक महत्त्व मिला है। गुरा के ग्रनुसार दूसरा स्थान शब्दमय ग्राकाश का होना चाहिए। परन्तु यह तत्त्व बाद में ही स्वीकृत हो सका है, इसका काररा ग्राकाश-तत्त्व की सूक्ष्मता है जिससे वह सरलता से बोधगम्य नहीं है। गन्ध का सम्बन्ध पृथ्वी-तत्त्व से, रस का जल-तत्त्व से ग्रीर स्पर्श का वायु-तत्त्व से इसी प्रकार माना गया है। यही समवाय का बोध मनस् की शरीर से युक्त विशेष स्थिति है। वैशेषिक इसके विचार को भी पदार्थ स्वीकार करते हैं। ग्रस्ति में ही नास्ति का प्रक्त सिन्निहत है। यद्यपि उसी का एक दूसरा रूप है, पर समवाय से समवाय का विचार भिन्न ग्रवश्य कहा जा सकता है। न्याय-वैशेषिकों ने इसी को ग्रभाव के रूप में पदार्थों में जोड़ दिया है। वस्तुतः नागार्जुन के सन्देहवाद ग्रीर शून्यवाद का ग्राधार भी यही है।

सामान्य श्रौर विशेष—(ग) मानसिक प्रक्रिया में विचार श्रौर कलाना दोनों ही स्थितियों में संयोग श्रौर विरोध से काम पड़ता है जिसका ग्राधार साम है। साम्य के लिए सामान्य श्रौर विशेष का भेद होना ग्रावश्यक है। द्रव्यों में रहने वाला नित्य पदार्थ सामान्य है श्रौर दृश्य-जगत् में उसकी विशिष्ठ स्थितियाँ ही सामने ग्राती हैं। साथ ही पार्थिव वस्तुश्रों में भी सामान्य का भाव श्रौर विशेष का संयोग रहता है। वैशेषिकों ने विशेष के श्रथं को द्रव्य की विशिष्ठता में लिया है श्रौर इसी कारण उसे नित्य भी माना है। पर यहाँ साधारण ग्रथं में, विशेष को वस्तुश्रों की विशिष्ठ विभिन्नताश्रों के रूप में भी लिया जा सकता है। इश्य-जगत् की कल्पना करने के लिए सामान्य विशेष दोनों का भाव होना ग्रावश्यक है। इसीलिए इनको पदार्थ माना गया है। इस हश्यात्मक प्रकृति को उपस्थित करने से मानव श्रौर प्रकृति का सम्बन्ध स्पष्ठ हो सका है। साथ ही एक प्रकार से प्रकृति को समभने की रूपरेखा उपस्थित हो सकी है। यह रूपरेखा काव्य में प्रकृति के प्रदर्शन को समभने में भी सहायक हो सकती है।

### ग्राध्यात्मिक प्रकृति

दिक-काल का छायारूप-प्राथमिक गुगों का उल्लेख किया गया है । इनको मानव अपने शरीर के सम्बन्ध में अथवा अपनी घटनाओं के इतिहास में समभ सका है। इनका प्रसरित रूप सर्वदा इन्द्रियों के लिए भ्रामक ही रहा है। दिक-काल का सम्बन्धात्मक ज्ञान मानव के मानिसक विकास में बहुत पीछे की बात है। शिशू की म्रवस्था में यह **ग्रब भी परीक्ष**ण का विषय हो सकता है । वच्चों का दिक्-काल सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण और भ्रामक होता है। उनकी मानसिक स्थिति इस प्रकार के सम्बन्धारमक विचारों के योग्य नहीं होती । परन्त्र उनकी भूल को सुधारने के लिए बड़े लोग सदा ही तत्पर रहते हैं। विकास की प्रारम्भिक स्थिति में मानव का ज्ञान दिक काल के विषय में अपूर्ण था, और उसके पास उसे ठीक करने के लिए क्रमिक अवस्था के अतिरिक्त कोई भी साधन नहीं था। ऐसी स्थिति में ग्रसीम दिक्-काल में वह ग्रपने को ग्रसहाय पाकर कभी भयभीत ग्रौर कभी ग्राइचर्य-चिकत हो उठता होगा। मिथ-यूग के ग्रध्ययन से हमको यही बात जान भी पड़ती है; मिथ-सम्बन्धी ग्रनेक कहानियों में संकेत भी इसका मिलता है। ग्रन्य विचारात्मक स्थितियों का उसका ज्ञान स्पष्ट नहीं था। इसी कारण वह प्रकृति के दृश्य-जगत् के स्वरूप को प्रत्यक्ष से भिन्न ग्रौर विरोधी देख कर भयभीत होता था। यह उसकी भावनाम्रों पर दिक्-काल की म्रस्पष्टता के प्रभाव का परिस्माम था। साथ ही प्रकृति के क्रियाशील क्रम को व्यवस्थित रूप में न देख सकने के कारण ऐसा होना सम्भव है। यह भय, विस्मय का मिथ-यूग दिक्-काल की ग्रस्पष्ट-भावना को लेकर चल रहा था, साथ ही जैसा कहा गया है प्रकृति की क्रिया-शक्ति तथा उसके समवाय के प्रति ग्रव्यवस्थित दृष्टिकोए। भी रखता था। इसके परिगाम स्वरूप इस यूग में भय प्रदान करने वाले देवताओं की पूजा मिलती है भौर इसी के स्राधार पर बाद में प्रकृति की शक्ति के प्रतीक विभिन्न देवतास्रों की स्थापना हई है।

भ्रमात्मक स्थिति—(क) इस युग में प्रत्यक्ष ज्ञान विभिन्न माध्यमिक गुर्गों के प्रति स्पष्ट नहीं हो सका था श्रौर उसके लिए इनका संयोग स्थापित करना भी किठन था। इन गुर्गों में भ्रम तो ग्राज भी हो जाता है। उस समय तो विभिन्न इन्द्रियों के प्रत्यक्षों को समुचित रूप से समभ्कने की भावना भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकी थी। वस्तुश्रों के रूप-रंग, तथा उनसे सम्बन्धित ध्विन, गन्ध, स्वाद ग्रादि को श्रलग-श्रलग ग्रह्ण करके उनका सामञ्जस्य करने में श्रसमर्थ मनस् चिकत था। मानव फिर धीरे-धीरे उत्सुकता से समन्वय की ग्रोर बढ़ सका है। परन्तु उसके मन में प्रकृति की रहस्य-भावना की स्थापना उसी समय से हुई है। मानसिक विकास के

श्राध्यात्मिक प्रकृति १७

क्षेत्र में रहस्य की भावना विज्ञानात्मक ब्रह्म के प्रति उपस्थित हुई है । श्रौर यही रहस्य-भावना ग्रध्यात्म की ग्राधार-भूमि है ।

प्रकृति का मानवीकरएा—(क) प्रारम्भ में मानव समस्त प्रकृति-रूपों को श्रपने समान देखता था। इस प्रकार भ्रादि काल से वह प्रकृति को मानव रूप में समभने की भूल करता था। वस्तुतः उसको इस भावना की प्रेरणा प्रकृति की सचेत-नता से मिली है। चाहे तत्त्ववादी हो या भूत.विज्ञानी अथवा साधारए। व्यक्ति ही, किसी की हष्टि से यह प्रकृति की सचेतनता भ्रामक कहकर टाली नहीं जा सकती। यदि यह समभी नहीं जा सकती, तो इसे भ्रामक सिद्ध करना भी कठिन हो जायगा। इस भ्रम का कारए। बताना सहज नहीं होगा। साथ ही प्रकृति के मानवीकरए। के यूग के श्रागे उसे सचेतन मानने के विषय में भी प्रश्न उठेगा। पहले ही कहा गया है, मानव के सम्मुख परिवर्तन के रूप में विश्व की क्रिया-शक्ति उपस्थित हुई है । यह शक्ति प्रकृति के स्थिर स्वरूप में क्रियोन्मुखी लग सकती है श्रीर उसकी क्रियाशीलता में गतिमान भी जान पडती है। इसके समान मानव के अन्तर्जगत् में मन की क्रियो-न्मुखी स्थिति है स्रौर प्रयास तथा उत्मुकता के रूप में क्रिया की वास्तविक स्थिति भी है। बाह्य ग्रौर ग्रन्तर्जगत् की इसी समरूपता के कारण मानव में प्रकृति को सचेतन देखने की प्रवृत्ति है । फिर वस्तुग्रों को निश्चित घटनात्मक स्थिति में न समक्र पाने से भी यह स्थिति उत्पन्न हुई। मन की यह प्रवृत्ति है कि वह ग्रपरिचित को साम्य के <mark>श्राधार पर समक्</mark>रने का प्रयास करता है । श्राघ्यात्मिक श्राधार पर जिन प्रकृति शक्तियों को देवत्व प्राप्त हुन्रा था उनको ग्रागे चलकर मानवीय ग्राकार मिला ग्रौर साथ ही उनमें मनोभावनात्रों की स्थापना भी हुई । स्रतः स्राध्यात्मिक साधना के इसी क्रम में क्रियात्मक कारण के रूप में, मानव रूप में ईश्वर की कल्पना की गई है। स्रौर इसी से भावात्मक विज्ञान का सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए विश्वात्मा (परमात्मा) की स्थापना हुई । दूसरे भाग के ग्राध्यात्मिक साधना सम्बन्धी प्रकरणों में भारतीय विचार धारा का यहाँ के काव्य के प्रकृति सम्बन्धी दृष्टिकोएा में क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर विचार किया गया है। यहाँ यही कहना है कि इन सब के मूल में प्रकृति को मानवीय रूप में देखने की, तथा उस पर स्वचेतना के स्रारोप की स्रादि प्रवृत्ति है।

भाव-मग्न प्रकृति—(ख) प्रकृति में रूप ग्रौर भाव के साथ, भयभीत करने वाले ग्रौर रक्षा करने वाले देवताग्रों का विकास हुग्रा है। वाद में एक-देववाद के ग्राधार पर विश्वात्मा की स्थापना हो सकी। तत्त्ववाद में एकेश्वरवाद ग्रौर विश्वात्मा के स्थान पर ब्रह्म तथा ग्रद्धैत की भावना प्रवल रही है। परन्तु सहज बुद्धि ने विकल्पित रूपों के सहारे ब्रह्म को मानवीय रूप ग्रौर भावना में समभा है। ग्रगले भाग में हम देखेंगे कि यह व्यावहारिक भी रहा है। ग्रातंक से उत्पन्न उपासना का स्थान श्रद्धामयी पूजा ने ले लिया। मध्ययुग के देवता वैदिक देवता श्रों से इसी ग्रर्थ में भिन्न हैं। वैदिक देवता प्रकृति की किसी ग्रधिष्ठित शक्ति के प्रतीक हैं। बाद में उनमें रूप का ग्रारोग हुग्रा है। परन्तु मध्ययुग के देवता मानवीय विचार ग्रौर भाव के विशुद्ध रूप में ग्रवतीर्ग हुए हैं। इनके प्रतीकत्व में इन्हीं दृष्टिकोर्गों की प्रधानता है। साथ ही इनमें ग्रातंक के स्थान पर श्रद्धा ग्रौर रक्षा के स्थान पर कल्यारा की भावना समन्वत होती गई। इसका प्रत्यक्ष उदाहररा रुद्र का शिव के रूप में परिवर्तित हो जाना है। भारतीय मध्ययुग के त्रिदेवों में विष्यु ग्रौर शंकर सर्जन-विनाश क्रिया के प्रतीक हैं। परन्तु ब्रह्मा के पालक रूप में मानव की सामाजिक प्रवृत्ति को स्थान मिला है, जो स्थिरता का प्रतीक स्वीकार किया जा सकता है। ग्रन्य देवताग्रों में भी प्रकृति के रूप के स्थान पर उसका भाव ही प्रमुख हो गया है। परन्तु हम ग्रगले प्रकरगों में देखेंगे कि मानवीय भावना के विकास में बाह्य दृश्य जगत् का सम्बन्ध रहा है। इसके ग्रतिरिक्त काव्य तथा कला में इन भावनाग्रों का प्रमुख हाथ है। ग्रौर इन देवताग्रों के रूप-निर्माग में इसी कलात्मक रीति से रूप-रंगों का प्रयोग किया जाता है।

सामाजिक स्तर—(ग) वैदिक कर्मकाण्डों में प्रधानतया प्रकृति के परिवर्तन, सर्जन, विनाश ग्रादि के प्रतीक हैं। इनमें इन्हीं की प्रतिकृतियाँ सन्निहित हैं। इन प्रतीकों में उस युग के ज्ञानात्मक भ्रमों का समन्वय है। इसी कारण बाद के धार्मिक मतवाद इन प्रतीकों में दार्शनिक सत्य की व्याख्या करने में सफल होते रहे हैं। वस्तुत: धार्मिक श्रध्यात्म का विकास इसी ग्राधार पर हुग्रा है। वैदिक यज्ञ-कृत्य विश्व-सर्जन के क्रम का प्रतीक है। यह अवस्था उस समय की है जब देवता प्रकृति शक्तियों के प्रधिष्ठाता थे। देवताओं का तत्त्व-रूप परिवर्तनशील और गितमय था। यह विश्व सर्जन और विनाश की ग्रोर संकेत करता था। ग्रन्य ग्रनेक कर्मकाण्डों का प्रतीकार्थ सामाजिक नियमन से सम्बन्धित है जिसका ग्राधार ग्राचरण समभना चाहिए। मानव-समाज के ग्राचरण सम्बन्धी नियमन में प्रकृति का ग्रपना योग है। प्रकृति व्यवस्था, क्रम ग्रीर सामश्कस्य का नियम मानव के सामने उपस्थित करती रही है।

भारतीय मध्ययुग में फिर भिक्त ग्रीर श्रद्धा के साथ पूजा-कृत्यों का विकास हुग्रा, यद्यपि बौद्ध-धर्म में एक बार कर्मकाण्ड का पूर्ण खण्ड किया गया था। मध्ययुग के ग्राचार्यों ने पूजा, ग्रर्चा, पादसेवन, ग्रारती, भोग ग्रादि को दार्शनिक महत्व दिया है। इस ग्राचार के प्रतीकों में प्रकृति के व्यापक तत्त्वों को भावात्मक ग्रर्थ दिया गया है। लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से वे साधना के रूप मात्र हैं। यही कारण है कि मध्ययुग के साधना-काव्य में इस दृष्टि से प्रकृति को कोई स्थान नहीं मिला है। ग्रगले भाग के ग्राध्यात्मिक साधना सम्बन्धी प्रकरणों में यह स्पष्ट हो सकेगा।

धार्मिक साधना-धार्मिक पूजा-कृत्यों में भाव से श्रधिक रूप को स्थान

मिला है । परन्तु अनुभूति का क्षेत्र भावात्मक है । हम देख चुके हैं कि प्रकृति में म्राकर्षेण का विषय है। म्रीर उसमें कलात्मक सौन्दर्य के लिए भी म्राधार है। इस सौन्दर्य के सहारे उसकी भावना में (जो अपने मनसु का प्रसरण है) तन्मय होना विश्वात्मा के साथ तादात्म्य के समान है। साधना के क्षेत्र में योग ने ग्रन्तर्मुखी होने की स्रोर ग्रधिक ध्यान दिया है। परन्तु स्रन्त करण वाह्य का ही प्रतिबिम्ब ग्रहरा करता है। केवल एकाग्रता के काररा केन्द्रीभूत होकर हश्यों में व्यापकता ग्रीर गंभीरता ग्रधिक श्रा जाती है। योरप के रहस्थवादियों ने ज्ञान के साथ ग्रनुभृति को विशेष स्थान दिया है। इस ग्रनुभृति को भावनामय तादात्म्य माना जा सकता है। जिस चेतना से अनुभूति का सम्बन्ध माना गया है, वह प्रकृति-चेतना के स्राधार पर विकसित हुई है। कूछ स्रथों में यह स्राज भी उसके निकट है। भारतीय भक्ति साधना में यह चेतना मानवीय भावों के साथ उसके ग्राकार से सम्बन्धित हो गई है। इस प्रकार यह चेतन प्रकृति से म्रलग हो जाती है। इस विषय की विशेष विवेचना दूसरे भाग के ग्राध्यात्मिक साधना के प्रकरणों के प्रारम्भ में की जायगी। यहाँ इतना ही संकेत कर देना पर्याप्त है कि हिन्दी साहित्य के मघ्ययूग में, साधना-काव्य में प्रकृति को प्रमुख रूप न मिल सकने का बहुत कुछ कारए। यह भी है।

योरप में रहस्यवाद प्रकृति के निकट रह सका है। वहाँ प्रकृति के रहस्यवादी किव उसकी चेतना के प्रवाह से ग्रविक तादात्म्य स्थापित कर सके हैं। ग्रंग्रेजी साहित्य में बाह्य-प्रकृति के प्रति ग्रविक जागरूकता है तथा उसमें ग्रनन्त चेतना में निमग्न प्रकृति के प्रति ग्राविक है। इस कारण उसके काव्य में प्रकृति के सम्वन्ध में इस प्रकार की भावना ग्रविक सुन्दर रूप से मिलती है। ग्रपने उच्च स्तर पर प्रकृति का यह ग्राकर्षण ग्रौर सौन्दर्य रहस्यवाद की सीमा में ग्रा सकता है। भारतीय साधना में प्रकृति के रूपों से प्रकृतिवादी दृष्टिकोण की तुलना के लिए ग्रगले भाग में ग्रवसर मिलेगा। यहाँ रहस्यवाद किसी सिद्धान्त विशेष के लिए नहीं माना गया है। ग्रजात सत्ता से तादात्म्य स्थापित करने की ग्रनुभूति के लिए ही यह शब्द प्रयुक्त हुग्रा है।

१. द्वितीय भाग के तीसरे प्रकरण में संत साधकों के प्रकृति-चित्रों में इस प्रकार के दृश्यों का रूप देखा भी जा सकता है।

# द्वितीय प्रकरग

# प्रकृति के मध्य में मानव

प्रकृति-भृंखला में -- ग्रामुख में कहा गया है कि प्रकृति ग्रौर काव्य सम्बन्धी विवेचना में मानव बीच की कड़ी है। काव्य मानव की ग्रिभिव्यक्ति है। इसलिए प्रकृति ग्रीर काव्य के विषय में कुछ कहने से पूर्व प्रकृति के मध्य में मानव की स्थिति को समभ लेना ग्रावश्यक है। विश्व-सर्जना के प्रसार में मानव का स्थान बहुत ग्रिकिचन लगता है। परन्तु जैसा पिछले प्रकरण में कहा गया है विज्ञानमय मनस्-तत्त्व की स्व-चेतन स्थित मानव में है, इस कारण विश्व-चेतना का केन्द्र भी वही है। स्वचेता मानव ग्रहंकार वश ग्रात्मवान होकर भी ग्रपने से ग्रलग विश्व-सर्जन पर विचार करता है। यह भ्रम है। वह भ्रपने प्रकृति रूप को भूलकर एक ग्रलग स्थित से विश्व-प्रकृति पर विचार करता है। परन्तु यह भूलना नहीं चाहिए कि मानव इसी प्रकृति के शृंखला-क्रम की एक कड़ी है। इस प्रकार जब हम मानव और प्रकृति को अलग-अलग समभते हैं. उस समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय रहता है। यह मानव की इच्छा-शक्ति के श्राधार पर प्रयोगात्मक ग्रौर प्रयोजनात्मक है । यह प्रयोगात्मक हब्टि विभिन्न सिद्धियों को एकत्रित करके उन्हें सम परिएामों के भ्राधार पर वर्गीकृत करती है। इससे भौतिक-विज्ञानों के क्षेत्र में मानव के विशेष प्रयोजन की सिद्धि होती है। पर यह हिष्ट हमारे ग्राधार के लिए पर्याप्त नहीं है; क्योंकि जिस ग्राधार पर हम ग्रपने परिगामों तक पहुँचना चाहते हैं वह व्यापक है। यहाँ प्रकृति ग्रौर काव्य की बात है; काव्य तथा कला मानव की भावात्मकता से सम्बन्धित है। यह प्रकृति भौतिक विज्ञानों के सीमित सत्यों में संकृचित होकर ग्रपना पूरा श्रर्थ व्यक्त नहीं कर सकती। मानव सचेतन प्रकृति के शृंखला-क्रम में ग्रा जाता है, ऐसी स्थिति में मानव ग्रौर प्रकृति इतने भिन्न नहीं जितने समभे जाते हैं, वस्तुतः मानव की स्वचेतना (ग्रात्म-चेतना) के विकास में सचेतन प्रकृति का योग है। इसी को स्पष्ट रूप से उपस्थित करने के लिए स्रागे क्रम से. विश्व के सर्जनात्मक विकास में मानव का स्थान, मानव की स्वचेतना में प्रकृति का

योग तथा उसकी अर्न्त इष्टि में प्रकृति के अनुकरणात्मक प्रतिबिम्ब का रूप निश्चित किया जायगा।

#### सर्जनात्मक विकास में मानव

विकास के साथ - यूनान में इलियायितों ने विश्व की परिवर्तनशीलता पर विशेष ध्यान दिया, उसी समय सर्जन के गमन का भी उल्लेख हुन्ना था। बाद में पूर्ण-रूपेण परिवर्तन पर सन्देह किया गया । इस प्रकार विकासवाद के लिए उसी काल में काफ़ी भ्राधार तैय्यार हो चुका था। गमन के साथ परिवर्तन, परिवर्तन में पूर्व तत्त्व की स्थिति की स्वीकृति से एक प्रकार विकास का पूरा रूप मिल जाता है। विश्व को श्रादि तत्त्वों के ग्राधार पर समभने में भी यही प्रकृति रही है। गमन-शक्ति के प्रवाह में तत्त्वों का केन्द्रीकरएा होता है, फिर विभिन्नता के साथ ग्रनेक-रूपता उपस्थित होती है। ग्रन्त में निश्चित होकर उनमें एक-रूपता ग्राती जाती है, इस प्रकार विभिन्न-धर्मी सर्जन में एक-रूपता श्रौर क्रम रहता है। विकसनशील विश्व-सर्जन में श्रधिका-धिक अनेक-रूपता जान पड़ती है, पर उसकी सम्बन्धों में स्थित क्रमिकता भी हढ होती जाती है। प्रकृति में एक सचेतन शक्ति-प्रवाह है जो श्राज के वैज्ञानिक युग में भी तत्त्व-वादियों के स्राकर्षण का विषय है। यही कारण है कि स्राधुनिक तत्त्ववाद के क्षेत्र में दार्शनिक विकासवाद मान्य रहा है। भारतीय तत्त्ववाद में विकास का रूप इस प्रकार नहीं मिलता है। पर सांख्य के प्रकृति-स्वरूप में इसी प्रकार का सिद्धान्त सन्निहित है। इसमें प्रलय को सर्जन के समान स्थान दिया गया है। परन्तु जिस प्रकार विकास का म्रर्थ तत्त्ववाद में साधारण निर्माण से सम्बन्धित नहीं है, उसी प्रकार प्रलय के. साधा-रए। नाश के मुर्थ में नहीं लेना चाहिए। सृष्टि के पूर्व प्रकृति म्रपने तीनों गृगों के सम पर स्थिर रहती है। इस सम का भंग होना ही सर्जन-क्रिया है। विषमीकरण सर्जन के मूल में वर्तमान है। सांख्य के अनुसार पुरुष के सन्निध्य से प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। पुरुष स्वयं निष्क्रिय होकर भी गमन का कारए होता है जैसे चुम्बक पत्थर गतिमान् हुए बिना लोह को गतिशील करता है। पुरुष के सामीप्य मात्र से प्रकृति चंचल हो उठती है; ग्रौर उसको मुक्त करने के लिए ही प्रकृति की सारी परिगामन-क्रिया होती है। यह भारतीय विकासवाद का स्वरूप कहा जा सकता है, यद्यपि इसमें विकास की दिशा ग्रधिक प्रत्यक्ष हो गई है। सहजबोध के लिए विश्व के प्रश्न को लेकर किसी न किसी रूप में विकासवाद मान्य है। यही कारण है कि भारतीय तत्त्ववाद के क्षेत्र में इस सिद्धान्त की ग्रधिक मान्यता नहीं है, पर साधारण परम्परा में इसका अधिक प्रचार रहा है।

चेतना में दिक्-काल-पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि विकासवाद

सर्जन के सत्य की पूर्ण व्याख्या है। इसमें मानवीय दृष्टि से सर्जन को व्यक्त किया गया है। परन्तु इसके लिए मानव की स्वचेतना में ग्राधार है। हमारा उद्देश्य मानव को लेकर प्रकृति पर विचार करना है। इस कारण प्रकृति की इस गमनशील चेतना को देख लेना ग्रावश्यक है जो हमारे सामने ग्रनेक क्रमिक सम्बन्धों में प्रकट हो रही है। जिस प्रकृति के गमन का यहाँ उल्लेख किया जा रहा है वह दिक् श्रौर काल की भावना पर स्थिर है। भ्राकाश की जिस व्यापक ग्रसीमता में दिक्-काल की स्थापना की जाती है, वह भी इन्हीं के सम्बन्धों से जाना जाता है। इस दिक्-काल का ज्ञान हमारे अनुभव पर निर्भर है जो प्रत्यक्ष-जगत् में हमारा मार्गदर्शक है। यह अनुभव ज्ञान निज की चेतना ग्रीर एकाग्रता पर निर्भर है। चेतना का ग्रर्थ परिवर्तनों से परिचित होना है ग्रीर घ्यान की स्थिति का बदल जाना परिवर्तन का भान होना है। इस प्रकार दिक् का छोटा से छोटा बिन्द हमारी चेतना की एकाग्रता का परिएगाम है जो ग्रसीम की ग्रोर प्रसरित रहता है। इस प्रसरण का भान भी चेतना को होता रहता है। घटना-क्रम के ह्रप में काल का ग्रनुभव करने वाली भी चेतना है जो इन्द्रियातीत काल में व्यापक होती जान पड़ती है। ग्रतः गमन का रूप परिवर्तन पर स्थिर है ग्रीर परिवर्तन हमारी चेतना की दिक-काल सम्बन्धी भावना पर निर्भर है। ग्रागे हम मानवीय चेतना की इस विशेष स्थिति को अधिक स्पष्ट करेंगे। यहाँ प्रकृति के विकास मार्ग में मानव का स्थान निश्चित कर लेना है।

प्रकृति से ग्रनुरूपता—सहज बोध के स्तर पर प्रकृति में एक से ग्रनेक की प्रवृत्ति के साथ ग्रवाध सचेतन प्रवाह को लेकर विकास को समभा जा सकता है। वस्तुत: इस स्तर पर विकासवाद को छोड़ा नहीं जा सकता। सर्जन की ग्रनेकता में उसका नियमन सिन्तित है, ग्रौर इसी विभिन्न ग्रनेकता में उसका प्रवाह चल रहा है। प्रत्यक्ष-जगत् में यही तो दृष्टिगत होता है। एक बीज सहस्र-सहस्र बीजों का रहस्य छिपाये हुए है। यह विकार समान परिस्थितियों में एक ही प्रकार से होता है। एक रस दूसरे रस से मिलकर तीसरे भिन्न रस की सृष्टि करता है। यह नियम प्राणि-जगत् में उसी प्रकार दिखाई देता है जिस प्रकार वनस्पति-जगत् में। प्राणि का शरीर केवल बाह्य-जगत् से प्रभाव ही नहीं ग्रहण करता वरन् बाह्य-परिवर्तनों के साथ क्रियाशील होने के लिए परिवर्तित भी होता है। बाह्य सम्बन्धों को स्थापित रखने के लिए शरीर में परिवर्तन होते हैं। शरीर जब तक बाह्य-प्रकृति से ग्रान्तिरक ग्रनुरूपता नहीं रखेगा, वह स्थिर नहीं रख सकता। वह ग्रनुरूपता जितनी पूर्ण होगी, उतना ही ग्रधिक शरीर विकसित होगा। ग्रन्तर ग्रौर बाह्य की ग्रनुरूपता जितनी पूर्ण होगी जीवन उतना ही विकसित माना जायगा। मानव के जीवन में यह ग्रनुरूपता बहुत कुछ पूर्ण मानी जा सकती है।

मानस-विशिष्ट मानव-प्रथम प्रकरण में कहा गया है कि विकास-क्रम में भौतिक-तत्त्व से विज्ञान-तत्त्व की स्थिति नहीं मानी जा सकती। इसका ग्रर्थ है कि जड से चेतन की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। परन्तू विकास पथ पर चेतना भी इन्हीं नियमों पर चल रही है, ऐसा साधारएातः बिना विरोध के माना जा सकता है । मानव-शरीर बाह्य-प्रकृति की क्रिया-प्रतिक्रिया का परिसाम हो सकता है। प्रास्ति-शरीर में भिन्नता बाह्य कारएा से उत्पन्न होती है ग्रीर यह विभिन्नता ग्रनुरूप होने के कारएा प्रकृति द्वारा चुन ली जाती है। यह विभिन्नता अगली वंश-परम्परा में चलती जाती है। प्रकृतिवादी विकास के क्रम में एक सेल के जीवधारी से इन्हीं शारीरिक विभिन्नताग्रों के द्वारा सुक्ष्म विविधता वाले मानव-शरीर को भी मानते हैं। परन्तु इस मानव शरीर की उन्नत-स्थिति को स्वीकार कर लेने पर भी मानव के विकास का प्रश्न हल नहीं हो जाता । मानव की मानसिक विभिन्नता का स्वरूप इस विकास की सबसे बडी कठिनाई है। बहुत से विकासवादी इसको शरीर से सम्बन्धित मस्तिष्क की सुक्ष्म क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में समभते हैं और कुछ इसको विशेष विभिन्नताओं के रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तू यह व्याख्या मानस के प्रश्न को समभा सकने में नितान्त स्रयोग्य ठहरती है। इन विरोधों को यहाँ उपस्थित करने का कोई कारएा नहीं है। जिस प्रकार पिछले प्रकरण में उल्लेख कर चुके हैं हम दोनों को स्वतन्त्र मान कर चल सकते हैं। प्रस्तूत प्रसंग में तो यह समभ लेना प्रयाप्त होगा कि प्रकृति के जड़-चेतन प्रसार में मानव (शरीर की स्थिति में) इससे एक रूप होकर भी ग्रपनी मानस-शक्ति के कारण ग्रलग है। ग्रागे हम देखेंगे कि यह मन उसकी स्वचेतना (ग्रात्म-चेतना) को लेकर ही प्रकृति में व्याप्त मनस्तत्त्व से श्रलग है।

# स्वचेतन (ग्रात्म-चेतन) मानव ग्रौर प्रकृति

श्चात्म-चेतना का श्चरं—मानव की मनस्-चेतना श्रौर प्रकृति की सचेतना में एक प्रमुख भेद है। मानव श्चात्मवान् स्वचेतनशील है। उसमें मनस् की वह स्थिति है जिसमें वह श्चपनी चेतना से स्वयं परिचित है। हम देखेंगे कि उसकी यह सचेतना प्रकृति से किस सीमा तक सम्बन्धित है। परन्तु इसके पूर्व यह समभ लेना श्चावश्यक है कि मनस् की स्वचेतना का श्चर्य क्या है। प्रारम्भ से ही मानव की मानसिक स्थिति स्वचेतना की श्चोर प्रगतिशील रही है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्रारम्भिक प्रवृत्तियों के श्वाधार पर भौतिक-जगत् के प्रत्यक्षों को ग्रह्ण करता रहा श्चौर उसमें ध्यान का रूप एकाग्र तथा स्थिर होता गया। इसके श्वाधार में उसकी इच्छा-शक्ति थी जो जीवन की समस्त प्रेरणा को प्रयोजन की श्चोर ले जाती है। प्रारम्भिक मानव की प्रवृत्ति किसी बाह्य-प्रेरणा से ही संवेदनशील होगी। वह उन्हीं प्रेरणाश्चों को ग्रहण करता होगा जो

उसके जीवन के प्रयोजन से सम्बन्धित रही होगी। दूसरे शब्दों में उसकी इच्छा-शक्ति के माध्यम से प्रकृति के बाह्य-रूप का प्रवेश उसके जीवन में हुम्रा है। इन प्रभावों को ग्रहण करने में ध्यान के विपर्यय से प्रकृति के रूपों में जो परिवर्तन उपस्थित हुए उन्हीं की क्रमिक निरन्तरता घटना का स्वरूप धारण करती है। इस प्रकार चेतनशील होने का ताल्पर्य परिवर्तनों से परिचित होना हुम्रा; ग्रौर चेतना का प्रसार घटनाग्रों की क्रमिक श्रृंखला में समफना चाहिए। ये घटनाएँ हश्य-जगन् की हों ग्रथवा ध्वनि-जगन् की, प्रत्येक स्थिति में हमारी चेतना समानता ग्रौर विभिन्नता के विभाजन द्वारा इच्छा के प्रयोजन की ग्रोर ही बढ़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा ग्रनुभव ज्ञान प्रत्येक पग पर सत्यों को विभिन्न ग्रौर समान मानने में ग्रपना प्रयोजन ही ढूँढ़ता है।

श्चात्म-भाव श्चौर प्रकृति-चेतना—मानव मानसिक परिस्थितियों की विभिन्नता श्चौर विविधता के साथ श्रपनी चेतना के विषय में श्रधिक स्पष्ट होता गया है। उसकी चेतना प्रकृति चेतना का भाग है श्चौर उसमें प्रसरित भी है। इस चेतना के बोध के लिए उसमें केवल 'स्व' की भावना विकसित हो जाने की श्चावश्यकता है। यह 'स्व' की भावना जितनी व्यक्त श्चौर व्यापक होगी, उसी के श्चनुसार चेतना का प्रसार बढ़ता जायगा। सामने फैली हुई प्रकृति का हश्य-जगत् उसकी श्रपनी हिष्ट की सीमा है, साथ ही श्रपने श्चनुभव के विषय का पूरा ज्ञान उसे तभी हो सकेगा जब उसका श्रपना 'स्व' स्पष्ट हो जायगा। यहाँ 'स्व' का श्चर्थ इच्छा के केन्द्र में ध्यान को एकाग्र करने के रूप में समभा जा सकता है। मानसिक विकास के साथ 'स्व' श्रधिक व्यापक होता गया है। उसका क्षेत्र प्रत्यक्ष बोध से भावना श्चौर कल्पना में फैल जाता है। इस क्षेत्र में 'स्व' का प्रसार श्चिक व्यापी होकर विषम श्चौर विविध हो सका है। इस प्रकार चेतना ही विकास के पथ पर स्वचेतना की स्थित तक पहुँच सकी है।

सामाजिक चेतना का श्रंग — परन्तु मानव की स्वचेतना के विकास में प्रकृति के साथ समाज का योग भी रहा है। मानव का विकास केवल व्यष्टि में परिसमाप्त नहीं है, उसने समष्टि के समवाय में भी अपना मार्ग ढूँड़ा है। मानव प्रारम्भ से समाज में रहने की प्रकृति रखता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुभव को जान तो नहीं सकता, परन्तु उसका अनुमान लगा सकता है। फिर अपने व्यक्तिगत अनुभवों से तुलना करके किसी एक सिद्धि तक पहुँच सकता है। इस हिष्ट से व्यक्ति की स्वचेतना सामाजिक चेतना का भी एक रूप मानी जा सकती है। और स्वचेतना के इस सामाजिक स्तर तक भौतिक-प्रकृति दो प्रकार से मानी जा सकती है। प्रयोजन से हीन भौतिक क्रम तथा सम्बन्धों में उपस्थित प्रकृति वर्णनात्मक कही जा सकती है। और जब हम प्रकृति को प्रयोजन से युक्त अपनी इच्छा-शिक्त के आधार पर देखते हैं, उस समय उसको व्यंजनात्मक कह सकते हैं। प्रकृति में व्यंजना की यह भावना, प्रयोजन का यह स्वरूप,

मानव समाज के व्यक्ति की ग्रपनी इच्छा-शक्ति की ग्रभिव्यक्ति में मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने प्रयोजन से परिचित है, साथ ही उसी आधार पर समाज के ग्रन्य व्यक्तियों की इच्छा-साधना पर भी विश्वास रखता है। मानव-समाज की स्थित के विषय में हमारा विश्वास प्रकृति को समभने के पूर्व का है। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मानव को प्रकृति के सम्पर्क में ग्राने के पूर्व सामाजिकता का बोध था। प्रकृति का सम्पर्कतो समाज के पूर्वका निश्चय ही है। परन्तु जब मानव ने प्रकृति के विषय में अपनी कोई धारए। निश्चित की होगी, उस समय उसमें सामाजिक प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास हो चुका था। वह इच्छा ग्रौर प्रयोजन के सामृहिक प्रयास से परिचित हो चुका था। भारतीय काव्य-शास्त्रों में इसी टिष्ट से प्रकृति को केवल उद्दीपन-रूप के अन्तर्गत रखा गया है। पारिम्भक यूग में मानव को जिस प्रकार भ्रपना जीवन भ्रस्पष्ट लगता था, उसी प्रकार उसका प्रकृति विषयक ज्ञान भी भ्रस्पष्ट था । पहले प्रकृति को ग्रस्पष्ट दिक्-काल की सीमा में देखकर ही वह प्रकृति की ग्रस्पष्ट सचेतनता की श्रोर बढ़ सका होगा। श्राज की स्थिति में, सामाजिक चेतना के स्तर पर मानव प्रकृति को ग्रपने समानान्तर देखते हए व्यंजनात्मक रूप में पाता है। ग्रथवा ग्रपनी चेतना के प्रति वह श्रधिक सचेष्ट होकर प्रकृति को केवल अपने सामाजिक प्रयोजन का साधन मानकर वर्णनात्मक स्वीकार करता है। इस वर्णनात्मक रूप में प्रकृति भौतिक-विज्ञानों का विषय रह जाती है। परन्तू सहज वोध के लिए ये दोनों ही रूप मान्य है। उसके लिए प्रकृति जड के साथ चेतन है, वर्णनात्मक के साथ प्रयोजनात्मक भी है। परन्तु इस दृष्टिकोएा में सामाजिक प्रवृत्ति फिर भी अन्तर्निहित रहती है। यही कारए। है हमको प्रकृति कभी अपने प्रयोजन का विषय लगती है और कभी वह अपने स्वयं प्रयोजन में मग्न जान पड़ती है। ग्रागे काव्य में प्रकृति के रूपों की विवेचना करते समय हम देखेंगे कि इस कथन का क्या महत्त्व है।

समानान्तर प्रकृति-चेतना— ऊपर इस बात का उल्लेख किया गया है कि प्रकृति का ज्ञान हमारी 'स्व' की भावना से प्रभावित है, ग्रौर उसकी सचेतना हमारी दृष्टि विशेष का प्रभाव है। परन्तु प्रकृति की चेतना में मानवीय चेतना का ग्रारोप मात्र हो ऐसा नहीं है। प्रकृति के सचेतन लगने का एक कारण यह ग्रवश्य है कि मानव प्रकृति का ज्ञान ग्रपनी चेतना के द्वारा ही ग्रहण करता है। दूसरे शब्दों में, जैसा हम ग्रागे विचार करेंगे, प्रकृति की चेतना से उसकी चेतना सिद्ध है। वह ग्रपनी स्वचेतना के प्रसार में प्रकृति से परिचित होता है ग्रौर उसकी उसी प्रकार व्याख्या करता है। परन्तु इसके

१. इस भाग के पंचम प्रकरण में इस विषय की विवेचना प्रकृति रूपो के मेटों के विषय में की गई है। और दूसरे भाग के प्रथम प्रकरण में भारतीय काव्य-शास्त्र में प्रकृति के अन्तर्गत भी यह,प्रश्न उठाया गया है।

स्रतिरिक्त प्रकृति का सचेतन स्वरूप मानवीय चेतना के समानान्तर होने से भी सिद्ध है। जब हम कहते हैं कि हम प्रकृति की व्याख्या मानवीय चेतना से प्रभावित होकर करते हैं, उस समय यह निश्चित है कि हम स्वचेतनशील प्राग्गी हैं। पर समस्त स्थिति को सामने रखकर विचार करने से प्रकृति ग्रपनी सचेतन गतिशीलता में मानवीय स्वचेतना के समानान्तर ग्रधिक लगती है। ग्रागे हम देखेंगे कि मानव की चेतना प्रकृति के सम्पर्क में विकासोन्मुखी थी; ग्रौर उस समय प्रकृति की समानान्तर चेतना ने उसकी प्रारम्भिक प्रवृत्तियों में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया है।

व्यंजनात्मक तथा प्रयोजनात्मक (क)-प्रकृति में दृश्य ग्रादि माध्यमिक गुरा हैं जो मानवीय इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के स्राधार माने जाते हैं। जिस सहज बोध के स्तर पर हम म्रागे बढ रहे हैं उसके म्रनुसार इन प्रत्यक्षों को उपस्थित करने में प्रकृति का भी योग है । उसी प्रकार दिक्-काल सम्बन्धी भावना प्रकृति सापेक्ष उतनी है जितनी मानव चेतना है। यह तो प्रकृति के वर्णनात्मक स्वरूप की बात हुई। सहज बोघ प्रकृति की व्यंजनात्मक भावना को भी मानव चेतना के समानान्तर मान कर चलता है। उसके पास इसके लिए पर्याप्त श्राधार है। मानसिक चेतना की प्रत्येक स्थिति अपने प्रवाह में निरन्तर गतिशील है, उसका प्रत्यावर्तन भी सम्भव नहीं। प्रकृति में भी यही दिखाई देता है, उसमें म्रान्तरिक प्रवाह क्रियाशील है जिसमें प्रत्यावर्तन नहीं जान पडता। प्रकृति के बाह्य रूप में, सरिता प्रवाहित है उसका जल वापस नहीं लौटता, दिन-रात चले जा रहे हैं न लौटने के लिए, वृक्ष उत्पन्न होता है, बढ़ता है, फूलता-फलता है, नष्ट हो जाता है पर उसकी कोई भी ग्रवस्था लौट कर नहीं ग्राती। मानसिक चेतना में एक स्थिति दूसरी स्थिति को प्रभावित कर उससे एकाकार हो जाती है। प्रकृति में एक भ्रवस्था दूसरी भ्रवस्था से प्रभावित हो उसी से एकाकार हो जाती है भ्रीर सर्जन-क्रम की ग्रगली स्थिति को प्रभावित करने लगती है । उदाहरएा के लिए ध्विन के स्वर-लय को लिया जा सकता है; ध्वनि की स्वराकार एक तरंग दूसरी को उत्पन्न कर उसी से मिल जाती है भ्रौर यह तरंग तीसरी तरंग को उत्पन्न करती है। मानसिक चेतना के समान प्रकृति में भी सहायक परिस्थितियों के उपस्थित होने पर निश्चित स्वभाव की प्रवृत्ति हिष्टिगत होती है। दिन-रात तथा ऋतु-विपर्यय भ्रादि उसी प्रकार प्रकृति के स्वभाव कहे जा सकते हैं। इसके ग्रातिरिक्त प्रकृति में सचेतन विकास का रूप भी सन्निहित है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रकृति में मानसिक चेतना की समरूपता बहुत ग्रंशों में मिलती है। यह केवल स्तर भेद के कारण श्रधिक दूर की लगती है। ग्रतः हम प्रकृति-चेतना के उसी प्रकार भाग हैं जिस प्रकार सामाजिक चेतना के। भेद केवल विकास-क्रम में चेतना के स्तरों को लेकर है।

सत्-चित्-ग्रानन्द---यहाँ हम प्रकृति ग्रीर मानव के ग्रनुकरणात्मक प्रतिबिम्ब

भाव पर विचार ग्रारम्भ करने के पूर्व इसी के समान भारतीय सिद्धान्त की श्रोर संकेत कर देना चाहते हैं। भारतीय तत्त्ववाद में इस सिद्धान्त का उल्लेख पहले ही हो चुका था, परन्तु वल्लभाचार्य ने इसकी ग्रधिक स्पष्ट व्याख्या की है। भारतीय तत्त्ववाद में जड़ ग्रौर जीव का (जिसे स्वचेतन कह चुके हैं) भेद करते हुए सत् का उल्लेख किया गया है। प्रकृति में (यहाँ जड़ प्रकृति से ग्रथं है) केवल सत् है ग्रौर जीव में सत्-चित्; परन्तु ग्रानन्द का ग्रभाव दोनों में ही है। ग्रानन्द केवल ब्रह्म की विशेषता है। ग्रागे कहा गया है कि जीव बन्धनों से मुक्त होकर सम-स्थित पर ग्रानन्द प्राप्त कर सकता है। इस मत को हम सहज रूप से इस प्रकार समभ सकते हैं। प्रकृति चेतना की विस्मृत स्थिति है, ग्रौर ब्रह्म पूर्ण चेतना की स्थिति। जीव दोनों के मध्य की स्थिति है। वह ग्रपनी स्वचेतना से एक ग्रोर प्रकृति को सचेतनशील करता है; दूसरी ग्रोर स्वचेतना को पूर्ण चेतना की ग्रीर प्रकृति को सचेतनशील करता है; दूसरी ग्रोर स्वचेतना को पूर्ण चेतना की ग्रीर प्रेरित करके ग्रानन्द का सम भी प्राप्त करता है। हमारी विवेचना में प्रकृति की चेतना का जड़त्व तथा मानवीय चेतना का स्व भी इसी ग्रोर संकेत करता है।

## ग्रनुकरणात्मक प्रतिबिम्ब भाव

प्रकृति चेतना से सम स्थापित कर मानव की चेतना पूर्ण मनस्-चेतना की ग्रोर विकसनशील है। प्रकृति का सचेतन सम मानव की स्वचेतना का स्रोत है। ग्रौर पूर्ण मनस्-चेतना की ग्रोर उसकी प्रगति उसकी ग्रादर्श भावना का रूप है। यही पूर्ण मनस्-चेतना ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में ब्रह्म या ईश्वर ग्रादि का प्रतीक ढूँढ़ लेती है। मानव ग्रपनी मानसिक चेतना में ग्रधिक ऊँचा उठता जाता है, ग्रौर वह ग्रपनी स्वचेतना (ग्रात्मा) के पूर्ण विकसित रूप में ब्रह्म प्राप्त करता है जिसका रूप ग्रानन्द कहा जा सकता है। दूसरे भाग के साधना सम्बन्धी प्रकरणों में इस विकास के साथ प्रकृति रूपों की विवेचना उपस्थित की जायगी। यहाँ तो यह दिखाना है कि मानव की इस प्रगति में प्रकृति का किस प्रकार महत्त्वपूर्ण योग रहा है, ग्रौर प्रकृति की विस्मृत-चेतना का सम मानव की चेतना के लिए किस सीमा तक ग्रावश्यक है।

बाह्य तथा ग्रन्तर्जगत्—तत्त्ववाद के क्षेत्र में जो कहा गया है वह मानसञ्चास्त्र के ग्राधार पर भी सिद्ध हो जाता है। मन ग्रपनी मानसिक ग्रवस्थाओं में बोध, राग ग्रौर क्रिया में स्थित है। मन की यह स्थिति किसीन किसी रूप मे मानव इतिहास के साथ सम्बन्धित है। इनको विकसित स्थिति में ज्ञान, श्रनुभूति ग्रौर चिकीर्षा के रूप में समभा जा सकता है। किसी वस्तु का प्रत्यक्ष-बोध इन्द्रियों को बाह्य रूप से होता है;

दूसरे भाग के पंचम प्रकरण में वैध्एव साधना के अन्तर्गत प्रकृति के रूपों की विवेचना में इस प्रश्न को लेकर अधिक व्याख्या की गई है।

ग्रौर वह वस्तु हमारे ग्रन्तः को ग्रनुभूतिशील करती है । परन्तु चिकीर्षा मानव के समस्त मानसिक व्यापारों की प्रेरणा शक्ति है। साधारण प्रत्यक्ष-ज्ञान के धरातल पर हमारे पास दो जगत् हैं, एक भ्रन्तर्जगत् भ्रौर दूसरा बहिर्जगत् । दोनों ही समान रूप से विस्तार में प्रसरित हैं, इनमें किसी प्रकार का विरोध नहीं । कौन किस पर क्रियाशील है ? कौन किसका अनुकरण है, प्रतिबिम्ब है ? यह तत्त्ववादियों के लिए चक्कर में डालने-वाला प्रश्न है। परन्तु सहज बोध के स्तर पर हम स्वीकार कर चुके हैं कि विश्व में भौतिक-तत्त्व ग्रौर विज्ञान-तत्त्व दोनों को मानकर ही चला जा सकता है। साथ ही इसी भ्राधार पर मानस के साथ वस्तु का ग्रस्तित्व भी स्वीकार किया गया है। इसलिए साधारण व्यक्ति इन दोनों की क्रिया-प्रतिक्रिया सरलता से मान सकता है । ग्रन्तर्जगत् मानो बहिर्मुख होकर विस्तृत हो उठा है; ग्रौर बहिर्जगत् मानो ग्रन्तर्जगत् में एकाग्र हो गया है। १ परन्तू हम अपनी दृष्टि से ही प्रकृति को देखते हैं। उसके प्रत्यक्ष ज्ञान और ग्रनुभव में हमारी इच्छा शक्ति की प्रेरणा प्रधान है । परिग्णाम स्वरूप प्रकृति पर मन की क्रियाशीलता हमारी ही क्रिया का रूप बन जाती है। लेकिन मानसिक ज्ञान ग्रीर अनुभृति की स्थितियाँ हमको इस प्रक्रिया का भान अवश्य कराती हैं। अन्तर्जगत् जब बहिर्जगत् पर क्रियाशील होता है, हमको वस्तु-ज्ञान होता है। ग्रौर जब बहिर्जगत् का प्रभाव ग्रन्तर्जगत् ग्रहरा करता है, उस समय वस्त्र की श्रनुभूति होती है। इस प्रकार वस्तू से ग्रादान रूप में जो हम ग्रहरा करते हैं वह ग्रनुभूति है; ग्रौर वस्तुजगत् को जो हम प्रदान करते हैं वह वस्तु-ज्ञान है। ऊपर तत्त्ववाद के क्षेत्र में प्रकृति के जिस चेतन् (सत्) रूप का उल्लेख किया गया है इससे भी इसी परिगाम पर हम पहुँचते हैं। मानव चेतना पर जब प्रकृति की चेतना का प्रभाव पडता है, वह अनुभूति के सहारे 'स्व' की ख्रोर गतिशील होता है। ग्रौर जब मानव की चेतना प्रकृति चेतना के सम्पर्क में ग्राती है उस समय उसका प्रत्यक्ष बोध मात्र होता है। यहाँ मानव श्रौर प्रकृति दोनों की चेतना तो सत के रूप में स्वीकार की गई है; पर मानव का 'स्व' जब चेतना के साथ मिलता है तब उसमें सत् के साथ चित का योग हो जाता है। जैसे किसी पूर्व परिचित को देखकर हम उसको पहिचान लेते हैं, उसी प्रकार प्रकृति की चेतना (सत्) को मानव चेतना ( सत् ग्रंश) पहिचान लेती है ग्रौर जब उससे प्रतिबिम्बित होती है वह ग्रात्म-चेतना के पथ पर ग्रागे बढ़ती है। मानसिक चेतना को धारए। करने वाला शरीर इसी सत्य को प्रकट करता है। उसमें प्रकृति के साधारण तत्त्वों को समभने के लिए विभिन्न इन्द्रियाँ हैं; या वह विभिन्न इन्द्रियों से प्रकृति को विभिन्न गुणों वाली अनुभव करता है।

१. दूसरे भाग के तृतीय प्रकरण में संत साधना में इस प्रकार के प्रकृति रूपों की विवेचना की गई है।

इस प्रकार प्रकृति का प्रत्यक्ष-बोध तो मन उस सम के ग्राधार पर करता है, जिसको हमने इन्द्रिय-बोध के नाम से ग्रन्तर्जगत् की बहिर्जगत् पर क्रियाशीलता कहा है ग्रौर जो प्रभाव प्रकृति हमारे मन या ग्रन्तर्जगत् पर छोड़ती है, वह हमारी ग्रनुभूति का रूप है। परन्तु जब हम इन दोनों, ज्ञान ग्रौर ग्रनुभूति को प्रकट करना चाहते हैं, उस समय ये फ़ोटो-चित्रों की भाँति उलट जाते हैं ग्रौर परिवर्तित रूप ग्रहण कर लेते हैं। ग्रर्थात् ग्रनुभूति की ग्रभिव्यक्ति की जाती है ग्रौर ज्ञान ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः यह एक प्रकार का ग्रनुकरण है, जिसमें मन ग्रौर प्रकृति एक दूसरे में प्रतिबिम्बित दिखाई देते हैं। ग्रन्तः (मन) का ग्रनुकरण करती हुई प्रकृति ज्ञान के रूप में दिखाई देती है ग्रौर प्रकृति का ग्रनुकरण करता हुग्रा ग्रन्तः ग्रनुभूतिशील हो उठता है।

ज्ञान तथा भाव पक्ष-मानसिक चेतना से युक्त मानव ग्रपने सामने देखता है—'हरी-भरी घाटी में कल-कल करती हुई सरिता— किनारे के घने बुक्षों की पंक्ति जो उस पार के ऊँचे पहाड़ों की श्रेणी से मिल सी गई है-।' इस हक्य को देखने की एका-ग्रता के साथ उसकी मन:स्थिति में चिकीर्षा निश्चित है ग्रीर इससे उसके मन में दो प्रक्रियात्रों का विकास सम्भव ग्रौर स्वाभाविक है। रूप ग्राकार ग्रादि के सहारे वह जल, वृक्ष ग्रादि को पहचानता है; इनसे उसके जीवन की प्रावश्यकताग्रों की पृति होती है। पर्वत की दुर्गमता स्रादि का उसे बोध है, क्योंकि शिकार स्रादि के प्रसंग में उसके मार्ग में बाधायें उपस्थित होती रहती हैं। यह उसका ज्ञान-पक्ष है। परन्तु साथ ही जल की तरलता, ब्रक्षों का रंग-रूप ग्रौर पर्वत की विशालता ग्रादि ने उसके हृदय को अनुभूतिशील किया है। और यह उसका अन्तर्मु की अनुभूति-पक्ष है। परन्त् मानव की इन मानसिक स्थितियों का विकास एकांगी नहीं समभना चाहिए। जिस प्रकार ये तीनों मानसिक स्थितियाँ एक दूसरे से सम्बन्धित हैं; उसी प्रकार प्रकृति के अनुकरणा-त्मक सम्बन्ध में ज्ञान स्रौर अनुभूति का यह रूप एक दूसरे के स्राश्रित स्रौर सम्बन्धित है। इनका ग्रस्तित्व भ्रपने भ्राप में पूर्ण नहीं है। जब तक ज्ञान सामाजिक श्राधःर तक विकसित नहीं हुम्रा उसको व्याख्या की म्रावश्यकता नहीं हुई। परन्तु म्रनुभूति म्रान्त-रिक ग्रनुकरण होने के कारण व्यक्ति में भी ग्रभिव्यक्ति प्राप्त कर सकी। इसी कारण मानव के इतिहास में विचारों से पूर्व भावना की स्रिभव्यक्ति को स्रवसर मिला है। ग्रिभिव्यक्ति की सबसे प्रबल ग्रौर विकसित शक्ति भाषा का मूल भावना की ग्रिभिव्यक्ति में मिलता है। ग्रपने प्रारम्भिक स्वरूप में भाषा एक भावात्मक ग्रभिव्यक्ति थी; जिस प्रकार नृत्य, संगीत और चित्रकला म्रादि का ऐतिहासिक स्रोत म्रादिम म्रनुभृतियों की ग्रिभिव्यक्ति में है। यह प्रारम्भिक ग्रिभिव्यक्ति बहिर्संचारियों के रूप में मानसिक ग्रन्-कर्गा की स्वच्छन्द क्रीडा मानी जा सकती है। बाद में सामाजिक वातावरण में भाषा ग्रपने विकास के साथ प्रत्यक्ष-बोध से सीधे प्रेरगा न लेकर परप्रत्यक्षों से ग्रधिक

सम्बन्धित होती गई। इस प्रकार वह विचारों के प्रकट करने के लिए ग्रधिक प्रयुक्त होने लगी। दूसरी ग्रोर भावनाग्रों को ग्रभिव्यक्त करने के लिए भाषा को व्यंजना का सहारा लेना पड़ा।

पीड़ा तथा तोष की वेदना-यहाँ जिस विकार (राग) पर विचार किया गया है वह मानसिक प्रवाह का ग्रंग है। यह हमारी संवेदनाग्रों ग्रीर भावों के मुल में तो होता है, पर उनसे एक नहीं समभा जा सकता। श्रीर श्रभी तक प्रकृति के जिस भावात्मक ग्रनुकरण की बात कही जा रही थी वह भावनाग्रों को उत्पन्न करने के अर्थ में नहीं । मानस की इस प्रवृत्ति में पीड़ा और तोष की भावना सिन्नहित है। परन्तू पीड़ा ग्रौर तोष की संवेदना में तथा ग्रन्य भावों में समानता नहीं है। केवल भावनाम्रों में पीड़ा और तोष की संवेदना भी सन्निहित होती है। भावना स्रौर भावों के विकास में प्रकृति का क्या हाथ रहा है, इस पर विचार तृतीय प्रकरण में किया जायगा। यहाँ यह देख लेना आवश्यक है कि पीड़ा और तोष की संवेदनात्मकता से प्रकृति का क्या सम्बन्ध रहा है। प्रथम तो प्रकृति के मानसिक सम्बन्ध में यह भ्रावश्यक भावना है. साथ ही मानव प्रकृति का अनुकरण भी इसीकी प्रेरणा से करता है। यह पीडा श्रीर तोष की संवेदनात्मक भावना मानव के नाद तथा शारी रिक संचलन से भ्रधिक सम्बन्धित है। परन्तु प्रकृति के संचलन तथा नादों के शारीरिक अनुकर्ण के अतिरिक्त भी प्रकृति के रंग-रूप तथा प्रकाश आदि का तोषप्रद (सुखद) प्रभाव मानव पर पड़ता है। ग्रगले प्रकरणों में यह समीक्षा की जायगी कि किस प्रकार प्रकृति के प्रारम्भिक सम्पर्कों को, जिनमें मानव की पीड़ा स्रौर तोष की भावना सम्बन्धित थी. कल्पना के घरातल पर कला का रूप मिल सका है। प्रत्यक्ष-बोध के घरातल पर इनके साथ तोष की भावना सन्निहित है जो एक सीमा के बाद पीड़ा में परिवर्तित हो जाती है। कुछ विद्वानों ने प्रकृति के रूपात्मक (रंग) ग्रौर व्वन्यात्मक (नाद) सम्पर्कों को रित-भाव से सम्बन्धित मानकर ही तोषात्मक तथा ग्राकर्षक स्वीकार किया है। एक सीमा तक यह सम्भव सत्य है। परन्तु इनमें एक प्रकार का एकाग्रता तथा गम्भीरता सम्बन्धी तोष भी सन्निहित है, जो किसी श्रन्य भाव की श्रपेक्षा नहीं रखता।

प्रत्यक्ष बोध—मानव के प्रत्यक्ष-बोधों के विकास में स्पर्श, गन्ध तथा स्वाद का योग उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना दृश्य तथा श्रवण का । इनके बोध में भी पीड़ा ग्रौर तोप की भावना सन्निहित है, परन्तु इनका संयोग संरक्षक, सहज-वृत्ति के साथ ग्रधिक है । साथ ही पूर्वानुराग के ग्रन्तर्गत इन बोधों का कुछ ग्रंशों में महत्त्व

१. उपमानों के अलंकारिक प्रयोगों में प्रकृति के रूपों की व्यंजना का उल्लेख आगे किया गया है।

२. प्रचलित शब्द दु:ख-सुख में शारीरिक से अधिक मानसिक बोध होता है।

है। परन्तु श्रवण के बोध, व्वित-नाद में उसकी क्रमिक लय-ताल के साथ गम्भीर एकाग्रता के रूप में भी तोष की भावना है। उसी प्रकार दृश्य में रूप, रंग, प्रकाश तथा संचलन के बोध के साथ इसी प्रकार की एकाग्र-गम्भीरता से उत्पन्न तोष की सुखान्-भूति होती है । यह तोषात्मक सुख समस्त चेतना के श्रन्य बहिर्प्रभावों से मुक्त हो जाने तथा ग्रान्तरिक ग्रात्मविभोर स्थिति के उत्पन्न होने से होता है । किसी-किसी पाइचात्य विद्वान ने इस तोष की संवेदना को मुर्च्छना या मादक जैसी स्थिति के समान भी माना है। यह स्थिति भाव को प्रेरला देने में सहायक तो हो सकती है, परन्तु अपने आप में कोई भाव नहीं हो सकती । इन प्रारम्भिक वोधों की उपयोगिता, उनमें सन्निहित पीडा श्रौर तोष की संवेदना के साथ, ग्राज के कला ग्रौर काव्य के क्षेत्र में नहीं जान पड़ती। परन्तु हमारा इतिहास बताता है कि प्रारम्भिक युग से इन प्रत्यक्ष-बोधों ने मानव-जीवन तथा संस्कृति के विकास में बहुत कुछ सहायता दी है। ग्रीर काव्य तथा कला का म्राधार प्रमुखतः यही है। प्रकाश का प्रत्यक्ष-बोध मानव-मात्र को म्रच्छा लगता है। परन्त्र प्रारम्भिक य्ग में जब मानव ग्रपनी चेतना के विस्तार को ग्राकार ग्रौर रूप देने का प्रयास कर रहा था, उसके जीवन में प्रकाश का बहुत महत्त्व था । म्रात्म-मंरक्षरा तथा वंश-विकसन सहज-वृत्तियों के लिए तो इनकी उपयोगिता थी; इसके साथ ही प्रकाश के प्रत्यक्ष-बोधों में तोष की सुख संवेदना भी सन्निहित रही है। प्रकाश के इस महत्त्व के साक्ष्य में मानव की सूर्य्य ग्रौर ग्रग्नि की पूजा है। इसी के कारण प्रकाश देवत्व की महिमा से पूजित हुम्रा है। जगमगाते नक्षत्र-मण्डल से युक्त म्राकाश के प्रति मानव का ग्राकर्षण इसीलिए रहा है । रंग-रूपों के प्रति हमारा मोह ग्राज भी वैसा ही बना है। ग्राज की उन्नत सामाजिक स्थिति में रंग-रूप के प्रत्यक्ष-वोधों में कितनी ही प्रवृत्तियों तथा भावनात्रों का समन्वय मानसिक स्थिति में हो चुका है। परन्त् प्रारम्भिक युग से ही रूप-रंग का यह स्राक्षेग पूर्वानुराग की तोप-संवेदना के स्रतिरिक्त किसी ग्रन्य तोष की सूख-संवेदना से सम्वन्धित रहा है। रंगों का भान उसकी विविधता पर स्थिर है जो ग्रपने विभिन्न छायातप में तोष है। इसी प्रकार रूप स्थान की विभिन्न स्थितियों के अनुपात के आधार पर ही स्थिर होता है। इसके प्रति मानव अपनी भ्रम-पूर्ण धारला में भी तोष प्राप्त करता है। संचलन का ग्राधार दिक्-काल दोनों ही हैं। प्रवाह के एकोन्मुखी संचलन में तन्मयता की तृष्टि अवश्य रहती है। जिस प्रकार व्वनि का मानसिक ग्रनुकरण संगीत के स्वरों के लय-ताल पर चलता है; उसी प्रकार संचलन, मानसिक अनुकरण से शारीरिक अनुकरण में परिवर्तित होकर, हमारे नृत्तों के केन्द्रीभूत संचलन के रूप में अवतीर्ण हुम्रा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति का प्रत्यक्ष

१—तेखक के नाटक-संबन्धी लेखों में से 'नाटकों की उत्पत्ति' नामक लेख में इस विषय की श्रिथिक विवेचना की गई है (परिजात, जून ' ४७ ई०)

सम्पर्क मानव की संरक्षण ग्रीर वंश-विकसन सहजवृत्तियों के लिए प्रेरक तथा उपयोगी है ही, साथ ही यह सम्पर्क अनुकरणात्मक स्थित में भी तोष का कारण हो सकता है। यह प्रकृति का अनुकरण शारीरिक या मानसिक दोनों ही हो सकता है। प्रारंभिक सहजवृत्तियों के ग्राधार पर ग्रागे चलकर विभिन्न प्रवृत्तियों तथा भावों का विकास हुग्रा है। इस विकास के साथ अनुकरण में सन्निहित तोष की सुखानुभूति का समन्वय चलता रहा। ग्रीर मानव के काव्य तथा कला के क्षेत्र में इसका बहुत कुछ स्पष्टीकरण अब भी मिलता है।

परप्रत्यक्ष का स्तर-मानसिक चेतना के विकास में प्रत्यक्ष-बोध बाद स्मृति और संयोग के स्राधार पर परप्रत्यक्ष का स्तर स्राता है। इस स्थिति में परप्रत्यक्षों की स्पष्ट रूपरेखा ग्रौर उनका ग्रलग-ग्रलग संयोग-ज्ञान ग्रावश्यक है। इनमें भी सामाजिक विकास के साथ भाव-रूप ग्रीर विचार का भेद हो जाता है। प्रकृति सम्बन्धी परप्रत्यक्ष जब विचारात्मक होते हैं, उस समय हमारा सामाजिक इष्टिकोएा प्रमुख होता है ग्रौर यह हमारे मानवीय प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ मानवीय प्रयोजन का ऋर्थ सामाजिक प्रयोजन है। इस प्रकार जब हम प्रकृति का विचार करते हैं उस समय उसका कोई स्वरूप हमारे सामने स्नाना स्नावश्यक नहीं है। हम कहते हैं 'मोहन गंगा के पुल से उस पार गया'; ग्रौर इस स्थिति में केवल हमारे प्रयोजन का बोध होता है। इस कथन में गंगा के प्रवाह तथा उसके पूल की हश्यात्मकता से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है। जब हम कहते हैं-- 'देवदारु के बनों की लकड़ी' उस समय हमारे सामने लकड़ी का सामाजिक उद्देश्य मात्र है। इस प्रकार विचार के तार्किक क्रम में प्रकृति प्रयोजन का विषय मात्र रह जाती है। इसकी स्रोर इसी प्रकरण के पिछले अनुच्छेदों में दूसरे प्रकार से संकेत किया जा चका है। परन्तू भाव-रूप परप्रत्यक्षों में हम प्रकृति को फिर सामने पाते हैं, इस स्थिति में प्रकृति श्रपने रूप-रंग, ध्वनि-नाद तथा गन्ध ग्रादि गुर्गों में दृश्यमान् हो उठती है। जीवन के साधाररा क्रमै में स्राज इसकी उपयोगिता न भी हो, परन्तु विशेष स्रवसर स्रौर स्थितियों में इसका महत्त्व ग्रवश्य है। सामाजिक वातावरण से ऊबकर या थककर मानव ग्रपने जीवन में प्रकृति के सम्पर्क से ग्राज भी शान्ति चाहता है। इसी प्रकार भाव-रूप परप्रत्यक्षों का भी कलात्मक महत्त्व है। इसी रूप में प्रकृति की सूप्त चेतना से सम उपस्थित करने के लिए चित्रकार तूलिका से प्रकृति को रंग-रूपों में छायातप के सहारे उतारना चाहता है; संगीतकार स्वर ग्रौर गति की ताल-लय में प्रकृति के स्वर-संचलन का अनुकरण करता है; और कवि अपनी भाषा की व्यंजना शक्ति द्वारा उसे सप्रात्म ग्रीर व्यक्त उपस्थित करता है। पंचम प्रकरण में प्रकृति-चित्रण के विषय में विभिन्न शैलियों का उल्लेख हुम्रा है। तथा द्वितीय भाग में भी चित्रण सम्बन्धी उल्लेखों में

इस प्रकार की शैलियों का संकेत किया गया है। हम देखेंगे कि इनमें प्रकृति के वर्णनात्मक रूपों की योजना भाव-रूप परप्रत्यक्षों के सह।रे ही की गई है।

कल्पना का योग (कला)-प्रकृति के वर्गानात्मक प्रतिबिम्ब को उसके भावात्मक ग्रनुकरण के साथ चित्रित करने के लिए केवल परप्रत्यक्ष ही यथेष्ट नहीं है। उसके लिए कल्पना का स्वतन्त्र योग भी ग्रावश्यक है। स्मृति ग्रीर संयोग के ग्राधार पर परप्रत्यक्ष में न तो प्रत्यक्ष की पूर्णता होती है श्रीर न भावात्मक प्रभावशीलता की उतनी शक्ति ही । स्मृति से कल्पना ग्रधिक उन्मुक्त है, उसमें दिक ग्रौर काल का सीमित बन्धन नहीं रहता। प्रत्यक्ष ग्रीर परप्रत्यक्ष के नियमों में भी मौलिक ग्रन्तर है, जब कि कल्पना से प्रत्यक्ष की अधिक समानता है। कल्पना में हम अपने अनुरूप रूप-रंग भर लेते हैं स्रौर छायातप प्रदान करते हैं। इसी कारए। कल्पना का रूप प्रत्यक्ष भावना से अधिक निकट रहता है। तथा वह अधिक स्पष्ट रूप में उपस्थित होता है। काव्य के प्रकृति-चित्रण में कभी यह कल्पना प्रत्यक्ष से नितान्त भिन्न लगती है। परन्तु ग्रपने कलात्मक सौन्दर्य में ये चित्र ग्रधिक सुन्दर लगते हैं। इसका कारएा प्रत्यक्ष श्रौर कलाना की विभिन्न प्रेरक शक्तियों का होना तो है ही साथ सौन्दर्यानुभूति की अपनी भाव-स्थिति भी है। इसके बारे में चतुर्थ प्रकरण में कहा गया है। यहाँ एक बात की स्रोर ध्यान स्राक्षित कर देना स्रावश्यक है। समाज के विकास के साथ मानव और प्रकृति के सम्बन्धों में ग्रधिक विषमता ग्रा गई है जिसको हम प्रारम्भिक रूपों के स्राधार नहीं समक्त सकते। स्रौर एकान्त रूप से स्रन्य भावों के विकास के स्राधार पर मानव स्रौर प्रकृति के सम्बन्ध की व्याख्या भी नहीं की जा सकती। यह विषय ग्रन्यत्र ग्रधिक विस्तार से उपस्थित किया जायगा, यहाँ तो इतना समभ लेना ही पर्याप्त है कि भौतिक प्रकृति यदि जड़ है तो चेतन भी है। केवल उसकी चेतना में स्वानुकरण की चेष्टा प्रवश्य नहीं है। मानव स्वचेतनशील प्राणी है स्रौर उसमें स्व या म्रात्मानुकरण की चेतना भी विद्यमान है। वह म्रपनी चेतना के विकास में प्रकृति को ग्रपने दृष्टिकोए। से देखने का ग्रभ्यस्त हो गया है। उसकी चेतना सामाजिक चेतना की ही ग्रंग है। इसलिए ग्रपनी सामाजिक समष्टि में वह प्रकृति को जड़ भ्रौर ग्रयने प्रयोजन का साधन समभता है। परन्तु अपनी व्यक्तिगत चेतना में वह प्रकृति से ग्रनकरसात्मक प्रतिबिम्ब के रूप में सम भी उपस्थित करता है । इस प्रकार प्रकृति मानव के ज्ञान का ग्राघार तो है ही साथ ही उसके ग्रनुकरएात्मक प्रतिविम्ब में मानव के सूख-दु:ख की भावना भी सन्निहित है। यह भावना जैसा हम ग्रागे देखेंगे सामाजिक ग्राधार ु पर भावों के विकास के साथ ग्रधिक विषम ग्रौर ग्रस्पष्ट होती गई है ।

१—संस्कृत साहित्य में इस प्रकार के अधिक सुन्दर चित्रण मिलेंगे; हिन्दी साहित्य के मध्य-युग में इस प्रकार के कलात्मक चित्रण रूढ़िवादी ही अधिक हैं, पर इनका नितांत अभाव नहीं है।

# तृतीय प्रकरण मानवीय भावों के विकास में प्रकृति

मानवीय अनुभूति - साधारण मानसिक धरातल पर राग या संवेदन हमारी चेतना का ग्रंश है। यह संवेदन बोध के प्रत्यक्षों तथा चिकीर्षा के साथ मिलकर मान-सिक जीवन की समस्त अभिव्यक्ति है। मानसिक चेतना के बोधारमक विकास पर विचार किया गया है—साथ ही प्रत्यक्ष तथा कल्पना के प्रकृति-रूपों से सम्बन्धित संवेदनात्मक पक्ष का भी विश्लेषण हुम्रा है। प्रस्तुत प्रकरण में मानस के भावात्मक पक्ष पर विचार किया जायगा। यह भावना हमारी मानसिक प्रक्रिया के संवेदन-पक्ष का ही स्पष्ट और विकसित रूप है। मानव-मानस का विकास केवल शुद्ध प्रत्यक्ष, कल्पना भ्रौर विचार के सहारे सम्भव नहीं हो सका है। वस्तुतः यदि इसी सरल रीति पर मानवीय मानस का विकास सम्भव होता तो मानस की समस्त विषमता पर-प्रत्यक्षों ग्रीर विचारों की संख्या में ही निहित रहती। मन की इस प्रकार की विष-मता इतिहास में एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के पास लगभग समान प्राधार पर चलती श्राती: क्योंकि मस्तिष्क श्रीर प्रकृति का स्वरूप यूग-यूग से वैसा ही चला श्रा रहा है। मानसिक विषमता का कारए। मानस के राग, बोध तथा चिकीर्षा की क्रिया-प्रतिक्रिया है । जीवघारियों की विकास-शृंखला में ज्ञान के सहारे ही मानव का स्थान ग्रलग ग्रीर श्रेष्ठ है । परन्तु मानव जीवन का प्रमुख तथा महत्त्वपूर्ण सत्य उसके मानस की विषमता तथा उसकी इच्छा-शक्ति की प्रेरणा है। मानस के मानवेतर स्तर पर पशु-पक्षी सभी ग्रपनी प्रमुख सहज-वृत्तियों के सहारे ग्रपने निश्चित स्वभाव की पथ-रेखा पर जीवन-यापन करते हैं। इनमें जिस प्रकार बोधन इन्द्रियवेदन तक ही सीमित है, उसी प्रकार संवेदन का स्तर भी सहजवृत्ति तथा इच्छा केवल प्रेरणा तक निश्चित है। परन्तु मानव के मानस में इन्द्रियवेदन का जो सम्बन्घ प्रत्यक्ष-बोध से है, वही सम्बन्ध संवेदन का भाव से समभा जा सकता है। जैसा कहा गया है विकास में इन तीनों का प्रति-

१. संवेदनात्मक क्रम में भाव उसी प्रकार है जिस प्रकार प्रत्यच-बोध विचारात्मक क्रम में । रिवोट ; 'दि साइकॉलॉजी ऋॉव दि इमोशनस्' के इन्ट्रोडक्शन से (पृ० १३)

कियात्मक सम्बन्ध तो रहा ही है, साथ ही भावात्मक स्थितियों में विकास के साथ विषमता और दुर्बोधता ग्राती गई है। ग्राज जिन प्रत्यक्ष और विचार बोधों का हम कल्पना में सहारा लेते हैं, वे सैकड़ों वर्ष पूर्व भी इसी प्रकार प्रयुक्त होते थे ऐसा नहीं कहा जा सकता। मानव-शास्त्र तथा भाषा-विज्ञान दोनों से यह सिद्ध नहीं होता। मानसिक चेतना के इस रूप तक ग्राने में संवेदनात्मक भावों का महान योग रहा है, और इस सीमा पर मानस की भावात्मकता में विचार तथा कल्पना की भी ग्रपेक्षा रही है। पिछले प्रकरणों में मानव की समस्त चेतना का प्रश्न साधारणतः दार्शनिक हिष्ठ से विचार किया गया है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में मानवीय भावों पर अपनी विवेचना केन्द्रित करनी है। इस कारण यहाँ मानस-शास्त्र तथा शरीर-विज्ञान का ग्रधिक ग्राक्षय लिया गया है। हमारी विवेचना का प्रमुख विषय मनोभावों के विकास में प्रकृति का प्रत्यक्ष या ग्रप्रत्यक्ष सम्बन्ध देखना है।

### जीवन में संवेदन का स्थान

संवेदन का व्यापक भ्रयं - संवेदन ग्रपने व्यापक श्रयं में प्रभावशीलता है। यह विश्व के समस्त जड़-चेतन जगत् में देखी जा सकता है ग्रीर यही सर्जन की ग्रान्त-रिक प्रेरणा शक्ति माना जा सकता है। सृष्टि की क्रिया, गति, उसका संचलन तो कार्य मात्र है पर यह प्रभाव कारण और परिएाम दोनों ही माना जा सकता है। जब तक क्रिया के मूल में भ्रौर प्रतिक्रिया के परिगाम में, किसी प्रभावात्मक शक्ति को नहीं स्वीकार करते, न्याय-वैशेषिकों की समस्त पदार्थ ग्रीर द्रव्यों की व्याख्या हमारे सम्मूख सृष्टि-सर्जन का रूप उपस्थित नहीं कर सकती । साख्य-योग की प्रकृति पूरुप से बिना प्रभावित हुये (ज्ञान की सीमा में) महत् की श्रोर नहीं वढ़ सकती। तत्त्ववाद के क्षेत्र से हट कर हम पदार्थ-विज्ञान ग्रीर रसायन-शास्त्र के ग्राधार पर भी इसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। एक पदार्थ-तत्त्व जब दूसरे पदार्थ-तत्त्व के साथ क्रियाशील होकर प्रभावित होता है, उस समय एक नवीन पदार्थ-तत्त्व का निर्माण होता है । यही बात रासायनिक प्रतिक्रियाओं में ऐसे ही घटित होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र वस् ने वनस्पति जगत् को संवेदनात्मक सिद्ध किया है। श्रीर यह तो साधारण अनुभव की बात है-धूप के ताप में पादप किस प्रकार मूरभा जाते हैं; पानी पाकर लताएँ किस प्रकार लहलहा उठती हैं ग्रीर छुईमुई लता का संकोच तो वनस्पति-जगन् में नव-वधू जैसी सलज्ज शालीनता का उदाहरए। है। जिस सीमा तक जीवन में अचेतन स्थिति रहती है, उसमें भी शारीरिक प्रभावशीलता रहती है, मौर इसी को चेतन-स्थित की भावात्मकता की पृष्ठभूमि कहा जा सकता है। इन्द्रियवेदन में किसी प्रभाव की ग्रहरा करने की तथा प्रतिक्रिया करने की शक्ति होती है। हम जो मानवीय चेतना की स्थिति

में सर्वेदन तथा भावना की बात कहते हैं वह मानवीय दृष्टि का ग्रपने को प्रधानता देने के कारए। ही ।

स्राकर्षण श्रीर उत्क्षेपण (क) हम चेतना की पूर्ण विकसित स्थित के पूर्व, पिंड में दो प्रवृत्तियाँ पाते हैं। एक भौतिक-रासायनिक प्रवृत्ति जो ग्राकर्षण के रूप में मानी जा सकती है, श्रीर दूसरी पिंड की श्रान्तिरक प्रवृत्ति जो उत्क्षेपण कही जा सकती है। ये दोनों हमारे भाव-जगत् के मौलिक श्राधार के दो सिरे हैं। इस ग्रथं में पिंड के जीवन में श्राकर्षण का महत्त्व शोषण श्रीर पोषण क्रिया के रूप में है। यौन सम्बन्धों की प्रत्यक्ष स्थिति तक यह श्राकर्षण श्रवश्य कुछ दूसरे प्रकार का हो जाता है, श्रीर इस स्थिति में निश्चय ही चेतना के कुछ उच्च-स्तर का सम्बन्ध है। इसी प्रकार पिंड के द्वारा श्रपने श्रावश्यक तत्त्वों को ग्रहण करने के बाद श्रन्य श्रनावश्यक पदार्थ के त्याग को उत्क्षेपण के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पिंड की इसी प्रकार है। पिंड शरीर के रूप में इन्द्रिय चेतना को प्राप्त करके श्रपनी श्रान्तिरक प्रक्रिया में बढ़ा है। परन्तु इसका श्रथं यहाँ यह नहीं लगाना चाहिए कि हम शरीर की श्रान्तिरक प्रक्रिया में स्वीकार पर मानसिक संवेदना की व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ शारीरिक पूर्णता के समानान्तर चेतना के विकास की बात ही कही गई है श्रीर प्रारम्भ में स्वीकार किया गया है कि सहज बोध शरीर श्रीर मन को स्वीकार करके चलता है।

शारीरिक विकास — शरीर के विकास में जीव के स्तर को रागात्मक संवेदन के मूल में जीवन थ्रौर संरक्षण की सहजवृत्ति पाई जाती है। चेतना के मानसिक स्तर की सम्भावना के पूर्व ये सहजवृत्तियाँ शरीर से सम्बन्धित हैं थ्रौर ये सहज प्रेरणा के अनुरूप अपना कार्य करती रहती हैं। इस स्थिति में जीवन शारीरिक प्रक्रिया में स्वयं ही अपनी रक्षा का भार वहन करता है, उसमें बाह्य प्रभावों को अपने अनुरूप ग्रहण करने की तथा उनके अनुसार कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। यह जीवन की स्थिति निम्नश्रेणी के पशुश्रों में ही नहीं वरन मानव-शरीर के विषय में समभी जा सकती है। मानव-शरीर स्वयं पूर्ण आन्तरिक एकता में स्थिर है थ्रौर अपनी आन्तरिक वेदनाओं में क्रियाशील है। यह शरीर की आन्तरिक वेदना की स्थिति मानवीय चेतना से सम्बन्धित अवश्य है पर उसका ही भाग नहीं कही जा सकती। शरीर की आन्तरिक वेदना किसी प्रकार की बाह्य-स्थितियों के प्रभाव का परिणाम नहीं है। कहा जाता है ये आन्तरिक वेदनाएँ जीवन की सहजवृत्ति के रूप में बिना किसी बाह्य कारण के, इन्द्रिय-वेदन के आधार के न होने पर भी, भौतिक पीड़न श्रौर तोष की अनुभूति का स्रोत हैं। यहाँ दु:ख-सुख शब्दों का प्रयोग इस कारण नहीं किया गया है कि इनमें मानसिक पक्ष अधिक है। वस्तुतः ये शब्द अंग्रेजी प्लेजर श्रौर पेन के पर्यायवाची

शब्द नहीं हैं। यहाँ एक बात पर विचार कर लेना भ्रावश्यक है। श्रभी कहा गया है इस शारीरिक पीड़न और तोष की अनुभूति के साथ किसी बाह्य प्रेरक की आवश्यकता नहीं है। परन्तु प्रश्न है कि क्या किसी प्रकार का बाह्य प्रकृति से इसका सम्बन्ध सम्भव नहीं है । वस्तुतः जीवन की किसी स्थिति में ग्रान्तरिक-वेदना से सम्बन्धित पीड़न ग्रौर तोष की प्रेरक बाह्य प्रकृति न भी हो, परन्तु इन्द्रिय वेदनाम्नों की प्रेरणां में मानव ने जब अपने जीवन में प्रकृति के कुछ उपकरणों का प्रयोग किया, तब से शारीरिक तोष और पीड़न से प्रकृति का सम्बन्ध एक प्रकार से स्थापित हो गया । यद्यपि यह उस प्रकार का सम्बन्ध नहीं है जो संवेदन का प्रत्यक्ष बाह्य-प्रेरकों से होता है। ये बाह्य-प्रेरक प्रत्यक्ष संवेदनात्मक म्रिभिव्यक्ति के साथ भावों को उत्पन्न करने का भी श्रेय रखते हैं। परन्तु जब बाह्य-प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यक्षों का संयोग प्रकृति की वस्तु-स्थितियों से होता गया और मानस के विकास के साथ इन्होंने परप्रत्यक्ष तथा कल्पना का रूप ग्रहरा कर लिया; तब इनका सम्बन्ध म्रन्तर्वेदनाम्रों से भी स्वतः हो गया म्रौर इस प्रकार श्रन्तर्वेदनाएँ मानसिक स्तर से ग्रधिक सम्बन्धित हो सकी हैं। वर्तमान मानस-शास्त्री क्षुधा को मानिसक स्तर पर भाव मानते हैं जो इसी प्रकार की सहजवृत्ति पर श्राधा-रित है। भूख-प्यास के साथ ग्रस्पष्ट भोज्य पदार्थ ग्रीर पानी की तृष्णा तो होगी ही। म्राज भोज्य पदार्थ का भूख के साथ ग्रौर पानी का प्यास के साथ सम्बन्ध ग्रद्धट सा है। यही नहीं विकास की एक स्थिति में नदी को देखकर प्यासा ग्रपनी तृष्णा को म्रधिक स्पष्ट रूप से संवेदित करता होगा; ग्रौर शिकार को देख कर उसकी क्ष्धावृत्ति भी संवेदित हो उठती होगी। इसी प्रकार शयन की प्रवृत्ति के साथ ग्रादि मानव के लिए रात्रि का सम्बन्ध तथा अपनी अधिरी गुफा का रूप अधिक व्यक्त होता गया और उसकी श्रांति के साथ दूर्गम पथ तथा वृक्षों की शीतल छ।या का संयोग भी किसी न किसी रूप में होता गया । मिथ-शास्त्र के अध्ययन करने वाले विद्वानों ने एक ऐसे समय की कल्पना की है जिसमें मानव अपनी इन अन्तर्वेदनाओं को प्रकृति के दश्यात्मक संयोगों के रूप में ही समभता था। इस स्थिति में वह अपने को प्रकृति से पूर्ण रूप से अलग नहीं कर सका था।

सुख-दु:ख का संवेदन — पहले कहा गया है कि सुख-दु:ख शब्द मानसिक संवेदन से ग्रीघक सम्बन्धित हैं। शारीरिक तोष ग्रीर पीड़न की ग्रनुभूति ग्रान्तरिक संवेदनात्मक स्थिति कही जा सकती है। यह चेतना के सम ग्रीर विषम शक्ति प्रवाह से सम्बन्धित सुख-दु:ख के समान ही शारीरिक ग्रनुरूपता के सम ग्रीर विषम शक्ति प्रवाह का द्योतक है। कुछ मानस-शास्त्रियों का मत रहा है कि हमारी इन्द्रिय-वेदनाग्रों में ही तोष-पीड़न की ग्रनुभूतियाँ सन्निहित रहती हैं ग्रीर ये विशेष प्रकार के स्नायु-तन्तुग्रों

१. इस विषय पर मेक डूगल का मत देखना चाहिए।

पर निर्भर हैं। परन्तु सर्वमान्य मत इसके विरुद्ध है। इसके अनुसार इन्द्रिय-वेदना के साथ तोष और पीड़न की अनुभूति तो मान्य है पर वह उसकी शक्ति, गम्भीरता श्रीर समय श्रादि पर निर्भर है। इसीको इस प्रकार सरलता से समका जा सकता है। हम देखते हैं, जो इन्द्रिय-वेदना समय की एक सीमा श्रौर स्थित में तोषप्रद विदित होती है. वही परिस्थितियों के बदलने पर पीड़क हो सकती है। इस प्रकार प्रत्येक भाव की अनुभृति में सुख-दुःख की संवेदना भी सिन्निहित रहती है और सुख-दुःख (तोष और पीडन के रूप में) स्वयं में कोई भाव नहीं कहे जा सकते । ग्रभी तक हम जिस तोष भौर पीडन का उल्लेख कर रहे थे वह शारीरिक अन्तर्वेदनाओं से सम्बन्धित है अथवा इन्द्रिय-वेदनाम्रों से । इन्द्रिय-वेदन मानस की बहत प्रारम्भिक स्थिति में विशुद्ध रहते हैं, नहीं तो वे प्रत्यक्ष बोब का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तोष ग्रीर पीड़न की जो सुख-दु:खात्मक अनुभूति इन्द्रिय वेदनाओं से सम्बन्धित है, वह प्रत्यक्ष-बोध से भी सम्बन्ध उपस्थित कर लेती है और फिर यह एक स्थिति ग्रागे परप्रत्यक्षीकरण द्वारा विचार ग्रौर कल्पना से सम्बन्धित हो जाती है। यही संवेदन भावों के विकास में सौन्दर्यानुभूति के मूल में भी है। यद्यपि सौन्दर्यानुभूति में कितने ही भावों की प्रत्यक्ष-स्थितियों का प्रभाव धीर संयोग है, जिस पर बाद में विचार किया जायगा। कोमल-कठोर स्वर, स्गन्ध-दुर्गन्ध, मधूर-कर्कश स्वर, मीठा-तीता स्वाद तथा प्रकाश ग्रीर रंगों के विभिन्न छायातप ग्रादि इन्द्रिय वेदनाग्रों के साथ सुख-दु:खात्मक संवेदन सन्निहित है । बाद में ये अनुभूतियाँ ही प्रत्यक्षों के आधार पर सौन्दर्यानुभूति के विकास में सहायक हुई हैं।

सहजबृत्ति का स्तर (क)—जिन शारीरिक अन्तर्वेदना और इन्द्रिय-वेदना की अनुभूति के बारे में कहा गया है, इन दोनों का सामूहिक रूप से संरक्षण की सहजबृत्ति से सम्बन्ध है। जिस प्रकार हम यहाँ प्रत्येक स्थिति को अलग-अलग करके उन पर विचार कर रहे हैं, वस्तुतः मानसिक जगत् में ऐसा होता नहीं। मानसिक व्यापार समवाय रूप से चलते हैं। परन्तु विवेचना करने का और कोई मार्ग नहीं है। इस कारण इस सत्य को सदा ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ इन अनुभूतियों का बाह्य प्रकृति की वस्तु-स्थितियों से क्या सम्बन्ध हो सकता है इस पर विचार किया गया है। निम्नश्रेणी के मानसिक स्तर वाले पशु और पिक्षयों में ये दोनों स्थितियाँ पाई जाती हैं और उनके जीवन के लिए इनका संयोग महत्त्वपूर्ण है। इनमें चिकीर्षा की निश्चयात्मक शक्ति नहीं होती, जिससे किसी उद्देश्य की ओर क्रिया की प्रेरणा हो। वे केवल सहजबृत्तियों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में शारीरिक अन्तर्वेदना से प्रेरित होकर वे भोजन आदि खोजने में प्रवृत्त होते हैं और उनकी भोजन आदि की खोज में इन्द्रिय-वेदन की अनुभूति सहायक होती है। उनकी यौन संबन्धी प्रवृत्ति का भी सम्बन्ध इसी प्रकार

इन्द्रिय-वेदन से समका जा सकता है। इस सत्य का प्रतिपादन पशु-पक्षियों के विशिष्ट रंग-रूपों के प्रति श्राकर्षण से होता है। जानवरों में उन रंग-रूपों का विशेष श्राकर्षण पाया जाता है जो उन फूल-फल श्रादि वनस्पितयों अथवा पशुश्रों से सम्बन्धित है जिन पर वे जीवित रहते हैं। इस प्रकार की सम्बन्ध-परम्परा मानव-स्तर के मानस में भी पाई जाती है, क्योंकि मानवीय मानस के विकास में कितने ही रूपों की प्रतिक्रिया चलती श्रा रही है। फिर भी मूलतः मानवीय मानस में वस्तुग्रों के श्राकार-प्रकार, रूप-रंग तथा स्वाद श्रादि के साथ सुख-दु:ख की संवेदना का सम्बन्ध उसकी भोजन श्रादि सहज वृत्तियों के श्राधार पर हुश्रा है, ऐसा स्वीकार किया जा सकता है।

## प्राथमिक भावों की स्थिति

प्रवृत्ति का ग्राधार--- ऊपर जिन वेदनाग्रों की सूख-दू:खात्मक संवेदना में प्रकृति-रूपों के सम्बन्धों की व्याख्या की गई है; वे भावों की पूर्णता में ग्रपना स्थान रखती हैं। परन्तु मानसिक विकास के साथ भावों की निश्चित रूप-रेखा सहजवत्तियों के ग्राधार पर बन सकी है। जीवन के साधारए। अनुभव में हम देखते हैं कि पशु-पक्षियों का जीवन इन सहजव्तियों के ग्राधार पर सरलता से चल रहा है। ग्रीर ग्रपने जीवन की पूर्ण प्रक्रिया में वह मानव-जीवन के समानान्तर भी है। देखा जाता है जरा से खटके से चिडिया उड जाती है। उनको भ्रापस में लड़ते भी देखा जा सकता है। पशु-पक्षियों में ग्रपने बच्चों के प्रति रक्षात्मक ममता की सहजवत्ति भी होती है। बहत से पश्चिमों में सहचरण के साथ सहायता देने की सहजवृत्ति भी देखी जाती है। शिकार श्रीर भोजन की खोज तो सभी करते हैं। प्रपने नीड़ के निर्माण में अनेक पक्षी कलात्मक सहजवत्ति का भी परिचय देते हैं। इस प्रकार प्रकृति-जगत् में पशु-पक्षी सहजवृत्तियों के स्वाभाविक ग्राधार पर ग्रपना ग्रस्तित्व स्वतः रक्षित रखते हैं। परन्तु मानव का मानस इन सहजवत्तियों के ग्राधार पर भावों की विकसित स्थिति को प्राप्त करता है भीर जैसा पिछले प्रकरण में कहा गया है उसमें बोध का ग्रंश भी समन्वित होता है। पहले संकेत किया गया है मनस्-चेतना में भावों के साथ सुख-दु:ख का संवेदन भी सम्मिलित है, जिससे इच्छा-शक्ति को प्रेरणा मिलती है। यह इच्छा मानसिक चेतना का एक भाग कहा गया है। स्रागे इस बात पर विचार किया जायगा कि प्रमुख भावों के विकास में प्रकृति का क्या योग रहा है ग्रौर इस प्रकार मानवीय भावों में प्रकृति का रूप निश्चित किया जा सकेगा। यथासम्भव भावों के इस विकास की क्रमिक रूप से उपस्थित करने का प्रयास किया जायगा। हम ग्रपनी विवेचना में देखेंगे कि कूछ

१. ग्रेट एलन की पुस्तक 'दि कलर सेंस' का 'इन्सेक्टस ऐंड फ़्लावर' नामक चतुर्थ प्रकरण इस विषय में पठनीय है।

भावों से प्रकृति का सीघा योग है और कुछ से ग्रन्य प्रकार से ।

भय-विकास के भ्रादि-यूग में हम मानव की प्रारम्भिक भ्रवस्था में प्रकृति के साथ नितान्त स्रकेला और जीवन-संग्राम में संलग्न पाते हैं। जीवन-यापन की प्राथमिक म्रावश्यकता के साथ भोजन की खोज सम्बन्धी उसकी सहजवत्ति निम्नस्तर के जीवों के समान ही होगी। इसके साथ प्रत्यक्ष-बोध ग्रौर भावात्मक संवेदना का समन्वय किस प्रकार हुआ है यह पहले ही कहा जा चुका है। साथ ही उसे चारों श्रीर से घेरे हुए प्रकृति का बोध होना ग्रारम्भ हुग्रा। जीवन संरक्षण के लिए पलायन की प्रवृत्ति ने बाह्य-जगतु के प्रत्यक्ष-बोध के साथ उसमें भय की भावना उत्पन्न की। यह भय का भाव केवल संरक्षण की सहजवत्ति को लेकर ही हो, ऐसा नहीं है। ग्रपने सामने जगत् के प्रत्यक्ष-बोधों को बिखरा पाकर, उसके म्राकार-प्रकार, रंग-रूपों तथा नाद-ध्विनयों को समन्वित ग्रीर स्पष्ट रूप-रेखाग्रों में वह नहीं समभ सका । इस कारण प्रकृति के प्रति उसको एक ग्रज्ञात भय का भाव घेरे रहता था। प्रकृति का ग्रस्पष्ट बोध मानव के भय का कारण था, यद्यपि जीवन संरक्षण के साथ वह भाव सम्बन्धित रहा है स्रौर उससे प्रेरणा भी ग्रहण करता रहा है । प्रत्यक्ष-बोध के इस ग्रस्पष्ट यूग में भयभीत मानव ग्रपनी रक्षा के लिए ग्रन्य जीवों से ग्रधिक ग्राकुल विदित होता है। इस बात का साक्ष्य उसके परप्रत्यक्षों से मिलता है। मिथ-यूग के ग्रध्ययन से यह सिद्ध हो जाता है कि प्रारम्भ में भय का कारण बाह्य प्रकृति का ग्रस्पष्ट प्रभाव था। यह कहना भ्रामक है कि ज्ञान से भय उत्पन्न होता है, अपनी प्राथमिक स्थिति में वह अज्ञान से ही सम्बन्धित है।

कोघ—इसके ग्रनन्तर जीवन यापन ग्रौर संरक्षण की दूसरी शृंखला ग्राती है, जिसमें संघर्ष या युद्ध की सहजवृत्ति ग्रन्तिनिहित है। पशु भी भोजन ग्रथवा यौन ग्रादि के सम्बन्ध में संघर्ष करते देखे जाते हैं तथा संरक्षण के लिए युद्ध करने को प्रस्तुत रहते हैं। इसी सहजवृत्ति के साथ क्रोध का भाव सम्बन्धित है। मानव में भी क्रोध-भाव का विकास इसी सहजवृत्ति के ग्राधार पर माना जाता है। युद्ध की प्रवृत्ति ग्राक्रमण के रूप में प्रस्तुत होने पर क्रोध के भाव में प्रकट होती है ग्रौर यह भाव मानवीय मानस के घरातल पर भय तथा कठिनाइयों को ग्रातिक्रमण करने के साथ सम्बन्धित किया जा सकता है। इस प्रकार इस भाव का सम्बन्ध बाह्य-प्रकृति के रूपों से सम्भव है। क्योंकि बाह्य वस्तुग्रों ग्रौर स्थितियों से उत्पन्न भय की भावना तथा कठिनाइयों के बोध का प्रतिक्रिया-रमक भाव कोध कहा जा सकता है। इसी से ग्राक्रमण की प्रेरणा भी मिलती है।

सामाजिक भाव—भावों के विकास की इस सीमा तक व्यक्ति श्रौर समाज की मानसिक स्थिति की कल्पना स्पष्ट रेखाश्रों में नहीं की जा सकती। इस सीमा पर

१. इसी प्रकार काव्य में उपस्थित प्रकृति रूपों की स्थिति भी है। अगले भाग की विवेचना में यह स्पष्ट हो सकेगा।

'ग्रहं' की मान्यता में ग्रात्म-भाव का विकास भी नहीं माना जा सकता। वस्तूत: समाज की सहजवृत्ति को ग्रात्मवृत्ति से पूर्व का मानना चाहिए; या कम से कम इन्हें <sup>-</sup>समान रूप से विकसित माना जा सकता है । परन्तु मानव-शास्त्र के साथ प्रयोगात्मक मानस-शास्त्र के स्राधार पर विचार करने पर ये दोनों स्थिति इस क्रम से विदित होती हैं, पर दोनों भाव इस क्रम से विकसित नहीं माने जा सकते । सामाजिक भाव के विकास में सहचरण तथा संग्रहेच्छा म्रादि ग्रनेक सहजवत्तियों की प्रेरणा रही है। परन्तू सामाजिक भाव में ग्रपत्य-भाव प्रमुख है, इसमें माता-पिता की ग्रपने संतान के संरक्षरण की भावना बद्धमूल है और इसके साथ ही कोमलता के भाव का विकास माना जा सकता है, जिसको हम कृपाया दया ग्रादि के मूल में मानते हैं। इन प्रकार हम देखते हैं कि इन भावों का सम्बन्ध प्रकृति के प्रभावात्मक रूप से नहीं है। एकाकीपन श्रीर ग्रसहायावस्था के भावों में प्रकृति का किसी प्रकार का सीधा सम्बन्ध नहीं माना जा सकता । परन्तू व्यापक रूप से प्रकृति एकाकीपन ग्रौर ग्रसहायावस्था, दोनों को वातावररा तथा परिस्थिति का रूप अवश्य प्रदान करती है। इसी प्रकार विकास के उन्नत-क्रम पर सहानुभूति तथा कोमलता ग्रादि भाव प्रकृति की ग्रनुभूति के साथ मिल-जूल गए हैं। ग्रौर ग्राज उनको ग्रलग करके नहीं देखा जा सकता। इन समस्त भावों का विकास सहानुभूति के रूप में व्यापक प्रकृति में ग्रपने सजातीय की खोज ग्रौर साथ रहने की प्रवृत्ति के ग्राधार पर हुग्रा है। मानसिक विकास में मानव प्रकृति को भी एक स्थिति में सामाजिक भावों के सम्बन्ध में देखता है। परन्तु यह बाद की स्थिति है ग्रीर हम देखेंगे कि काव्य में इस प्रकृति-रूप का महत्त्व-पूर्ण स्थान रहा है। ध

ग्राव्चर्य तथा ग्रद्भुत-भाव—मानसिक चेतना में इन भावों के साथ बोधात्मक विकास भी चल रहा था। बोधात्मक प्रत्यक्षों के ग्रधिक स्पष्ट होने से ग्राव्चर्य तथा ग्रद्भुत भावों का विकास हो सका। इस स्थित में प्रत्यक्ष-बोधों का विकास एक सीमा तक स्वीकार करना पड़ता है। क्योंकि भय से ग्रलग, स्पष्ट ग्राकार-प्रकार के बोध द्वारा यह भाव उत्पन्न माना जाता है। पहले प्रकृति के ग्राकार-प्रकार, रंग-रूप ग्रादि की व्यापक सीमाएँ एक प्रकार का ग्रस्पष्ट संदिग्ध बोध कराती थीं। यह मानव की चेतना पर बोभा था। धीरे-धीरे प्रकृति का रूप प्रत्यक्ष रूप-रेखाग्रों में तथा स्पष्ट कल्पना-रूपों में सम्बद्ध होकर ग्राने लगा। पहले जो प्रकृति मानव को भय से ग्राकुल करती थी, श्रब वह ग्राव्चर्य से स्तब्ध करने लगी। इस प्रकार इस भाव का सम्बन्ध प्रकृति के सीधे रूप से है ग्रीर ज्ञान की प्रेरक-शक्ति भी यह भाव है। परन्तु इस भाव

१. द्वितीय भाग के प्रथम प्रकरण में उल्लेख किया गया है कि संस्कृत के काव्य-शास्त्री प्रकृति में इन भावों के त्रारोप को भावाभास त्रौर रसाभास मानते हैं। परन्तु प्रकृति पर यह त्रारोप भी मानवीय मनःस्थिति का परिणाम है, इस कारण उनका यह विचार आमक है।

में जो एक प्रकार का स्तब्ध ग्राह्लाद है वह सुख-संवेदना की तीव्रता पर निर्भर नहीं है। यह सुख-दुःख की सम स्थित पर ग्रधिक ग्राघारित है। इस सम-स्थित से उसकी भावात्मकता में कोई भेद नहीं पड़ता। इस प्रकार के शांत-भाव को पाश्चात्य प्राचीन तथा ग्राधुनिक विद्वानों ने स्वीकार किया है। भारतीय तत्त्ववादियों तथा साहित्या-चार्यों ने भी शांत को रस के ग्रन्तर्गत मानकर वह भाव स्वीकार किया है। ग्रागे प्रकृति के ग्रालंबन तथा उद्दीपन रूपों की व्याख्या करते समय इस विषय पर ग्रधिक प्रकाश पड़ सकेगा। परन्तु इस विषय में यह समभ लेना चाहिए कि विकास में चेतना की यह भाव-स्थित ग्रन्य मानसिक रूपों से मिलती रही है।

श्चात्म-भाव या श्रहंभाव-प्रारम्भिक युग में 'ग्रहं' की श्चात्म-भावना को इस प्रकार नहीं विचारा जा सकता जैसा हम ग्राज समभते हैं। परन्तु उसी स्थिति में जीवन संरक्षण ग्रौर यापन की प्रेरणा में ग्रपने 'ग्रहं' की भावना रक्षित थी। मानस के विकास में अद्भुत-भाव की प्रेरणा से ज्ञान का ज्यों-ज्यों प्रसार होता गया, उसी प्रकार 'ग्रहं' की भावना भी स्पष्ट ग्रौर विकसित होती गई। जब मानव ने भय से कुछ त्रारा पाया और क्रोध की प्रेरणा से कठिनाइयों तथा शत्रग्रों पर विजय प्राप्त की, उस समय उसका ग्रात्म-भाव ग्रधिक स्पष्ट हो चुका था। वह ग्रात्म-चेतन के साथ श्रहंकारवान् प्राग्गी हो गया था। यह श्रात्म की भावना 'ग्रहं' के रूप में शक्ति-प्रदर्शन भ्रौर उसी के प्रतिकूल भ्रात्महीनता के रूप में प्रकट होती है। सामाजिक विकास के साथ इस भाव में ग्रधिक विषमता ग्रौर विभिन्नता बढ़ती गई। परन्तु इसके पूर्व ही प्रकति-जगत से इसका सम्बन्ध खोजा जा सकता है। प्रकृति के जिन रूपों को मानव विजित करता था उनके प्रति वह अपने में महत्व का बोघ करता था श्रीर प्रकृति के जिन रूपों के सामने वह अपने को पराजित तथा ग्रसहाय पाता था, उनके प्रति अपने में भ्रात्महीनता की भावना पाता था। मिथ-युग के देवताभ्रों के रूप में हमको इस बात का प्रमाण मिलता है। क्योंकि इस युग में मानव बहुत कुछ देवताओं से भयभीत होकर उनसे अपने को हीन मानता था। आत्म-भावना ने अपने विकास के लिए सामाजिक प्रवृत्तियों का क्षेत्र ही स्वीकार किया है। परन्तु सहानुभूति के प्रसार में मानव प्रकृति को ग्रात्म-भाव से युक्त पाता है या अपने ग्रहं के माध्यम से प्रकृति को देखता है। इस मानसिक स्थिति तक पहुँचने में भाव विषम-स्थिति में ही रहते हैं। काव्य में प्रकृति रूपों की विवेचना के अन्तर्गत प्रकृति सम्बन्धी इस प्रकार के आरोप आते हैं।

रित-भाव यौन विषयक रित-भाव की आधार-भूमि पशुओं की इसी प्रकार की सहजवृत्ति है जो जाति की उन्नति के लिए आवश्यक है। यह सहजवृत्ति अपने मूल रूप में एक विशेष शारीरिक अवस्था में उत्पन्न होती है और उस समय जीव के साधारण मानसिक स्तर पर किसी व्यक्ति-विशेष की अपेक्षा नहीं करती है। इसके

लिए प्रतिकूल यौन सम्बन्धी ग्राकर्षण ही यथेष्ट है। इस भाव में प्रकृति के रूप-रंग ग्राकार-प्रकार ग्रादि का महत्त्वपूर्ण स्थान है, इस विषय में संकेत किया जा चुका है। पशु-पक्षियों ग्रौर कीड़े-मकोड़ों के जगत् में इस सहज-वृत्ति के सम्बन्ध में इनका प्रभाव है साथ ही वनस्पति-जगत् इन रंग-रूपों से ग्रपनी उत्पादन किया में सहायता लेता है। मानवीय मानस के घरातल पर इस भाव के साथ क्रमशः विकास में ग्रन्थ भावों का संयोग होता गया है। ग्राज रित-भाव का जो रूप हमारे सामने है उसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष-बोध की ग्रनुभूति के ग्राधार पर विकसित सौन्दर्य्यानुभूति ग्रौर सामाजिक सहानुभूति का ऐसा सम्मिश्रण हुग्रा है कि उनको ग्रलग रूप से समभना ग्रसम्भव है। काव्य में श्रुंगार के उद्देपन-विभाव के ग्रन्तर्गत प्रकृति के जो व्यापक रूपों का उल्लेख किया जाता है उससे भी यही सिद्ध होता है।

कलात्मक-भाव—पहले मानस-शास्त्री कलात्मक-भाव (निर्माण) को अलग प्राथमिक भाव स्वीकार नहीं करते हैं। परन्तु श्राष्ठ्रिक मत से इस प्रकार की सहज- वृत्ति पक्षियों और कीड़ों में भी पाई जाती है। इसी सहजवृत्ति का मानव में भावात्मक विकास हुआ है। अन्य जीव प्रकृति के उपकरणों के अतिरिक्त अपने लिए कुछ निर्माण कार्य करते हैं। इसी प्रकार मानव की कलात्मक भावना ने अपनी अन्य मानिसक शक्तियों से निर्माण-कार्य को अधिकाधिक विकसित किया है। इसकी प्रथम प्रेरणा जीवन की संरक्षण आदि वृत्तियों में हो सकती है, परन्तु इसके आधार में प्रकृति के अनुकरण का रूप भी सिन्निहत रहा है। बाद में क्रीड़ात्मक प्रवृत्ति के साथ सौन्दर्यानुभूति के संयोग से मानव ने अपनी निर्माण-वृत्ति को कलात्मक भाव में प्राप्त किया। मानव का यह प्रकृति का क्रीड़ात्मक अनुकरण मानिसक धरातल पर उसकी अनेक विकसित कलाओं में देखा जा सकता है। र

हास्य-भाव—ग्रपनी विषम स्थिति के कारण हास्य-भाव का स्थान भावों के विकास-क्रम में निश्चित नहीं किया जा सकता। परन्तु वह स्वच्छन्द क्रीड़ा का एक रूप माना जा सकता है। हम जिस रूप में हास्य को लेते हैं, उससे वह मूल रूप में बिल्कुल भिन्न है। बाद में इसमें बहुत कुछ कल्पना तथा विचार ग्रादि का योग हो गया ग्रीर ग्रब यह भाव ग्रध्यन्तरित स्थिति में ग्रधिक है। परन्तु प्रारम्भिक युग में यह क्रीड़ात्मक भाव (हास्य) संचित शक्ति के प्रवाह श्रीर उसके निश्चित प्रयोग से सम्बन्धित सुख-संवेदन समभा जा सकता है। इस संवेदनात्मक प्रवृत्ति के ग्राधार पर नृत्य, गान

१. प्रकृति के त्रालम्बन त्रौर उद्दीपन विभाव सम्बन्धा रूपों की विवेचना इस भाग के पंचम प्रकरण में की गई है। साथ ही द्वितीय भाग में त्रानेक स्थलों पर इनका उल्लेख किया गया है।

२. लेखक के 'नाटक की उत्पत्ति' नामक लेख में नृत्य तथा संगीत श्रादि के विकास का उल्लेख किया गया है। (पारिजात, करवरी, १६४६)

आदि का विकास माना जाता है, जो इस भावना के बाह्य अनुभावों के रूप में समभे जा सकते हैं। इस प्रकार इस भावना के साथ भी प्रकृति का अनुकरणात्मक सम्बन्ध है। संचलन, गित, प्रवाह और नाद आदि की सुखानुभूति ने मानव को प्रकृति के अनुकरण के लिए प्रेरित किया होगा। और शक्ति का संचय तथा प्रवाह ही तो हास्य-भाव का मूल है।

#### भावों की माध्यमिक तथा ग्रध्यन्तरित स्थितियाँ

विषम स्थिति—जिन भावों का उल्लेख ऊपर किया गया है, वे जिस रूप में म्राज पाए जाते हैं, वह रूप मत्यधिक विषम है। परन्तू इन भावों के प्राथमिक रूप की कल्पना तथा परीक्षा की जा सकती है। पिछली विवेचना में स्थान-स्थान पर विभिन्न भावों के सम्मिश्ररण की तथा अन्य मानसिक स्थितियों के प्रभाव की बात कही गई है। एक भाव दूसरे भाव के साथ मिल जाता है तथा एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। भय भौर क्रोध जैसे प्राथमिक भावों को भी हम उनके प्रारम्भिक रूप में नहीं पाते । स्रन्य भावों तथा ग्रनेक परिस्थितियों के कारए। इनमें ग्रनेकरूपता तथा विषमता ग्रा गई है। त्रास भौर उन्माद मादि भाव इसी प्रकार के हैं। सामाजिक तथा महं सम्बन्धी भाव तो बहुत पहले से माध्यमिक स्थिति में ग्रा चुके हैं। एक ग्रोर कारण ग्रौर स्थितियों में भेद होता गया, भीर दूसरी श्रोर भावों का सिम्मश्रण होता गया है। ऐसी स्थित में, भावों में विषमता श्रौर वैचित्र्य बढ़ता गया है। इस प्रकार सामाजिक सहानुभृति से प्रभावित होकर ग्रहंकार की शक्ति प्रदर्शन सम्बन्धी महत्त्व की भावना ग्रभिमान का रूप धारण करती है; श्रीर इसके प्रतिकूल हीनता की भावना दीनता हो जाती है। सामाजिक सहानुभूति जब अहंभाव से प्रभावित होती है उस समय प्रशंसा भौर कृतज्ञता के भाव विकसित होते हैं। साधारएातः इन माध्यमिक भावों का सम्बन्ध प्रकृति से नहीं है। परन्तु भावों के उच्च-स्तर पर ग्राचरणात्मक सत्यों से सम्बन्धित भाव, सौन्दर्य भाव से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार प्रकृति की सौन्दर्य-भावना में ग्राचरणात्मक भावों का ग्रारोप किया जाता है। परन्तू यह प्रकृति ग्रीर भावों का सीधा सम्बन्ध नहीं हुग्रा। ग्रन्य प्रकार से माध्यमिक भावों से प्रकृति का सीधा सम्बन्ध सम्भव है। प्रारम्भ में प्रकृति की स्रज्ञात-शक्तियों के प्रति जो भय की भावना थी, वही भाव सामाजिक सहानुभूति से मिलकर श्रद्धा के रूप में व्यक्त होता है ग्रीर इसी में जब ग्रात्महीनता का भाव सम्बन्धित हुग्रा, तो वह ग्रादर का भाव हो गया । परन्त् यहाँ भावात्मक विकास के क्रम में प्रकृति भावों के प्रेरक कारएा के समान नहीं समभी जा सकती।

**धार्मिक भाव**—धार्मिक भावों के विकास में प्रकृति का सम्बन्ध प्रारम्भ

से रहा है। इस समय धार्मिक भाव से हमारा ग्रर्थ उस स्वाभाविक भाव-स्थिति से है जिससे धर्म-सम्बन्धी माध्यमिक भावों का विकास हम्रा है। धर्म-सम्बन्धी माध्यमिक भाव का विकास प्रकृति शक्तियों को देवता मानने वाले धर्मों के इतिहास में तथा उनकी मिथ सम्बन्धी रूप-रेखा में स्पष्टतः मिलता है। साधारणतः प्रकृति-देवताग्रों का ग्रस्तित्व भय के स्राधार पर माना जाता है, इसका संकेत पीछे किया गया है। स्राश्चर्य-भाव के साथ प्रकृति के देवताओं को प्रकृति के विभिन्न रूपों में प्रसरित देखा गया. क्योंकि इस युग में प्रत्यक्ष-बोध ग्रधिक स्पष्ट होकर परप्रत्यक्ष ग्रीर कल्पना में साकार हो रहे थे। ग्रनन्तर प्रकृति की उपादेयता का अनुभव हो चुकने के बाद इन देवताग्रों के साथ प्रकृति श्रौर मानव के सम्पर्क का भाव भी सम्बन्धित हो गया। श्रब प्रकृति की शक्तियों का वर्णन देवताग्रों के रूप में तो होता ही था, साथ ही उनमें उपादेयता का भाव भी सिन्निहित हो गया । विकास के मार्ग में जैसे-जैसे सामाजिक ग्रौर श्रात्म सम्बन्धी भावों का संयोग होता गया, वैसे ही इन भावों की स्थापना प्रकृति के देवताग्रों के सम्बन्ध में भी हुई। विचार के क्षेत्र में धर्म दर्शन श्रीर तत्त्ववाद की ग्रोर ग्रग्नसर हुग्रा है, परन्तू भावना के क्षेत्र में धर्म ने देवता श्रों को मानवीय ग्राकार ग्रौर भाव प्रदान किए हैं। वैदिक देवताग्रों का रूप ग्रग्नि, इन्द्र, उषा, वरुए तथा सूर्य्य ग्रादि प्रकृति शक्तियों में समभा जाता था। परन्तू मध्ययुग के देवता मानव ब्राकार, भाव ब्रीर स्वभाव के प्रतीक माने गए। इन देवता श्रों में भी एक प्रकार से प्रकृति का स्राधार रहा है। एक स्रोर इनकी शक्तियों का प्रसार प्रकृति की व्यापक शक्तियों के समानान्तर रहा है; दूसरे उनके स्थान श्रीर रूप के साथ प्रकृति सम्बन्धित रही है। इसका कारण मध्यय्ग की धार्मिक प्रवृत्ति का प्रकृति के प्रति सहज जागरूक होना तो है ही; साथ ही इसमें कलात्मक ग्रौर दार्शनिक प्रकृतिवाद के समन्वय का रूप भी सन्निहित है। वैदिक कर्म-कांड को प्रकृति के अनुकरण का रूपात्मक स्वरूप माना गया है; परन्तू मध्य-युग का कर्मकांड सामाजिक है जिसमें पूजा की समस्त विधि ग्रा जाती है।

सौन्दर्य भाव — जिस प्रकार धार्मिक भाव न तो एक भाव है ग्रीर न एक रूप में सदा पाया जाता है, उसी प्रकार सौन्दर्य भाव एक नहीं है ग्रीर उसका विकास भी मानवीय मानस के साथ होता रहा है। यद्यपि इसमें विभिन्न भावों का समन्वय होता गया है फिर भी सौन्दर्य भाव के विकास की प्रत्येक स्थित प्रकृति से सम्बन्धित है। मानव को प्रकृति के प्रत्यक्ष बोधों में सुख-दुःख की संवेदना प्राप्त हुई। उसने प्रकृति का क्रीड़ात्मक ग्रनुकरण किया। वह ग्रपने कलात्मक निर्माण में प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है। उसके यौन सम्बन्धी रागात्मक भाव के लिए भी प्रकृति के रंग-रूप ग्रादि

१. इस विषय को द्वितीय भाग के 'श्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति' नामक नृतीय प्रकरण में कुछ श्राधिक विस्तार दिया गया है।

प्रेरक रहे हैं, उनका उसके लिए विशेष ग्राकर्षण इस भाव से सम्बन्धित रहा है ग्रीर इन सब भावों का योग सौंदर्य भाव के विकास में हुग्रा है। इसके ग्रितिरिक्त ग्रन्थ सामाजिक तथा ग्रात्म-सम्बन्धी भावों का योग भी इसमें है। यह विकास केवल प्रत्यक्षों के ग्राधार पर ही सम्भव नहीं हुग्रा है। इसमें कल्पना के ग्राधार की पूर्ण स्वीकृति है। ग्रगले प्रकरण में इस विषय की विवेचना विस्तार से की जायगी। यहाँ इतना समक लेना ही पर्याप्त है कि सौन्दर्य भाव की स्थित ग्रत्यधिक विषम है। प्रकृति के सौन्दर्य-भाव में जो सहानुभूति तथा महत् ग्रादि की भावना है वह सामाजिक ग्रीर ग्रात्म भाव से सम्बन्धित ग्रनुभूतियों का प्रभाव है।

म्राच्यन्तरित भाव-माध्यन्तरित भावों के लिए समाज की एक निश्चित स्थिति म्रावश्यक है, साथ ही मानसिक विकास का भी उच्च स्तर वांछनीय है। इन भावों के लिए किया भ्रीर कार्य की उद्देश्यात्मक गति स्वीकृत है। विशेष स्थिति में उद्देश्य को लक्ष्य करके भविष्योन्मूखी भावों की प्रेरणा जाग्रत होती है। कदाचित् इसीलिए इन भावों में ग्रधिकांश काव्य में संचारी या व्यभिचारी भावों के रूप में स्वीकृत है। ग्राशा. विश्वास, चिन्ता, निराशा ग्रादि इसी प्रकार के भाव हैं। ग्रथवा इनके विपरीत ग्रतीत के विषय में उद्देश्य के प्रति भावों की स्थिति जाग्रत होती है। इन भावों में पश्चात्ताप ग्रनुताप ग्रादि हैं। इस मानसिक चेतना के स्तर पर प्रकृति का कुछ भी सीघा सम्बन्ध नहीं है। परन्तु अन्य भावों के साथ प्रकृति वातावरण तथा परिस्थित के रूप में इन भ्रम्यन्तरित भावों से भी सम्बन्ध उपस्थित कर सकती है। प्रकृति का सम्पर्क किसी की स्मृति जगाकर चिन्ता भी उत्पन्न कर सकती है। परन्तु यहाँ प्रकृति का सम्बन्ध चिन्ता से उतना नहीं है जितना स्मृति से सम्बन्धित शृंगार ग्रादि भाव से। काव्य में इसी कारए। प्रकृति ऐसे स्थलों पर प्रमुख भाव की उद्दीपक मानी जाती है, संचारी भावों की नहीं। एक दूसरी स्थिति भी है जिसमें यह सम्बन्ध सम्भव हो सकता है। इन भावों की मनः स्थिति में हमारे मन में प्रकृति के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है। यह सम्बन्ध कारण के रूप में नहीं वरन प्रभाव के रूप में ग्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । विशेषतः काव्य के प्रकृति रूपों में यह प्रभावशील सहानुभूति अधिक महत्त्व रखती है।

X X X

विवेचना की किठनाई—मानवीय भावों का विषय बड़ा ही दुर्बोघ तथा किठन है। इसका कारण मानसिक वैचित्र्य और वैषम्य है, जो ऊपर की विवेचना से स्पष्ट है। विभिन्न भाव एक दूसरे से प्रभावित और सिम्मिश्रत होते गए हैं। साथ ही मानसिक विकास में इन भावों में कल्पना तथा विचार ग्रादि की प्रतिक्रिया भी चलती रही है। ऐसी स्थित में इन भावों की विक्लेषणात्मक विवेचना करने में ग्रनेक कठिनाइयाँ हैं

ग्रीर जिटलताग्रों का सामना करना पड़ता है। फिर भी विवेचना में इस बात का यथा-सम्भव प्रयास किया गया है कि समस्त भावों की विकासोन्मुखी विषमता में प्रकृति का कारणात्मक सम्बन्ध कहाँ तक रहा है। इसके ग्रातिरक्त प्रकृति का इनसे किस सीमा तक संयोगात्मक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कभी भावों के साथ सीधा उपस्थित होता है ग्रीर कभी भाव के विषय के साथ वातावरण तथा परिस्थित के सम्बन्धों में उपस्थित होता है। हमारे विवेचन से स्पष्ट है जहाँ तक भावों की स्थितियों से सम्बन्ध है, विकास के उच्च स्तर पर प्रकृति भावों के कारण-रूप में ग्रधिक स्पष्टतः प्रभावशील नहीं है। परन्तु ग्रन्य रूपों में प्रकृति का संयोग ग्रिभव्यक्त होता है। समष्टि रूप से सौन्दर्य भाव को स्वीकार कर लेने पर वह उसके लिए प्रभावात्मक ग्रभिव्यक्ति का कार्य करती है ग्रीर ग्रगले प्रकरण में हम देखेंगे कि प्रकृति सम्बन्धी समस्त भावात्मकता की ग्रभिव्यक्ति का मूल इसी सौन्दर्यानुभूति में है।

# चतुर्थ प्रकरण सौन्दर्यानुभूति त्रौर प्रकृति

सौन्दर्य का प्रश्न-सौन्दर्य को समभने में हमको कोई कठिनाई नहीं होती। हम कहते हैं मुन्दर वस्तू, मुन्दर चरित्र, मुन्दर सिद्धान्त ग्रौर समभ भी जाते हैं। एक रूप की दृष्टि से सुन्दर है, दूसरे में शिव के प्रर्थ की व्यंजना है प्रौर तीसरे में सत्य को सुन्दर कहा गया है। इस प्रकार यहाँ 'सुन्दर' शब्द का प्रयोग व्यापक है, जो कलात्मक सौन्दर्य के रूप में प्रयुक्त है पर जन समाज की भाषा में अलग-अलग संकेत देता है। जितनी सरलता से हम यह सब समभ लेते हैं, वस्तुत: सौन्दर्य की विवेचना उतनी सरल नहीं है। पिछले प्रकरण में सौन्दर्य भाव की विषमता के बारे में संकेत किया गया है। इस भाव के विकास में प्रत्यक्ष, कल्पना तथा भावों की प्रतिक्रिया की एक विषम मानसिक स्थिति सन्निहित है। इसी कारए। प्राच्य तथा पाक्चात्य विभिन्न शास्त्रियों ने सौन्दर्यानुभूति के विषय को अपनी-अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। काव्य ग्रौर कला के क्षेत्र में सौन्दर्य की विवेचना करते समय इन्होंने कभी इसको अनुभृति, कभी अभिव्यक्ति और कभी प्रभावशीलता माना है। किसी-किसी विद्वान ने सौन्दर्य को वस्तु के गुर्णों के रूप में मानकर विवेचना करने का प्रयास किया है। काव्य ग्रीर कला में सौन्दर्य-सर्जन ग्रनुभूति ग्रीर ग्रिभव्यक्ति के सामञ्जजस्य में उपकर्णों के म्रात्म-तादात्म्य द्वारा होता है। इसकी विवेचना म्रगले प्रकरण में की जायगी। प्रस्तृत विषय प्रकृति के सौन्दर्य विस्तार पर विचार करना है । वस्तुत: सौन्दर्य सम्बन्धी विवेचनाग्रों में इस विषय को भ्रानेक प्रकार से उ। स्थित किया गया है। एक सीमा तक प्रकृति के सौन्दर्य सम्बन्धी विचार से इनके सौन्दर्यानुभूति विषयक सिद्धान्त प्रभावित हैं । इस कारएा प्रकृति-सौन्दर्यानुभूति की रूप-रेखा प्रस्तुत करने के पूर्व, विभिन्न सौन्दर्यानुभूति के सिद्धान्तों में ग्रन्तर्भूत प्रकृति-सौन्दर्य का विचार कर लेना ग्रावश्यक है। हम देखते हैं कि प्रकृति के सौन्दर्य की पूरी रूप-रेखा उपस्थित करने में विभिन्न मतों के समन्वय से ग्रन्तिम निर्णाय तक पहुँचा जा सकेगा । इन विभिन्न मतों में प्रस्तुत

विषय को जिस एकांगी ढङ्ग से देखा गया है, वह मानसिक स्थित को एक विशेष सीमा में घेर कर देखने का प्रयास मात्र है। ग्रागे इन पर विस्तार से विचार करने में विदित होता है कि सौन्दर्य की रूप-रेखा में ये सभी कुछ न कुछ सत्य का योग प्रदान करते हैं। इन सिद्धान्तों की ग्रपूर्णता का कारण विचारकों का ग्रपना सीमित क्षेत्र ग्रौर संकुचित दृष्टिकोण है। मानस के विकास ग्रथवा विषम विस्तार में जिस प्रकृति-सौन्दर्य पर हम यहाँ विचार कर रहे हैं, वह कितनी ही प्रवृत्तियों तथा स्थितियों का समवाय है। इस कारण सत्य तक पहुँचने के लिए हमको मानव-शास्त्र, मानस-शास्त्र तथा शरीर-विज्ञान का सहारा लेना है। यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है। भारतीय विद्वानों ने सौन्दर्य-शास्त्र के रूप में सौन्दर्य की विवेचना नहीं की है। उन्होंने ग्रलंकार, रस ग्रादि काव्य-सम्बन्धी विवेचनाग्रों तथा कला सम्बन्धी उल्लेखों में सौन्दर्य का निरूपण ग्रवश्य किया है। इस कारण उनके इन्हीं मतों का उपयोग हम ग्रपनी विवेचना में कर सकेंगे।

रूप और भाव पक्ष-पिछले प्रकरगों में मानव और प्रकृति के सम्बन्ध की जो क्रमिक रेखा उपस्थित की गई है, वह एक प्रकार से प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति के लिए श्राघार भी प्रस्तुत करती है। प्रथम प्रकरमा में विचार किया गया है कि सहज बोध की दृष्टि से प्रकृति ग्रीर मन को मानकर ही चला जा सकता है; नहीं तो साधारण जीवन ग्रीर दर्शन के व्यावहारिक क्षेत्र में वहुत कुछ सीमित एकांगीपन ग्राने का भय है। यही दृष्टि प्रकृति को मानस की प्रतिक्रिया के माध्यम से रूपात्मक ग्रौर भावात्मक स्वीकार कर लेती है भ्रौर प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना में हम ग्रागे चलकर देखेंगे कि प्रकृति-सौन्दर्य में भी रूप ग्रीर भाव दो पक्षों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे प्रकरण में देखा गया है कि मानवीय मानस के विकास में उसकी चेतना के समानान्तर प्रवाहित प्रकृति ने योग प्रदान किया है। प्रकृति की चेतना के प्रश्न में मानव की ग्रपनी ट्रष्टि ही प्रधान है, क्योंकि स्व (ग्रात्म) चेतना उसी में है । प्रकृति के सौन्दर्य के प्रश्न में भी इस चेतना के साथ मानव की प्रधानता का महत्त्व है। प्रकृति सौन्दर्य की ग्रनु-भृति के साथ मानव की मानसिक चेतना स्वीकृत है । पिछले प्रकरण में मानवीय भावों के विकास के साथ प्रकृति का सम्बन्ध समभने का प्रयास किया गया है। हम देख चुके हैं कि भावों के विभिन्न स्तरों से प्रकृति का सीधा तथा श्रध्यान्तरित दोनों प्रकार का सम्बन्ध है। सीन्दर्य-भाव के विषम रूप से प्रकृति का सम्बन्ध ग्रधिक जटिल है। इस कारए प्रकृति के सौन्दर्य में भी यही जटिलता विद्यमान है। इस ग्राधार-भूमि के साथ ही पीछे जिन विभिन्न तत्त्ववादी तथा मानस-शास्त्रीय मनवादों को प्रस्तुत किया है, वस्तुतः इनका प्रभाव सौन्दर्य-शास्त्र के विवेचकों पर पड़ा है । इस कारण पिछले मत-वादों के ग्राधार पर सौन्दर्य-शास्त्र के विभिन्न सिद्धान्त भी उन्हीं के समान पूर्ण सत्य

की व्याख्या नहीं कर सके हैं। परन्तु हमारी विवेचना में इनको सामंजस्य-पूर्ण समुचित स्थान देने का प्रयास किया जायगा।

#### सौन्दर्य सम्बन्धी विभिन्न मत

भारतीय सिद्धान्तों में - पहले ही कहा गया है भारतीय शास्त्रियों ने सौन्दर्य की व्याख्या अलग नहीं की है। अगले प्रकरण में काव्य की रूप सम्बन्धी विवेचना में तत्सम्बन्धी सौन्दर्य की रूपरेखा भी स्नाजायगी। यहाँ काव्य स्नौर कला सम्बन्धी जनकी व्यापक सौन्दर्य भावना का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय हरिट से कलाकार की मन:स्थिति भावों के निम्न-स्तर से उठकर भादर्श कल्पना की भ्रोर बढ़ती है। इस मनोयोग की स्थिति में सौन्दर्य भाव स्राकर्षित होते हैं। कलाकार के इस 'मारमघ्यायत्' से 'म्रात्मभावयत' रूप में यह स्पष्ट हो जाता है कि कलाकार के मानसिक पक्ष का जहाँ तक सम्बन्ध है भारतीय दृष्टि से सौन्दर्य बाह्य अनुभव पर उतना निर्भर नहीं जितना ग्रान्तरिक समाधि पर । कलाकार के मानसिक पक्ष में ग्रनुभृति जब ग्रभि-व्यक्ति का रूप ग्रहण करती है; उस स्तर पर भारतीय काव्य श्रीर कला में व्यंगार्थ घ्वनि कलाकार के मानसिक सौन्दर्य पक्ष को ही उपस्थित करती है। वक्रोक्ति के लोकोत्तर चमत्कार ग्रीर ग्रलंकार की साहश्य भावना से भी यही बात स्पष्ट होती है। वस्तृतः इस दृष्टि से प्रकृति में सौन्दर्य अपना नहीं है, वह कलात्मक कल्पना का पुरि-**गाम मात्र है । प्रारम्भिक साहित्याचार्यों ने 'शब्दार्थ' के म्राधार पर म्रलंकार को काव्य** की परिभाषा स्वीकार किया था। उसमें उपमानों के रूप में जो साहश्य की भावना है उससे सिद्ध होता है कि काव्य सौन्दर्य अनुकरण नहीं, वरन् मन-प्रकृति, विषयि-विषय तथा भाव-रूप की तदाकारता है। वैशेषिक तत्त्ववादी इसे वस्तु की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें विभिन्न प्रवृत्तियाँ एकाकार हो जाती हैं। स्रागे हम पारचात्य विद्वानों के समन्वित मत में इसी तदाकारता का भाव देखेंगे। ग्रलंकार की यह साहश्य भावना सौन्दर्य का रूप नहीं ग्रीर न ग्रादर्श ही है, वरन यह तो इन्द्रिय-वेदनाग्रों के साथ मानसिक उच्च-स्तरों का समन्वित गुएा है। भारतीय रस-सिद्धान्त सौन्दर्य सम्बन्धी प्रभावात्मक सिद्धान्तों के समान है, उसमें भी विकास की कई स्थितियाँ रही हैं। पिछले **ब्रा**चार्यों ने रसनिष्पत्ति को केवल ब्रारोप तथा ब्रनुभाव के द्वारा साधारण भाव-स्थिति के सामने स्वीकार किया था। ग्रनन्तर भोगवाद तथा व्यक्तिवाद के रूप में काव्य-

१. इस विषय में कुमार स्वामी की पुस्तक 'ट्रान्सफारमेशन आँव नेचर' द्रष्टव्य है। साथ ही लेखक के 'संस्कृत काव्य-शास्त्र में प्रकृति' नामक निवन्थ में भी इसकी विवेचना की गई है ('हिन्दुस्तानी' अगस्त-अवदूबर सन् १६४७ ई०)।

सौन्दर्य में निर्भरानन्द की विशेष भाव-स्थिति की कल्पना की गई। अन्त में काव्या-नन्द की मधुमती-भूमिका की कल्पना में सौन्दर्य की उस स्थिति की ग्रोर संकेत है जिसमें समस्त भावों का सामञ्जस्य होकर वैचित्र्य की स्थित उत्पन्न हो जाती है। हम देख सकेंगे कि यह सिद्धान्त पाश्चात्य सुखानुभूति के सिद्धान्त के कितने समानान्तर है। इस प्रकार भारतीय ग्राचार्यों ने विभिन्न प्रकार से सौन्दर्य की कल्पना की है। परन्तु यहाँ एक बात महत्त्वपूर्ण यह है कि इनकी सौन्दर्य सम्बन्धी विवेचनाएँ प्रकृति सौन्दर्य के ग्राधार पर न होकर काव्य के सम्बन्ध में हैं। इस प्रकार इस सौन्दर्य की भावना में प्रकृति से ग्रधिक मानवीय संस्कार हैं। प्रकृति के सौन्दर्य के विषय में यह उपेक्षा भारतवर्ष की व्यापक प्रवृत्ति है। इस विषय में ग्रगले भाग में विशेष विचार करने का ग्रवसर मिल सकेगा।

पाश्चात्य सिद्धान्तों की स्थिति—पाश्चात्य विद्वानों ने सौन्दर्य की व्याख्या करते समय साधारए। दृष्टि से वस्तु-परक श्रौर मनस्-परक दो पक्ष सामने रखे हैं। वस्तुतः सौन्दर्य वस्तु श्रौर भाव दोनों से सम्बन्धित श्रौर उनका समन्वित रूप है। लाइबनिज के शब्दों में सौन्दर्य प्रदर्शनात्मक समन्वय है, जो इन दोनों के समत्व सम से सम्बन्धित है श्रौर एक की सहायता से दूसरा समक्ता जा सकता है। वस्तुतः सौन्दर्य मानसिक श्रौर विषय सम्बन्धी दोनों पक्षों को स्वीकार करते हुए, वस्तुग्रों के रूप श्रौर गुएा की निर्भर तथा सामञ्जस्यपूर्ण गम्भीर कल्पना कहा जा सकता है। श्रम्य बहुत से मतवादियों ने एकान्तवादी तत्त्ववादियों की भाँति ग्रपनी विवेचना में एक ग्रंश को श्रधिक महत्त्व देकर श्रम्य श्रंशों की उपेक्षा की है। परन्तु यहाँ यह कहने का ग्रर्थ नहीं है कि इन मतवादियों के सामने सत्य का रूप नहीं था। उनके सामने सत्य का रूप ग्रवश्य था, लेकिन उन्होंने ग्रपने सिद्धान्त की व्याख्या में ग्रन्य भागों को सम्मिलित कर लेने का प्रयास किया है। समन्वय की दृष्टि से यह ठीक हो सकता है। परन्तु जब किसी दृष्टिकोण को ग्रधिक महत्त्व देकर व्याख्या की जायगी तो वह भ्रामक हो सकती है। यहाँ हम संकेप में विभिन्न मतों की विवेचना इस दृष्टि से करेंगे कि किस सीमा तक उनमें सत्य का ग्रंश है; श्रौर इन सबका समन्वय किस प्रकार किया जा सकता है।

ग्रिभव्यक्तिवाद — अनेक सौन्दर्य-शास्त्री विषयि के मनस्-परक पक्ष को सौन्दर्य की विवेचना में प्रमुखता देकर भी आपस में मतभेद रखते हैं। किसीने स्वानुभूति पर अधिक जोर दिया है, किसीने अभिव्यक्ति का आश्रय लिया है और किसीने प्रभाव-

१. इस सिद्धान्त में भट्ट लोल्जट का श्रारोपवाद, श्रीशंकुक का श्रनुमानवाद, भट्टनायक का भोग-वाद श्रीर श्रभिनवगुप्त का व्यक्तिवाद प्रसिद्ध है।

२. ऋर्ल ऋाँव लिस्टोबल ने भी विभिन्न सिद्धान्तों की विवेचना के पश्चात् इसी प्रकार का निष्कर्ष दिया है (

शीलता का ग्राधार उपस्थित किया है। इस भेद का कारण जैसा पहले ही उल्लेख किया जा चुका है मानसिक स्तर को विभिन्न प्रकार से समभने का प्रयास है, साथ ही मानव-शास्त्र तथा मानस-शास्त्र के क्रमिक ग्राधार की ग्रवहेलना है। क्रोचे पूर्णरूप से ग्रभिव्यक्तिवादी हैं, परन्तु उन्होंने स्वानुभूति को ग्रभिव्यक्ति की पूर्व-स्थिति के रूप में स्वीकार किया है। इसी कारण एक स्थान पर उन्होंने भाषा स्रौर सौन्दर्य-शास्त्र को श्रभेद कहा है । स्वानुभूति में समस्त प्रज्ञात्मक (प्रत्यक्ष ग्रादि) रूपों की पूर्व-स्थिति है, इसलिए वह भौतिक सत्यों, उपयोगिता, ग्राचरएा सम्बन्धी बोध तथा सुख-संवेदनाग्रों से परे है । श्रौर यही स्वानुभूति श्रपनी प्रेरला में श्रभिव्यक्ति का रूप धारण करती है । ई० एफ० कैरिट भी इस प्रकार की समस्त भावाभिव्यक्तियों को बिना किसी अपवाद के सौन्दर्य मानते हैं। कोशे के स्रभिव्यक्तिवाद का विरोध डेसियर तथा वाल्काट नामक जर्मन विद्वानों ने महाद्वीप पर किया है। फिर भी इसका प्रचार विशेषतः इंग्लैंड में रहा है। इन जर्मन श्राचार्यों ने इस सिद्धान्त की भूल को स्पष्ट करते हुए कहा है कि यदि स्वानुभूति की गीतात्मकता, तथा भावों श्रौर वासना की श्रभिव्यक्ति को सौन्दर्य (काव्य तथा कला के रूप में) माना जायगा, तो इसमें जो कल्पना के रूप में बोधात्मक पक्ष है, उससे इसका विरोध उपस्थित हो जायगा। वस्तुतः स्रभिव्यक्तिवाद में काव्य ग्रीर कला को मानवीय मानस के विकास के निचले स्तरों से सम्बन्धित प्रकृति के श्राधार पर समभने की भूल की गई है। इस मत में ब्रनुभूति ब्रीर ब्रभिव्यक्ति विषयक जो मूल भ्रम सिन्नहित है; इनसे सम्बन्धित सौन्दर्य-शास्त्र के विभिन्न सिद्धान्तों के रूप में दो प्रमुख विचारधाराएँ सामने श्राती हैं।

सुखानुभूति—(क) मानस-शास्त्र के आधार पर स्वानुभूति से निकट सम्बन्धी सुखानुभूति का मत है। इसके मूल में शरीर-शास्त्री-सौन्दर्य के आचार्यों द्वारा प्रतिपादित समानुपात से स्नायु-प्रेरणा के साथ सुखात्मक प्रभावशीलता है। इनके अनुसार सौन्दर्य-बोध में हमारे स्नायु-तन्तुग्रों के कम से कम शक्ति-व्यय से ग्रधिक से ग्रधिक प्रेरणा प्राप्त होती है। इस संवेदन-क्रिया में विशेषता केवल इतनी है कि यह हमारे शरीर की शक्ति-संचलन क्रिया से सीधे ग्रथों में सम्बन्धित नहीं है। परन्तु यह इस विचारधारा के मतों की वह सीमा है जहाँ हमारी कला ग्रौर सौन्दर्य सम्बन्धी प्रवृत्तियाँ ग्रपने नग्न रूप में दिखाई देती हैं। एच० ग्रार० मार्शल ने इसी शरीर-विज्ञान के ग्राधार पर मानस-शास्त्रीय दृष्टि को ग्रधिक व्यापक रूप प्रदान किया है। इनके मत में सुखानुभूति को इन्द्रिय वेदन से प्रत्यक्षबोध के ग्राधार पर उच्च मानसिक स्थित से सम्बन्धित माना गया

१. थियरी स्रॉव ब्यूटी, पृ० २१६।

२. दि क्रिटिकल हिस्ट्री आँव एस्थिटिक्स की 'थियरी आँव एक्स्प्रेशनिषम' की विवेचना से (महादेवी का विवेचनात्मक गद्य) इस विषय में महादेवी जी का गीतियों सम्बन्धी मत भी महत्त्वपूर्ण है।

है। यह अनुभूति सुख-दुःख की सम-स्थिति पर इन्द्रिय संवेदनाओं की प्रभावात्मक सुख-मय प्रतिक्रिया का कलात्मक ग्रानन्द रूप है। इसमें भी एक भ्रम सिन्निहित है। यह सत्य है कि मानव की प्रभावशील इन्द्रिय-वेदनाएँ कला के मूल में सिन्नहित हैं। पीछे कहा गया है कि रंग ग्रौर ध्विन के प्रभावों की सुखात्मक संवेदना के बिना चित्रकला तथा संगीत का विकास सम्भव नहीं था। पर कलात्मक सौन्दर्य में ग्रन्य कितने भावों का संयोग, तथा उसमें इस मूल संवेदना का रूप इतनी दूर का हो जाता है कि उसकी ग्रभि-व्यक्ति में प्रभावशीलता का प्रारम्भिक मूल रूप नहीं रह जाता। चित्रकला में केवल रंगों की सुखात्मक संवेदना प्रकृति के गहरे ग्रौर विभिन्न रंगों की ग्रन्भृति की समता नहीं कर सकती । इसी सिद्धान्त की व्याख्या, सन्टायन सौन्दर्य को स्पष्ट करने के लिए मानसिक उच्च स्तर पर करते हैं। ये श्रिभिव्यक्त सौन्दर्य के लिए वस्तू-रूप प्रकृति की संवेदनात्मक शक्ति के साथ प्रत्यक्षों का क्रिमिक सामञ्जस्यपूर्ण सम्बन्ध तथा ग्रन्य पिछले अनुभवों का संयोग आवश्यक मानते हैं। इस व्याख्या में विषय-पक्ष में मानस और विषय रूप प्रकृति का सामञ्जस्य किया गया है ग्रौर साथ ही पिछले ग्रन्भवों के रूप में मानसिक विकास को स्वीकार किया गया है। परन्तु इस सिद्धान्त का स्राधार इन्द्रिय-वेदन की सुखानुभूति है, इस कारण यह सत्य की पूरी व्याख्या नहीं उपस्थित कर सका है।

क्रीड़ात्मक अनुकरण् (ख) अभिव्यक्ति को प्रधानता देने वाली दूसरी विचार-धारा में क्रीड़ात्मक अनुकरण का भाव मूल रूप से सिन्निहित है। जिस सिद्धान्त की अभी व्याख्या की गई है, और प्रस्तुत सिद्धान्त में मानसिक स्तरों की विकासोन्मुखी क्रमिक परम्परा को अपनाने में आइचर्यजनक साम्य है। कार्ल ग्रास ने इस क्रीड़ात्मक अनुकरण को कलात्मक अभिव्यक्ति की निकटता में एक रूप माना है, केवल कलात्मक अभिव्यक्ति ज्ञान इन्द्रियों सं सम्बन्धित है। अभिव्यक्ति सौन्दर्य के इस निर्भरानन्द को स्पेन्सर कला-सौन्दर्य के साथ संचित शक्ति-प्रवाह के रूप में प्रत्यक्ष-बोध तथा परप्रत्यक्षों से भी सम्बन्धित करते हैं। कांत की कलात्मक 'स्वतंत्र-क्रीडा' में स्वानु-भूति तथा बोध का समन्वय है। इसमें सौन्दर्य की अभिव्यक्ति क्रीड़ात्मक अनुकरण से अधिक मानसिक सत्य के रूप में स्वीकृत है। कांत ने इसको मानस-शास्त्र के क्षेत्र से दार्शनिक स्वरूप प्रदान किया है। शिलर का कथन है कि कलात्मक सौन्दर्य इन्द्रिय और आध्यात्मिक लोकों का समन्वय है जिससे कर्त्तव्य, विचार तथा सुख-दु:ख आदि नितान्त भिन्न हैं। एक प्रकार से इस कथन का संकेत भाव और रूप के समन्वय की ओर है।

१. एच० त्रार् मार्शल की 'एस्थिटिक प्रिसिपल' के 'दि ब्यूटीपुला' नामक प्रकरण से।

२. सी० सन्टायन की 'दि सेस श्रांव ब्यूटी' से।

३. 'दि प्ले ऋाव मैन' के 'एस्थिटिक स्टैंड प्वाइन्ट' से (पृ० ३११)

इन मतों की व्याख्या में व्यापकता इतनी अधिक है कि इसमें सत्य का कोई भी स्वरूप उपस्थित किया जा सकता है। परन्तु एकांगी आधार के कारण सत्य का क्रमिक ग्रौर स्पष्ट रूप नहीं आ सका है।

प्रतिभास ग्रौर ग्रन्तःसहानुभूति - प्रतिभास सिद्धान्त के ग्रनुसार वस्तु तत्त्वतः तो सुन्दर नहीं है; परन्तु उसके प्रतिभासित सौन्दर्य के लिए तत्त्व भ्रावश्यक शर्त है। इन वस्तुग्रों के निर्माण में सौन्दर्य स्थित है जिसको प्रतिभासित रूप कहा जा सकता है और जिसका स्राधार वस्तु के विशेष गुरा हैं। वस्तु के इन गुराों में मानवीय मानस प्रसरित रहता है ग्रीर इस प्रकार वस्तु के साथ भाव का समन्वय हो जाता है जो उसैकी छाया में ही सिन्नहित है। भाव और वस्तू का यह छायातप स्वत: समान रूप से होता है। ' छाया-प्रसार में चेतन-भाव के ग्रधिक व्यापक प्रसार ग्रौर विकास के साथ हमको सौन्दर्य के विषय में अन्तःसहानुभूति का सिद्धान्त मिलता है। ऊपर के उल्लिखित सौन्दर्य सम्बन्धी मत तत्त्ववादी पृष्ठभूमि पर ही विकसित हुए हैं ग्रीर ग्राश्रित हैं। इनमें ग्रपनी-ग्रपनी दृष्टि के प्रनुसार मानस ग्रीर सर्जन की व्याख्या करने वाले तत्त्ववादियों का भाषार है। सौन्दर्य सम्बन्धी अन्तःसहानुभूति सिद्धान्त के मूल में सर्वचेतनावादी ग्राधार है जिससे ग्रागे चलकर सौन्दर्य का स्वच्छंदवादी मत विकसित हुग्रा है। समस्त वनस्पति का दृश्यात्मक सौन्दर्य मानव की ही विकसित पूर्ण चेतना का रूप है। उसी के म्राह्माद की मुस्कान फूलों में बिखर पड़ती है, उसी के यौवन का उल्लास वृक्षों की उन्नत ग्राकाश में प्रसरित शाखाग्रों के साथ ग्रपनी उठान का ग्रनुभव करता है। केवल चेतन में ही नहीं वरन् जड़ जगत् में भी मानव श्रपने व्यंजनात्मक भावों का श्रारोप करता है। अन्य सिद्धान्तों में हम देख चुके हैं कि केवल प्रभावात्मक भाव सौन्दर्य के ग्राधार पर सौन्दर्य की व्यापकता को समभने का प्रयास किया गया है। परन्तु इस ग्रन्त:सहानुभूति के सिद्धान्त के अनुसार सौन्दर्य में साहचर्य भावना का रूप है।

साहचर्य भावना और रित भाव (क)—सौन्दर्य की इस साहचर्य भावना में स्वच्छंद-युग की प्रकृति से तादारम्य स्थापित करने वाली उन्मुक्त भावना का अधिक समन्वय है। स्वच्छंदवादी किव (काव्य में) प्रकृति की कल्पनात्मक अभिव्यक्ति के लिए व्यापक और उन्मुक्त वातावरण उपस्थित करता है। यह एक सीमा तक व्यक्तित्व और आचरण के लिए सहायक होता है। स्वानुभूति के माध्यम से जो व्यंजनात्मक कला-सर्जन किया जाता है, उसके लिए मानव-जीवन के प्रत्येक रूप से सम्बन्धित सहानुभूति आवश्यक तथा निश्चित है। इसी सहानुभूति से सम्बन्धित साहचर्य भाव की व्यापकता में यौन सम्बन्धी भाव भी आ जाता है। फायड ने मनोविश्लेषण के आधार पर समस्त

१. वान हार्टमेन और सिलर का मत (दि क्रिटिकल हिस्ट्री ब्रॉव मार्डन एस्थिटिक्स से)

२. शेर्ला की 'ए डिफ़ेन्स श्रॉव पोइट्री' के आधार पर ।

कलात्मक ग्रिमिंग्यक्ति तथा सौन्दर्य-भावना में यौन-भाव की ग्रन्तिनिहत प्रवृत्ति मानी है। इस रित-भाव का संघर्ष युगों से चली ग्राने वाली संस्कृति में ग्रन्य ग्रात्मपरक तथा सामाजिक भावों से होता रहा है। इस प्रकार यह भाव चेतना के सुप्त स्तरों में ग्रन्त-र्निहित हो गया है। इन्हीं विषम भाव-स्थितियों की ग्रिमिंग्यक्ति काव्य ग्रीर कला में सौन्दर्य-रूप ग्रहण करती है। इतिहास में महान सांस्कृतिक जातियों का विकास यौन विषयक प्रेरणा से तथा इस भाव को संयमित करने से हुन्ना है। इस प्रेरणा ग्रीर उसके संयम में विरोधी भावना कार्यशील रही है ग्रीर इन्हीं दोनों छोरों के बीच में मानव-जाति का सम्यता सम्बन्धी विचार निर्धारित होता रहा है। दर्शन ग्रीर धर्म के साथ कला इसी प्रिक्रिया की ग्रिमिंग्यक्ति है। सौन्दर्य सम्बन्धी इस मत में सत्य ग्रवश्य है। परन्तु जैसा तृतीय प्रकरण में कहा गया है, यौन सम्बन्धी भाव संवेगों के विकास में ग्रपना महत्त्वपूर्ण योग रखते हैं। पर इस प्रकार इसको इस सीमा तक महत्त्व देना ग्रितिव्याप्ति कही जायगी।

रूपात्मक नियमन - इन सिद्धान्तों के अतिरिक्त कुछ में मानस-शास्त्र के आधार पर सौन्दर्य की भाव-स्थिति का केवल विश्लेषणा किया गया है; और कूछ में प्रयोगात्मक रीति पर सौन्दर्य-सम्बन्धी नियम निश्चित किए गए हैं। घटना-स्थितिवादियों ने प्रत्यक्ष तथा परप्रत्यक्ष म्रादि के रूप में सौन्दर्य के रूपात्मक भेद किए हैं। परन्तू प्रयोगवादियों ने मानस-शास्त्र के संयोग विरोध ग्रादि नियमों के ग्राधार पर सौन्दर्य की व्याख्या की है। परन्तु यह व्याख्या सौन्दर्य न कही जाकर सौन्दर्य के श्राघार-भूत मानस-शास्त्र के नियम कहे जायेंगे। इनसे केवल एक सहायता ली जा सकती है। प्रकृति सम्बन्धी सौन्दर्य-भाव में इन नियमों को ढूँढ़ा जा सकता है; या इन नियमों से सौन्दर्य की कूछ कल्पना की जा सकती है। दूसरे कुछ सिद्धान्तों में प्रकृति के रूप-गुर्गों के सहारे सौन्दर्य को समभने का प्रयास किया जाता है। इनके अनुसार सौन्दर्य की विवेचना के लिए प्रकृति के गुणों, ग्राकार-प्रकार, रंग-रूप, नाद-ध्वनि, गन्ध-स्पर्श ग्रादि पर विचार करना पर्याप्त है । रस्किन प्रकृति के इन्हीं वस्तु-गुर्हों को कला में अनुकरण करने को कहते हैं। परन्तू इससे भी सौन्दर्य की व्याख्या न होकर केवल उपकरणों की विवेचना होती है। इस मत के विषय में महत्त्वपूर्ण बात यही है कि कला में प्रकृति के उपकरणों का ही भ्राश्रय भ्रभिव्यक्ति के साधन के रूप में लिया गया है। इस प्रकार इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकृति ग्रीर काव्य के सौन्दर्य में समता होनी सम्भव है।

## प्रकृति ग्रौर कला में सौन्दर्य

कलात्मक दृष्टि — सौन्दर्य की भावना मनस्-परक है और प्रकृति का सौन्दर्य हमारी कलात्मक दृष्टि का परिणाम है। प्रकृति को लेकर किसी विशेष दृष्टि के बिना किसी भी प्रकार की सौन्दर्य-कल्पना नहीं की जा सकती। इस विषय में लगभग सभी विद्वान एकमत हैं। यदि किसी का मत इसके विरुद्ध लगता भी है, तो उसका कारए। उनका सौन्दर्य सम्बन्धी अपना मत है। इसको इस प्रकार कहा जा सकता है कि वे प्रकृति की सौन्दर्य भावना को इस प्रकार निरूपित करते हैं, जैसी उनको सौन्दर्य की व्याख्या करनी होती है। इसका परिचय बाद में मिल सकेगा; श्रभी तो हम यही स्वीकार करते हैं कि प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति के लिए काव्यात्मक (कलात्मक) दृष्टि ग्रावश्यक है। क्रोशे के श्रनुसार-प्रकृति उसी व्यक्ति के लिए सुन्दर है जो उसे कला-कार की दृष्टि से देखता है ..... प्रकृति कला की समता में मूक है श्रीर मानव उसे जब तक वागा नहीं देता वह मूक है। इसी को एस० अलेकजेन्डर भी मानते हैं। उनके मन से प्रकृति तभी सुन्दर लगती है, जब हम उसे कलाकार की दृष्टि से देखते हैं श्रौर एक सीमा तक हम सभी कलाकार हैं। हममें छिपा हुन्ना जो कलाकार है, वही प्रकृति को सौन्दर्य दान देता है। वस्तुतः जब हमारे सामने प्रकृति होती है, उस समय प्रकृति का सारा विस्तार सौन्दर्य के रूप में नहीं रहता। प्रत्येक दृश्य को सौन्दर्य की रूप-रेखा में बाँधने के लिए चयन करना पडता है। प्रकृति स्वयं में सून्दर नहीं है, वरन हम प्रकृति के व्यापक विस्तार से चयन करके विभिन्न संयोग से सौन्दर्य का चित्र पूरा करते हैं। यह ऐसे ही होता है जैसे कलाकार ग्रपने रंगों के संयोग द्वारा सौन्दर्य की म्रिभिव्यक्ति करता है। परन्तु इसका म्रर्थ यह नहीं कि साधारएा व्यक्ति प्रकृति के सौन्दर्य को देखता ही नहीं । वस्तृत. जिसको हम कलाकार कहते हैं उसमें ग्रौर साधारए व्यक्ति में प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति के विषय में केवल मात्रा का अन्तर होता है। दोनों ही ग्रपने लिए सौन्दर्य का सर्जन करते हैं। केवल कलाकार में व्यापक ग्रौर प्रत्यक्ष-ग्रहरण करने की शक्ति होने के कारए उसमें ग्रिभव्यक्ति की प्रेरए।-शक्ति भी होती है। कलाकार जिस दृश्य को देखता है, उसके प्रत्यक्ष या परप्रत्यक्ष की प्रेरणा ग्रभिव्यक्ति के रूप में प्रतिकृत होती है।

मानसिक स्तरों का भेद—(क) परन्तु ऊपर की प्रकृति सौन्दर्य सम्बन्धी दृष्टि भ्रधिक व्यापक सीमा को स्पर्श करती है। साधारण व्यक्ति भी प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति श्राकृष्ट होता है और इसका कारण भी साधारण मानस-शास्त्र में होना चाहिए। यहाँ इस बात का संकेत कर देना ग्रावश्यक है। जैसा हम पिछले प्रकरण की विवेचना में देख चुके हैं, सौन्दर्य केवल प्रत्यक्ष-बोध से सम्बन्धित सुखानुभूति नहीं है। साधारण

१. 'एस्थिटिक्' पृ० ६६ तथा 'एसेन्स श्रॉव एस्थिटिक' पृ० ८६

२. 'ब्यूटी एंड अदर फार्मस ऑव वैल्यू के द्वितीय प्रकस्या 'ब्यूटी' से (पृ० ३०)

३. 'दि सेंस ऋाव ब्यूटी, (पृ० १३३)

४. ई० एफ० कैरियट की 'दि थियरी स्नाव ब्यूटी' पृ० ३६

प्रकृति का सीन्दर्भ ५७

व्यक्ति के प्रकृति सौन्दर्भ सम्बन्धी ग्राकर्षण में इस प्रकार के इन्द्रिय संवेदना ग्रीर प्रत्यक्ष बोध के विभिन्न मानसिक स्तर हो सकते हैं। परन्तू इसको सौन्दर्यानुभूति की समष्टि या समवाय नहीं माना जा सकता। ई० एम० वर्टलेट के मतानुसार-- 'प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति को सुन्दर कलाकार के समान नहीं बना देता; जैसा कलाकार कला को बनाता है। साधारण व्यक्ति तो प्रकृति के गूर्णों को सुन्दर तथा ग्रस्न्दर दोनों ही प्रकार से देख सकता है।' इससे भी यह स्पष्ट है कि प्रकृति सौन्दर्य के लिए कल्पनात्मक मानसिक स्तर होना चाहिए। साधारण जन तो केवल अपनी मानसिक विकास की स्थिति तक प्रकृति के सौन्दर्य का अनुभव कर सकता है। परन्तु प्रकृति के संपर्क से जो ग्रन्य प्रकार का स्नाकर्षण या सुख प्राप्त होता है, उसको सौन्दर्य की कल्पनात्मक श्रेणी का स्नानन्द नहीं कह सकते । संवेदनात्मक सुखानुभूति स्रौर कल्पनात्मक सौन्दर्य का स्रानन्द भिन्न है। साधारण स्थिति में व्यक्ति किसी वस्तु के प्रत्यक्ष की संवेदना प्राप्त करता है जो सुखकर हो सकती है। परन्तु वही व्यक्ति जब वस्तु के सौन्दर्य की ग्रोर ग्राकांषित होता है, तब वह वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष के ग्रर्थ से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण ग्रर्थ में वस्तु का कल्पनात्मक बोघ प्राप्त करता है। श्रीर इसी स्थिति से कलात्मक श्रानन्द भी सम्बन्धित है; केवल उसमें यह स्थिति ग्रधिक व्यक्त श्रौर परिष्कृत रहती है। प्रकृति के सौन्दर्य के संबन्ध में विद्वानों का मतभेद उनकी सौन्दर्य विषयक व्याख्या के प्रनुसार ही है। हम पीछे कह चुके हैं कि सौन्दर्य भाव हमारे ज्ञानात्मक तथा भावात्मक विकास से सम्बन्धित रहा है ग्रीर प्रकृति का सौन्दर्य ग्रन्यथा कुछ नहीं केवल हमारे ग्रन्दर के सौन्दर्य भाव का प्रकृति पर प्रसरग है।

#### प्रकृति का सौन्दर्यं

दोनों पक्षों को स्वोकृति— अभी तक प्रकृति के सौन्दर्य की व्यापक सामञ्जस्यपूर्ण बात कही गई है; अब उसके विभिन्न पक्षों की विवेचना अलग-अलग करनी है।
इस विवेचना में प्रकृति के सौन्दर्य का ऋमिक और स्पष्ट कुए हमारे सामने उपस्थित
हो सकेगा। अभी हम कह चुके हैं कि प्रकृति सौन्दर्य का अधीर भाव, एक सीमा तक
हमारी कलात्मक दृष्टि का फल है और साथ ही कुछ अंशों में हम सभी में कलाकार
की प्रवृत्ति रहती है। लेकिन प्रकृति सुन्दर के अतिरिक्त भी कुछ है। वह भयानक है,
भयभीत करती है और कभी वीभत्स भी लगती है। परन्तु सौन्दर्य में ये सभी विभिन्न
भाव आत्मसात् हो जाते हैं। पिछले प्रकरण में कहा गया है कि भावों के विकास के
विभिन्न स्तरों से प्रकृति का क्या सम्बन्ध रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार का प्रकृतिसौन्दर्य आज हमारे सामने है उसको मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विभाजित करना है।

१. 'टाइप्स ऋाव एस्थिटिक जजमेंट'; 'नेचुरल ब्यूटी' ए० २१८

प्रकृति के सौन्दर्य के विषय में हमारी भावुकता प्रधान लग सकती है; परन्तु उसके रूप-पक्ष की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जिस प्रकार हमको प्रकृति के भाव श्रौर रूप पक्षों को स्वीकार करना पड़ा था; उसी प्रकार सौन्दर्य की व्याख्या करते समय भी इन दोनों पक्षों को स्वीकार करना है। प्रकृति का रूप उसके सौन्दर्य का ग्राधार है, यद्यपि जैसा हम प्रथम प्रकरण में कह चुके हैं इस रूप के लिए मानवीय मानस की स्वीकृति ग्रावश्यक है। फिर भी इस रूप में प्रकृति का ग्रपना योग मान्य है। इस रूप के ग्राधार पर भाव क्रियाशील होता है श्रौर ग्रपने संचयन में सौन्दर्य की ग्रनुभूति प्राप्त करता है। लेकिन हम नीसरे प्रकरण में देख चुके हैं कि हमारे भावों के विकास में प्रकृति का योग महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार प्रकृति को सौन्दर्यानुभूति में भाव ग्रौर रूप की विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें यह कहना ग्रसम्भव हो जाता है कि कौन प्रधान है। वस्तुतः भाव ग्रौर रूप का यह वैचित्र्य सौन्दर्य है।

भाव-पक्ष: संवेदनात्मकता—प्रकृति के भावात्मक सौन्दर्य में हम ग्रपनी विवेचना की सुगमता के लिए विषय का मनस्-परक पक्ष ले सकते हैं। इसमें भी एक प्रभावशील भावना है जो समिष्ट रूप से इन्द्रियों के विभिन्न गुणों की संवेदनात्मकता पर ग्राधारित है ग्रीर रूप-पक्ष में वस्तुग्रों के गुणों पर निर्भर है। इसकी सुखानुभूति इन्द्रिय वेदनाग्रों में प्रत्यक्ष-बोध ग्रीर कल्पना के रूपों की संवेदना से सम्बन्धित है। परन्तु सौन्दर्य में इनका योग निरित की भाव-स्थित पर सम्भव है। सभ्यता के इस युग में भी पार्कों में दूर्वाल ग्रीर उस पर क्यारियों में सजे हुए गहरे रंग के फूल हमारी इसी सौन्दर्य भावना के साक्षी हैं। इसी ग्राधार पर कुछ सिद्धान्तवादियों ने सौन्दर्य का मापदंड इसी प्रभावात्मकता को माना है। परन्तु यदि ऐसा होता तो प्रकृति के रूप-रंगों का गम्भीर प्रभाव कला के कोमल प्रभाव से ग्रिधक महत्त्वपूर्ण स्वीकार किया जाता। प्रकृति के विस्तार में संघ्या के हलके घुलते रंगों में पर्वत की मिटती हुई श्रेणियों के प्रसरित विस्तार में, उस पर ग्राच्छादित वर्फ की धुंधली सफ़द ग्राभा में, ग्राकाश की एकरस नीलिमा में तथा तारों के न में जलाए हुए रात्रि के ग्रांचल में जो सौन्दर्य छिपा है वह साधार ग्राप्रभावशीलता भर नहीं कहा जा सकता। यह सौन्दर्य बहुत कुछ हमारे संस्कृत कलात्मक दृष्टि का परिणाम है।

सहचरण की सहानुभूति (क)—प्रकृति सौन्दर्य का दूसरा भावात्मक रूप सह-चरण की सहानुभूति में स्वीकार किया जा सकता है। इसी ग्राधार पर वह हमको ग्रपने समानान्तर लगती है। प्रकृति ग्रपने क्रिया-व्यापारों में मानव-जीवन के ग्रनुरूप जान पड़ती है, साथ ही प्रकृति मानवीय चेतना ग्रौर भावों से युक्त भी उपस्थित होती है। साहचर्य-भाव की स्थिति में प्रकृति इस प्रकार ग्रपने सौन्दर्य में ही मग्न जान प्रकृति का सौन्दर्य ५६

पड़ती है। प्रकृति सौन्दर्य के इस पा के विकास में कितनी ही भाव-स्थितियों का योग हुन्ना है, इमलिए इसको सरलता में एक भाव के रूप में नहीं समक्ता जा सकता। साहचर्य-भाव की इस स्थिति में सामाजिक, ब्रात्मिक तथा यौन सम्बन्धी भावों का सम्मिश्रण समक्ता जा सकता है। यद्यपि सम्मिश्रण साधारण योग से न होकर विकासप्थ से प्राप्त हुन्ना है। मानवीय संस्कृति के युग में प्रकृति के प्रति साहचर्य की भावना उसके सौन्दर्य की प्रवल ब्राकर्षण शक्ति है। साथ ही प्रकृति के प्रति मानव की स्वच्छन्द प्रवृत्ति का रूप भी इसमें सन्निहित है। हमारी चेतना तथा हमारे प्राणों से सचेतन ब्रोर सप्राण प्रकृति, हमारी भावनाओं में निमग्न होकर सुन्दर लगती है। यह मानसिक अनुकरण का प्रकृति पर प्रतिविम्ब-भाव ही है जो हमको स्वयं सुन्दर लगने लगता है। इस प्रकार यह सहचरण सम्बन्धी प्रकृति के प्रति साहचर्य की भावना प्रकृति-सौन्दर्य का महत्त्वपूर्ण रूप है। र

व्यंजनात्मक प्रतिबिम्ब भाव (स)—सौन्दर्य की इस ग्रनुभूति तक साधारण् व्यक्ति ग्रपनी ग्रव्यक्त कलात्मक प्रवृत्ति से पहुँच सकता है। वह प्रकृति-सौन्दर्य का ग्रानन्द प्राप्त करता है। परन्तु जब व्यंजनात्मक दृष्टि से यह प्रकृति का प्रतिविम्ब-भाव ग्रधिक व्यक्त तथा स्पष्ट हो जाता है; तभी प्रकृति का सौन्दर्य भी ग्रधिक ग्राक-षंक होता है। यह सौन्दर्यानुभूति संवेदनशील व्यक्ति को ही हो सकती है; जिसको भारतीय काव्य-शास्त्रियों ने रसज्ञ माना है। वह प्रकृति के सौन्दर्य में ग्रपनी व्यंजना-शक्ति के द्वारा उन ग्रभिव्यक्तियों का प्रतिबिम्ब देखने में समर्थ होता है, जो माधारण व्यक्ति के लिए ग्रसम्भव है। किन, कलाकार ग्रौर रहस्यवादी भी ग्रपने मनोयोग के कारण प्रकृति के इस व्यंजनात्मक सौन्दर्य को देखने में सफल होते है। इस सौन्दर्य को ग्रभिव्यक्त करने का प्रश्न पंचम प्रकरण में उपस्थित किया गया है।

रूपात्मक वस्तु-पक्ष — ग्रभी प्रकृति-सौन्दर्य के भावात्मक पक्ष पर विचार किया गया है। ग्रव वस्तु-रूप प्रकृति-सौन्दर्य के विषय पर विचार करना है; जिसे रूपात्मक पक्ष भी कहा जा सकता है। भाव से ग्रलग रूप कुछ नहीं है, इसी प्रकार रूप के ग्राधार बिना भाव-स्थिर नहीं हो सकता। फिर इन दोनों पक्षों की ग्रलग-ग्रलग व्याख्या करने का उद्देश्य केवल विषय को ग्रधिक स्पष्ट करना है। प्रकृति ग्रनेक रूप-रंगों में हमारे सामने उपस्थित है, साथ ही उसमें ग्राकारों की सहस्र-सहस्र रूपात्मकता भी सौन्दर्य ग्रीर उसके कलात्मक प्रदर्शन में योग प्रदान करती है। ज्योमित के नाना

१. काट्य में प्रकृति-सौन्दर्य का यह रूप कही मानवीय त्र्याकार में, कही मानवीय मधु-की झक्री में व्यस्त और कहीं मानवीय भावों से प्रगुम्फित चित्रित होता है।

२. त्रागे दूसरे भाग में हम देखेंगे कि इसी भावना की प्रमुखता से स्वच्छंदवादी प्रकृति सम्बन्धी प्रवृत्ति का विकास होता है, जो हिन्दी-साहित्य के मध्य-युग में विकसित नहीं हो सकी।

## पंचम प्रकरण प्रकृति-सौन्दर्य त्रौर काव्य

पिछले प्रकरण में मानव और प्रकृति के सम्बन्धों के माध्यम से सौन्दर्य की व्याख्या की गई है। परन्तु इस विवेचना में प्रकृति-सौन्दर्य पर ग्रधिक ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस सौन्दर्य की रूप-रेखा उपस्थित करते समय काव्य तथा कला सम्बन्धी उल्लेख ग्राए हैं; लेकिन वे प्रासंगिक ही कहे जा सकते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में प्रकृति-सौन्दर्य काव्य का विषय किन विभिन्न रूपों में होता है, इस पर विचार करना है। वस्तुतः हम देखेंगे कि काव्य भी सौन्दर्य-भाव से सम्बन्धित है। इसलिए प्रश्न यह है कि प्रकृति-सौन्दर्य काव्य सौन्दर्य में किस प्रकार ग्रौर किन रूपों में ग्रभिव्यक्त होता है। परन्तु इस विवेचना के पूर्व काव्य का एक निश्चित स्वरूप भी हमारे सामने होना चाहिए। हम देख चुके हैं कि प्रकृति के सौन्दर्य-भाव में हमारा कलात्मक दृष्टिकोण ही प्रमुख रहता है। लेकिन काव्य के विषय में विद्वानों में ऐसा विचार-वैषम्य है कि किसी एक के मत को लेकर चलने से काव्य का स्वरूप एकांगी ही लगता है। यद्यपि ऐसा है कि प्रत्येक सिद्धान्त की व्यापकता में ग्रन्य सभी ग्रंग समा जाते हैं। इस प्रकार जब तक काव्य विषयक विभिन्न मत किसी क्रमिक स्वरूप में नहीं उपस्थित हो जाते, उसका पूरा स्वरूप हमारे सम्मुख नहीं ग्रा सकेगा। ग्रौर साथ ही इन मतों के विषय में भ्रम भी रह सकता है।

#### काव्य की व्याख्या

विभिन्न मतों का समन्वय—प्रत्येक काव्य-वर्ग के स्राचार्य ने स्रपने मत को इतना महत्त्व िया है स्रोर साथ ही व्यापकता भी प्रदान की है कि एक स्रोर यह मत स्रपने रूप विशेष के कारण सीमित स्रोर भ्रामक विदित होता है स्रोर दूसरी स्रोर स्रपनी व्यापकता के कारण दूसरे मतों को स्रात्मसात् भी कर लेता है। स्रलंकार, ध्विन, रीति तथा रसवादी स्राचार्यों के सिद्धान्तों में यही बात समान रूप से पाई जाती है। भारतीय भ्राकार प्रकृति के रूप में बिखरे हुए हैं जो प्रकृति के सौन्दर्य के चित्राट को सीमादान करते हैं। यदि इस प्रकार हम देखें तो रूप ग्रीर ग्राकार विभिन्न सीमाग्रों में प्रत्येक दृश्य को हमारी चेतना से सम रूप में उपस्थित कर सौन्दर्य प्रदान करते हैं। यही नहीं प्रकृति में गति और संचलन जिनका उल्लेख प्रथम प्रकरण में किया गया है, हमारे ग्रात्म प्रसार के लिए विशेष ग्राधार हैं। प्रकृति में ग्रसंस्य ध्वनियों के सुक्ष्म भेद व्यास हैं। प्रकृति का नितान्त ज्ञान्त वातावरण जनाकूल नगरों के विरोध में सौन्दर्य का रूप धारए। कर सकता है। कल-कल, भर-भर, टल-मल ग्रादि प्रकृति में जल-प्रवाह की ध्वनियाँ अपनी विविधता के साथ जीवन और चेतना के सम पर सुन्दर लगती हैं। गन्ध भ्रौर स्पर्श का योग प्रकृति सौन्दर्य में उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है, परन्तु इनका संयोग उसमें ग्रवश्य है। ग्रीर ग्रधिकांश में इनका योग संयोगात्मक ही ग्रधिक है। साथ ही कुछ व्यक्ति इनके प्रभावों के प्रति ग्रधिक सचेष्ट होते हैं। वे इनका संयोग हश्यात्मक सीन्दर्य से अधिक शीघ्र कर लेते हैं। इन सबके विषय में यह समक्त लेना आवश्यक है कि प्रकृति-दृश्यों में ये समस्त गुण जिनका विभाजन किया गया है, ग्रलग-ग्रलग ग्रपना ग्रस्तित्त्व नहीं रखते, ये ग्रपनी समष्टि ग्रौर सामञ्जस्य में ही सुन्दर हैं। कभी जब इस एकरूपता में कोई रूप ग्रलग लगने लगता है, तो वह सौन्दर्य बोध में बाधा के समान खटकता है। प्रकृति में ग्राकार-प्रकार की विभिन्नता व्यापक है; उसमें रंगों के इतने सुक्ष्म भेद ग्रीर छायातप सम्मिलित हैं ग्रीर उसकी ध्वनियों में इतना स्वर-लय है कि कला के सुन्दर से सुन्दर रूप में इनका उपस्थित करना कठिन है। परन्तु करना में जो चयन और प्रभावोत्पादक शक्ति है उससे सौन्दर्य में सजीवता और सप्राणता की गम्भीर व्यंजना सन्निहित हो जाती है। यह संचित श्रीर केन्द्रित प्रभावशीलता प्रकृति के प्रसरित सौन्दर्य में नहीं हो सकती। परन्तू यदि कलाकार स्वयं प्रकृति में ग्रपनी कला का ग्रादर्श ढूँ ढ़ना चाहे तो मिल सकता है, क्योंकि प्रकृति के पास उसके चयन के लिए श्रपार भंडार है।

मानस-शास्त्रीय नियम प्रकृति सौन्दर्य के वस्तु-परक (विषय) ग्रौर मनस्-परक भाव रूपात्मक तथा भावात्मक पक्षों पर संक्षेप में विचार किया गया है। परन्तु इन दोनों के सामञ्जस्य के ग्राधार में कुछ मानस-शास्त्रीय नियम हैं। इनकी विवेचना प्रयोग-वादी सौन्दर्य-शास्त्रियों ने मुख्य रूप से की है। यहाँ उनका उल्लेख करना उपयोगी होगा। कलात्मक सौन्दर्य की स्थिति साधारण मानसिक स्थिति नहीं है, इस पर विद्वान्

१. इस विषय में लेखक के अपने प्रयोग भी हैं े उसे दृश्य के साथ स्पर्श के संयोग अधिक स्पष्ट होते हें और कुछ अवसरों पर गन्धों का संयोग भी उसके अनुभव में आश्चर्यजनक हुआ है। वस्तुतः विभिन्न व्यक्तियों में गन्ध तथा स्पर्श सम्बन्धा परप्रत्यज्ञ करने की भिन्न शक्तियां होती हैं। कुछ व्यक्ति निश्चित रूप से इनका स्पष्ट रूप से प्रत्यज्ञ कर सकते हैं।

एकमत हैं। भारतीय विद्वान् भी इससे सहमत हैं। परन्तु जिन साधारण् नियमों के आधार पर यह मानसिक स्थिति बन जाती है, उसका उल्लेख किया जा सकता है। इन समस्त नियमों को दो प्रमुख नियमों के अन्तर्गत माना जा सकता है। प्रथम नियम भावों के सामञ्जस्य के रूप में माना जा सकता है जिसके अन्तर्गत समस्त आकारात्मक सानुपात, रंग-रूपों की एकता विभिन्नता सम्बन्धी नियम आ जाते हैं। तथा यह भाव-पक्ष में भाव की एक सम स्थिति का भी संकेत देता है। दूसरा नियम भाव-संयोग सम्बन्धी है, इसमें साम्य, वैषम्य तथा क्रम के नियम सन्तिहत है और इसी नियम में विभिन्न भावों का समन्वित वैचित्र्य भी मिम्मिलित है। ये नियम साधारणतः आश्रय रूप स्वीकार किए जा सकते हैं। इन नियमों का मौन्दर्य के दोनों पक्षों के संतुलन में आधार भर रहता है, परन्तु ये मौन्दर्य के नियम किसी प्रकार स्वीकार नहीं किए जा सकते।

#### प्रकृति-सौन्दर्य के रूप

विभाजन की सीमा-प्रकृति-सौन्दर्य को विभिन्न प्रकार से स्थापित करने के बाद प्रश्न उठता है कि क्या प्रकृति मौन्दर्य-रूपों का विभाजन किया जा सकता है। पहले ही कहा गया है कि सौन्दर्य ऐसी भाव-स्थिति नहीं जिसका विभाजन किया जा सके। परन्तु भावों के समवाय की स्थिति में जिन भावों का प्रमुख ग्राधार रहता है, उसकी दृष्टि से कुछ प्रमुख रूपों का उल्लेख किया जा सकता है। भारतीय काव्य-शास्त्र में नव-रस के विधान में नव-स्थायी भावों को स्वीकार किया गया है। इन समस्त स्थायियों की यहाँ विवेचना नहीं की जा मकती । परन्त इनको स्वीकार कर लेने पर भी इनमें से कुछ मानवीय चरित्र और सम्बन्धों को लेकर ही है और इस प्रकार उनका क्षेत्र प्रकृति-सौन्दर्य नहीं है। इसी प्रकार जहाँ तक प्रकृति-सौन्दर्य का सम्बन्ध है कुछ भाव दसरे भावों में लीन किए जा सकते हैं। प्रकृति के संवेदनात्मक सौन्दर्य में विरोधी भाव के रूप में जुगूप्सा का भाव सिम्मिलित हो जाता है। श्रौर प्रकृति की महत् भावना की सौन्दर्य-स्थिति में भय तथा विस्मय के भाव मिल जाते है। इसी प्रकार साहचर्य सम्बन्धी सौन्दर्य भावना में प्रकृति के सचेतन ग्रौर भावशील रूप में ग्रन्य विभिन्न मानवीय भावों का भ्रारोप हो जाता है। मानवीय चरित्र (ग्राचरण्) तथा धर्म सम्बन्धी मूल्यों का समवाय प्रकृति में प्रतिविम्ब रूप में ही हो सकता है । इस स्थिति में सत्य और शिव की भावना के साथ ये मूल्य सौन्दर्य के समान ही हैं । इस प्रकार प्रकृति-सौन्दर्य का विचार हम तीन प्रमुख रूपों में कर सकते हैं : महत्, संवेदनशील तथा सचेतन ।

महत्—(क) प्रकृति में महत् की सौन्दर्य-भावना साधारणतः ग्रनन्त शक्ति,

विशाल श्राकार तथा व्यापक विस्तार से सम्बन्धित है। इसमें मूलतः प्रारम्भिक स्थिति से भय श्रीर विस्मय के भाव सिन्निहित हैं। इस प्रकार महत् रूप से भयंकरता श्रीर उत्पीड़न सम्बन्धित तो श्रवश्य हैं; परन्तु सौन्दर्य के स्तर पर महत् में इनका योग नहीं माना जा सकता श्रीर न ये उसके मूल में कहे जा सकते हैं। महत् की सौन्दर्यानुभूति में एक प्रकार का व्यापक प्रभाव रहता है, जो वस्तु की श्राकाश-स्थिति, शक्ति-संचलन श्रयवा उसके गुए। से सम्बन्धित है। महानता की सौन्दर्य-भावना, विशालता के कल्पनात्मक परप्रत्यक्ष से प्रभावित होती है। इसके श्रनन्तर इसमें सहानुभूति की मूल-रूप तदाकारता की चेतन श्रनुभूति मिल जाती है। इसी कल्पनात्मक सहानुभूति से हम वस्तु की विशालता सम्बन्धी मानसिक महानता की तदाकारता स्थापित करते हैं।

संवेदक—(ख) प्रकृति के दूसरे सौन्दर्य-रूप को हम संवेदनात्मक (प्रभावशील) मानते हैं। इस संवेदनात्मक मानिसक स्थिति में प्रगाढ़ की भावना है। इसके मूल में इन्द्रिय-वेदना की मुखात्मक अनुभूति अवश्य है और इसके आधार में प्रकृति के माघ्य-मिक गुए। हैं। परन्तु प्रकृति सौन्दर्य के इस रूप से इनका दूर का सम्बन्ध है, यह पिछले प्रकरण की विवेचना से ही प्रत्यक्ष है। यह प्रकृति का हश्यात्मक सौंदर्य इन्द्रियों को मादकता के समान प्रभावित करता है। वस्तुतः इन सब सौन्दर्य रूपों की कल्पना अलग-अलग नहीं की जा सकती। यही कारए। है कि इस संवेदनात्मक सौन्दर्य भाव में महत् का रूप भी सिन्निहित हो सकता है। साथ ही इस भाव में साहचर्य-भावना और उसके साथ मानवीय भावों का आरोप बहुत कुछ मिल-जुल गया है।

सचेतन—(ग) प्रकृति-सौन्दर्य में सबसे ग्रधिक व्यापक विभिन्नता उत्पन्न करने वाला रूप है, प्रकृति का सचेतन सौन्दर्य। इस सौन्दर्य रूप में हमारी चेतना का सम है, साथ ही साहचर्य-भावना की विकासोन्मुखी प्रवृत्तियों का संयोग भी। ग्रादिम-काल का प्रकृति पर चेतना तथा मानवीय ग्राकार का ग्रारोप सौन्दर्य रूप तो नहीं था; पर उसने सौन्दर्या-नुभूति के लिए ग्राधार प्रस्तुत किया है। विकास के साथ जैसे-जैसे ग्रात्म-तदाकारता की भावना, सामाजिक स्तर पर साहचर्य सम्बन्धी विभिन्न भावनाग्रों से मिलती गई; प्रकृति पर उनका ग्रारोप भी उसी विषम मनःस्थिति के साथ होता रहा है। इस स्तर पर प्रकृति-सौन्दर्य का कोई भी रूप इस भावना से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। यही कारण है कि प्रकृति-सौन्दर्य के समस्त रूपों पर इस रूप की छाया पड़ती रहती है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

प्रकृति प्रेम— अन्त में यह भी कह देना आवश्यक है कि प्रकृति का सौन्दर्य तथा आकर्षण संवेदनात्मक विकास के साथ अधिक प्रत्यक्ष तथा व्यक्त होता गया है।

१. श्राधुनिक हिन्दी-काव्य में प्रकृति पर विषम भाव-स्थितियों के श्रारोप मिलते हैं।

इस विषय में कुछ लोगों को भ्रम है कि सभ्यता तथा ज्ञान के साथ हमारा प्रकृति-प्रेम कम होता जाता है। उनकी धारगा कुछ इस प्रकार की है कि सौन्दर्य-भावना पर स्राधारित प्रकृति-प्रेम भ्रमपूर्ण ज्ञान से होता है। स्रौर ज्यों-ज्यों हम प्रकृति तथा उसके नियमों से परिचित होते जाते हैं, हमारा प्रेम का भाव उसके सौन्दर्य के साथ ही विलीन होता है। परन्तु यह ठीक नहीं है। वस्तुतः हम ज्यों-ज्यों प्रकृति से परिचित होते जाते हैं; हम प्रकृति को स्रधिकाधिक स्रपने जीवन तथा चेतना के सम पर पाते हैं। इस कारण एक प्रकार से प्रकृति के प्रति हमारा सर्वचेतनवादी मत होता जाता है। हम प्रकृति के नियमों में स्रपने जीवन की समानान्तरता पाते हैं। स्रान्तरिक विश्व स्रौर बाह्य विश्व की यह एकरूपता एक विशेष स्राक्षण का विषय हो गई है। परन्तु स्राज मानव स्रपनी समस्या में इतना स्रधिक उलका लगता है कि वह प्रकृति को प्रयोजनात्मक हिंद के स्रतिरिक्त देख नहीं पाता। परन्तु मानवीय जीवन की स्रशांति तथा हलचल के विरोध में प्रकृति की शांति स्राज भी उतनी ही स्राकर्षक हो उठनी है।

मानव इतिहास के कम में - यदि हम मिथ-शास्त्र तथा मानव-शास्त्र के सहारे पिछले विकास-क्रम पर विचार करते हैं, तब भी इसी सत्य तक पहुंचते हैं। प्रारम्भिक युग में मानव चेतना पर प्रकृति की ग्रज्ञात रूपात्मकता छायी रहती थी जिससे वह उस स्थिति में केवल ग्रपनी ग्रावश्यकताग्रों को ही समभ सकता था। इसके ग्रनन्तर मानव ने मानस के सहारे प्रकृति के श्राकारों को स्थान-केन्द्रित करना श्रारम्भ किया। यह वस्तु-बोध की ग्रज्ञानात्मक ग्रवस्था थी। उस समय उसकी बोध था कि वह ऐसी ग्रपरिचित वस्तू से घिरा है जिसको वह नहीं जानता था। इस स्थिति में प्रकृति केवल उसके भय का विषय थी। तीसरे स्तर पर प्रकृति स्पष्ट रूपरेखा में ग्राने लगती है। परन्तु इस स्थिति में मानव प्रकृति को ग्रपने ही समान समभने का भ्रम करता था। इस मानवीकरण के यूग में मानव प्रकृति में उसके रूप से ग्रलग एक सुक्ष्म रूप भी मानता था । धीरे-धीरे भय के साथ जिज्ञासा भी वढ़ने लगी ग्रौर प्रकृति को मानव ग्रपने समान सप्राण ग्रौर सचेतन समभते लगा। इस स्थिति तक वह प्रकृति को पहचान सका था ग्रीर यहीं से प्रकृति सौन्दर्य की कल्पना की जा सकती है। इसके पूर्व सौन्दर्य केवल सूखानुभूति के रूप में माना जा सकता है। इस स्वचेतना के (ग्रात्म) ग्रारोप के बाद प्रकृति सर्वचेतन रूप में ग्रधिक व्यापक तथा मुन्दर हो गई ग्रीर इस स्थिति के बाद प्रकृति ग्रब हमारे समस्त भावों ग्रीर कल्पनाग्रों का प्रतिविम्व ग्रहरण करने लगी है । हम देखते हैं कि इस विकास में प्रकृति-सौन्दर्य ग्रधिक स्पष्ट तथा व्यक्त ही हुम्रा है।

काव्य की व्याख्या ६५

काज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों में किव के मनस्-परक विषय-पक्ष की उपेक्षा भी की गई है। जहाँ तक पाश्चात्य विद्वानों के मत का प्रश्न है; उनमें भी काज्य की विभिन्न स्थितियों को महत्त्व दिया गया है। परन्तु इनमें समन्वय का मार्ग ढूँढ़ा जा सकता है। वैसे पिश्चम में काज्य सम्बन्धी इतने वर्ग या स्कूल भी नहीं हैं। वहाँ मुख्यतः काज्य के दो रूप विषयक सिद्धान्त प्रचलित रहे हैं, जिनको स्वच्छन्दवादी तथा संस्कारवादी कहा गया है। बाद में ये सिद्धान्त विशेष गुर्गों से बँधकर सिद्धान्त विषयक विभिन्नता के प्रतीक नहीं रह सके। क्योंकि प्रत्येक युग में काज्य सम्बन्धी विभिन्न प्रवृत्तियां तो मिलती ही हैं। इन दोनों सिद्धान्तों में व्यक्तिगत स्वानुभूति तथा परिस्थितिगत चरित्र-चित्रए। का भेद है, साथ ही एक की शैली भावात्मक है और दूसरे की रूपात्मक है। इन्हीं के अन्तर्गत अन्य अनेक मत हैं जिनका उल्लेख उचित स्थान पर किया जायगा। काज्य के सम्पूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विचार करने पर लगता है काज्य सामञ्जस्य है, समन्वय है और एक सम है। और यह सम अनुभूति, अभिज्यक्ति तथा संवेदना (प्रभाव) तीनों को लेकर है। इसलिए कहा जा सकता है काज्य सौन्दर्य-च्यंजना है।

काच्य सौन्दर्य व्यंजना है-सौन्दर्य की विवेचना भावों के विकास तथा प्रकृति के सम्बन्ध में की गई है। यही सौन्दर्य कौशल की निर्भर साधना में कला को जन्म देता है और कला जब सौन्दर्य के उपकरगों से सम उपस्थित कर लेती है, वह काव्य सौन्दर्य हो जाता है। इस सीमा में संगीत भी काव्य है। संगीत में नाद श्रीर लय के विरोध तथा वैषम्य से भाव-साम्य उपस्थित किया जाता है ग्रीर काव्य में व्यंजनात्मक घ्वनियों के संयोग में, विरोध-वैपम्य के ग्राधार पर भाव-साम्य उपस्थित किया जाता है। साधारण कलाम्रों में सौन्दर्य की व्यंजना प्रकृति के उपकरणों से की जाती है। उपकरणों के प्राकृतिक गुण स्वयं भावाभिव्यक्ति में सहायक होते हैं। केवल उनमें ग्रिभिव्यक्ति की सप्राण व्यंजना की ग्रावश्यकता रहती है। परन्तु काव्य में व्यंजना का सबसे म्रधिक महत्त्व है। इसी कारण भारतीय ध्वनि-सिद्धान्त म्रौर योरोपीय म्रभि-व्यंजनावाद काव्य में ग्रधिक स्वीकृत रहे हैं। इनमें काव्य के मुख्य स्वरूप का संकेत है । काव्याभिव्यक्ति की साधन-रूप भाषा में शब्द भाव-व्यंजना के प्रतीक होते हैं । ग्रन्य कलाग्रों में रूपात्मक सौन्दर्य का श्रादर्श रहता है; संगीत में भाव ग्रीर उपकरगों का सम ही सौन्दर्य है परन्तु काव्य में ध्विन को व्यंग का ग्राश्रय लेना पड़ता है। यह ध्विन जब सौन्दर्य की व्यंजना करती है तभी काव्य है। इसको 'रमणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम' के रूप में स्वीकार किया जा सकता है ग्रीर इस 'शब्द' में 'शब्दार्थों

१. इस विषय में लेखक की 'संस्कृत काव्य-शास्त्र में प्रकृति' नामक लेख देखना चाहिए (हिंदस्तानी, जौ० सि०, ४७ डे०)।

सहितौ काव्यम्' का भाव भी मूलतः सन्निहित है। 9

काव्य-सौन्दर्य की यह भावना पाश्चात्य मतों से भी प्रतिपादित होती है। इस प्रकार काव्य किव की स्वानुभूति है; भाषा के माध्यम से उपस्थित की हुई रूपात्मक ग्रिभव्यिक्त है ग्रीर इस काव्य की ग्रिभव्यिक्त का ग्रर्थ है संवेदनशीलता। काव्य का सौन्दर्य ग्रनुभूति, ग्रिभव्यिक्त तथा प्रभावात्मक संवेदना तीनों से ही सम्बन्धित है। भारतीय ग्रलंकार, ध्विन तथा रस सिद्धान्तों में विभिन्न प्रकार से काव्य-सौन्दर्य के स्तरों की व्याख्या की गई। परन्तु इन तीनों का समन्वय ही काव्य में सौन्दर्य हो जाता है।

काव्यानुभूति-पाश्चात्य काव्य-शास्त्रियों ने अनुभूति को काव्य-सौन्दर्य में महत्त्व-पूर्ण स्थान दिया है। वहाँ ग्रधिकांश विद्वानों ने काव्य की व्याख्या विषयि पक्ष की मनस-परक दृष्टि से की है और इसमें किव की ग्रन्भृति की ग्रोर ग्रधिक घ्यान दिया गया है। इसका उल्लेख जब संस्कारवादी ग्राचार्य करते हैं, तब वे इसे जीवन सम्बन्धी म्रन्तर्ह ष्टि मानते हैं। परन्तु स्वच्छंदवादी विचार-धारा में उसे कवि की व्यक्तिगत भावात्मक श्रनुभूति माना गया है । भारतीय सिद्धान्तों में कवि की स्वानुभूति की उपेक्षा की गई है, अर्थात् किव के मनम्-परक पक्ष की, काव्य की विवेचना में अवहेलना हुई है। काव्य के व्यापक विस्तार में कवि के मानसिक पक्ष के दो प्रमुख रूप मिलते हैं। एक तो विषय हप वस्तु-जगत् जिससे कवि प्रभाव ग्रहण करता है श्रीर दूसरा उसी का मानसिक पक्ष जो स्वतः प्रभाव-स्थिति है । किसी भी मनः स्थिति के लिए कोई ग्रालम्बन रूप वस्तु-विषय म्रावश्यक है। परन्तु यह विषय केवल भौतिक प्रत्यक्ष-बोध के रूप में नहीं वरन मानसिक कल्पनात्मक स्थितियों में भी रह सकता है। इस विषय के भी दो रूप हैं। एक तो भौतिक स्वरूप में वस्तु या व्यक्ति; दूसरे मानसिक स्थिति में वस्त् का गूग या व्यक्ति का ग्राचरए। इन मानसिक स्थितियों को वस्तू या व्यक्ति से सम्बन्धित उच्च-मूल्यांकन समभता चाहिए जो उनके रूप के साथ सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसके ग्राधार में सौन्दर्य के साथ सत्य ग्रीर शिव भी सम्मिलित हैं ग्रीर यह शिव कुछ नहीं केवल सामाजिक विकास का ग्रध्यन्तरित रूप है। परन्तू कवि की स्वानुभूति की मन:स्थिति में व्यक्ति तथा वस्तु इसी प्रकार चित्रित होते हैं। समभने के लिए राम के व्यक्तित्व में स्वरूप ग्रीर चरित्र दोनों को ले सकते हैं। जब हम राम का विचार करते हैं, उस समय राम सुन्दर हैं और श्रच्छे (चरित्र) भी हैं। उनके सौन्दर्य में दोनों ही रूप समन्वित होकर भ्राते हैं। प्रश्न किया जा सकता है कि वस्तू की यह विशेषता तो मानसिक है फिर इसमें व्यक्ति ग्रथवा वस्तु का ग्रलग उल्लेख क्यों किया गया है। जब हम किसी वस्तु के सीधे सम्पर्क में होते हैं एक सीमा तक

१. रसगंगाधर ; पंडितराज जगन्नाथ (पृ० ४) : काव्यालंकार ; भामह ।

काव्य की व्याख्या ६७

ऐसा कहना सत्य है। परन्तु जब वस्तु या व्यक्ति अपने गुए अथवा आचरए। के साथ मानिसक परप्रत्यक्ष में उपस्थित होते हैं, उस समय उनकी अनुभूति की स्थिति के साथ विषय या आलम्बन भी माना जा सकता है। समष्टि का यह रूप मानिसक आश्रय पर भावानुभूति के अन्य रूप धारण करता है और बाद में वस्तु को भी दूसरी रूपरेखा प्रदान करता है। परन्तु आचरए। और गुएगों का यह मूल्यांकन भाव-स्थितियों से विकसित होकर भी ज्ञान के समीप है और सौन्दर्य की रूपमयना में ही किव की अनुभूति का विषय वनता है।

वस्तृतः किसी भी मानसिक स्थिति में विषय ग्रीर विषयि, ग्रालंबन ग्रीर ग्राश्रय को अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ विवेचना की सुविधा के लिए ही इन पर अलग-श्रलग विचार किया गया है । स्थिति के अनुसार श्राश्रय का मानसिक दृष्टिकोएा भी बदलता है। वैसे एक प्रकार से कवि अपनी अनुभूति की समस्त स्थितियों का आश्रय ही है। इन्द्रिय-वेदन की प्रथम स्थिति में केवल संवेदनात्मक प्रेरणाएँ ही मानिसक अनभूतियाँ हो सकती हैं, परन्तु कवि की मनः स्थिति के स्तर पर परप्रत्यक्ष भी मानसिक भावों ग्रीर ग्रनुभावों को रूप प्रदान करते हैं। फिर ये भाव दूसरे वस्तु-विषय को प्रभावित कर उनको भिन्न प्रकार से रूप दान करते हैं। कभी-कभी इस भाव-स्थित की विषय-वस्तु मानस में दूसरे भावों के. उद्दीप्त करने में सहायक होती है । यह बात वस्तु स्रौर व्यक्ति दोनों के विषय में विभिन्न परिस्थितियों के साथ लगती है। वस्तु के उदाहरण में — लाल कमल प्रेम का प्रतीक है, परन्तू रित के ग्राधार पर वह ग्रन्य भाव-स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। व्यक्ति में इसी प्रकार एक ग्राचरण दूसरे भाव की उद्भावना कर सकता है। राम के सौन्दर्य के साथ वीरत्व का योग है, साथ ही यह वीरत्व भिवत का आधार भी बन जाता है। फिर इसके प्रतिरिक्त समस्त आचरणात्मक शिव ग्रीर वस्तु का रूपात्मक सत्य मानसिक सौन्दर्यानुभूति में विभिन्न रूप धारण कर सकता है । वीरता सुन्दर हो जाती है, सुन्दरता सत्य हो जाती है । इन समस्त मूल्यों का सौन्दर्य अनभूति का रूप ही है।

काव्याभिव्यक्ति — ग्रिथिकांश विद्वानों ने श्रनुभूति के साथ ग्रिभिव्यक्ति का उल्लेख किया है। वस्तुतः काव्य में श्रिथिक व्यक्त स्थिति ग्रिभिव्यक्ति की है जो श्रनुभूति श्रौर प्रभावात्मक संवेदना को समन्वय की स्थिति में प्रस्तुत करती है। कदाचित् इसीलिए काव्य की व्यास्था करने वाले शास्त्रियों का व्यान विशेष रूप से श्रिभिव्यक्ति पर केन्द्रित रहा है। काव्य का श्रनुभूति तथा संवेदनात्मक (प्रभाव) पक्ष इसके श्रन्तगंत कर दिया गया है। भारतीय काव्य-शास्त्रियों ने श्रलंकार में सौन्दर्य को काव्य की ग्रिभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ध्विन के विस्तार में तो समस्त काव्य का रूप श्रीभव्यक्ति रूप में स्त्रा जाता है। रस-सिद्धान्त के श्रन्तगंत 'शब्द' तथा 'वाक्य' की स्वीकृति

में काव्य के ग्रिभिव्यक्त पक्ष को स्वीकार किया गया है। ग्रौर रीति-काव्य की श्रिभि-व्यक्ति का स्वरूप है। विभिन्न पाश्चात्य विद्वानों ने भी ग्रिभिव्यक्ति को काव्य का मुख्य रूप माना है। वर्डस्वर्थ काव्य को स्वाभाविक सशक्त भावों का प्रवाह कहते हैं ग्रौर शैली के ग्रनुसार साधारण ग्रर्थ में काव्य की परिभाषा कल्पना की ग्रिभिव्यक्ति के रूप में की जा सकती है। इसी प्रकार हैजलिट कल्पना ग्रौर वासना की भाषा को काव्य कहते हैं। र

भाव-रूप-(क) जिस काव्य के मनस्-परक विषयि-पक्ष का उल्लेख पिछले अनुच्छेद में किया गया है, वह सर्व-साधारण की मनःस्थिति से सम्बन्धित अनुभूति है। साधारण व्यक्ति और किव में भेद ग्रवश्य है, पर वह साधारण मानस-शास्त्र का नहीं है। कवि की स्वानुभूति की विशेषता उसकी अपनी व्यक्तिगत प्रतिभा तथा साधना का परिगाम है। इसके द्वारा वह सूक्ष्म स्थितियों तथा मनोभावों तक पहुँच जाता है और उनसे सम्बन्धित ग्रनुभूति को ग्रपने मानस में रोक भी सकता है।परन्तु प्रमुख बात है उसमें ग्रिभिव्यक्ति की ग्रान्तरिक प्रेरणा, जिससे रोकी हुई ग्रनुभूति को व्यक्त करने के लिए वह प्रयत्नशील होता है। काव्य की ग्रिभिव्यक्ति में शब्द भाव के रूपात्मक प्रतीक हैं। वे शब्द ध्वनि के स्राधार पर बनते हैं। शब्द में स्रर्थ-रूप का संयोग एक प्रकार की ग्रभिव्यक्ति है। संस्कृत के ग्राचार्यों ने इसी बात को ध्यान में रखकर 'शब्दार्थों' को काव्य का रूप स्वीकार किया है। शब्द में सिन्नहित भाव-बिम्ब एक बार परप्रत्यक्ष रूप ग्रहण करता है, जिसमें वस्तु के रूप का ग्रालम्बन भी सिम्मलित रहता है। परन्तु ये परप्रत्यक्ष रूप ग्रभिन्यन्ति के पहले घ्वनि (शब्द) बिम्ब ग्रहण करते हैं। भाषा के विकास के साथ यह कहना तो कठिन है कि भाषा ग्रपने भावात्मक रूप में कब कल्पना-रूपों से हिल-मिल गई। परन्तु ग्रब तो कल्पना-रूप भाषा के साथ ही हमारे मानस में स्थिर है। भाषा के शब्दों में परप्रत्यक्ष उसकी भावमयी कल्पना में भ्रपना स्राधार ढूँढ़ते हुए वस्तु के साथ उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार भाषा के वस्त्-रूपों में भावात्मक अनुभूति का संयोग भी आरम्भ से होता रहा है। भाषा के रूप के साथ वस्तु के रूप की स्थिति सरल ग्रीर सुरक्षित है—वृक्ष कहने के साथ रूप का बोध हो जाता है। भाषा की प्रारम्भिक भावुकता धीरे-धीरे कम होती गई है।

१. वामन के अलंकार सूत्र में 'काव्यं खलु याह्यमलङ्कारात'। है। सौन्दर्य-मलंकारः । ३। (प्र०)। आनन्दवर्धनाचार्य के ध्वन्यालोक में; 'काव्यन्यात्मा ध्वनिरिति (प्र०)। विश्वनाथ के साहित्यदर्पण में—'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्। ३।' (प्र०)। पंडितराज जगन्नाथ के रसगंगाधर में—'रमर्ण, यार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्।' (प्र०)। वामन के काव्यालंकार सूत्र में—'रीतिराःमा काव्यस्य' ६ (प्र०)।

२. बर्डस्वर्थ के 'प्रिक्रेस टु लिरिकल वैलेडस' में; पी० वी० शैली की, 'ए डिफ्रेन्स ऋॉव पोइट्री' में तथा ढब्ल० हैजलिट के 'लेक्चर्स ऋॉन इंगलिश पोएटस' में उल्लिखित ।

काव्य की व्याख्या ६६

प्रारम्भ में प्रत्यक्ष-बोध में जो प्रभाव 'वृक्ष' शब्द के साथ सिम्मिलित था, वह रूप से अलग होता गया। अन्त में स्वानुभूति की अभिव्यिति के लिए व्यंजना के माध्यम से अन्य संयोगों का आश्रय लेना पड़ता है। फिर भी समस्त अभिव्यिति का आधार 'शब्द' का अर्थ ही है।

घ्वनि-विम्ब—(ख) शब्द में मानसिक भाव-बिम्ब के ग्रितिरिक्त ध्वनि-बिम्ब भी होता है ग्रीर ध्वनि-विम्ब का ग्रिभव्यिक्त में महत्त्वपूर्ण स्थान है। कारलाइल के ग्रनु-सार काव्य वस्तुग्रों की ग्रन्तः प्रवृत्ति की ग्रनुभूति पाने वाले मानम के संगीतात्मक विचार की ग्रिभिव्यिक्त है। शब्द लिखित रूप में प्रत्यक्ष-बोध के ग्राधार पर रूप तथा ध्वनि दोनों प्रकार से हमारे सामने ग्राता है। परन्तु ग्रिधिकतर शब्द के, ध्वनि से सम्बन्धित ग्रथं में ही वस्तु-रूप के साथ भाव-विम्ब सिन्नहित रहता है। इसी कारण ध्वनि का प्रयोग लगभग व्यंजना के ग्रथं में होता है ग्रीर शब्द के ग्रथं का ग्राधार होने के कारण ही, ध्वनि का काव्य से सम्बन्धित गुण ग्रीर रीति के सिद्धान्तों में प्रमुख स्थान रहा है। शब्द के ध्वन्यात्मक प्रयोग के लिए ग्रावश्यक है कि यह ध्वनि-बिम्ब वस्तु के ग्राधार में परप्रत्यक्ष के साथ भावुकता का संयोग स्थापित कर सके। छंद के मूल में ध्वनि की गित ग्रीर लय का ही मानसिक तादात्म्य सिन्नहित है।

सामञ्जस्य—(ग) भाव-रूप तथा ध्वित-बिम्ब का शब्दार्थ में सामञ्जस्य रहता है। परन्तु काव्य में शब्द के माध्यम से रूप ग्रौर ग्रर्थ की ग्रीभव्यिकत का समन्वय ग्रिधिक महत्त्वपूर्ण होता है। सामञ्जस्य की कलात्मक व्यंजना ही काव्य का सौन्दर्य है। समस्त ध्वित-काव्य में यह सौन्दर्य की व्यंजना रहती है। ग्रालंकारिक शैली में इसी प्रकार की सौन्दर्य-कल्पना है। यद्यपि ग्रलंकार संलक्ष्य क्रम-ध्वित के ग्रन्तर्गत व्यंग्य भी होता है। इनमें यह है कि ध्वित व्यंजित भाव-संयोगों से ग्रिधिक सम्बन्धित है, जविक ग्रलंकार वस्तु के रूप-गुर्ग के साम्य का ग्राधार ढूँढ़कर ग्रिधिक चलता है। व्यापक दृष्टि से ग्रलंकार में ध्वित का ग्रौर ध्वित का ग्राधार ढूँढ़कर ग्रिधिक चलता है। इस प्रकार सम्पूर्ण ग्रीभव्यिकत की यह सम्भावना विभिन्न रूप ग्रहर्ग करती है। परन्तु सभी का उद्देय एक है; ग्रीभव्यिकत की सम-स्थिति प्राप्त करना जिस पर ग्रनुभूति ग्रौर संवेदना सौन्दर्य-रूप हो जाती है। इस स्तर पर मानसिक संवेदनात्मक स्थिति ग्रौर संवेदना सौन्दर्य-रूप हो जाती है। इस स्तर पर मानसिक संवेदनात्मक स्थिति केवल भाव-संयोग के ग्राधार पर नहीं वरन् कलात्मक योग ग्रौर रूपों की विशेष स्थिति पर क्रियाशील होती है। ग्रीभव्यिक्त के इसी रूप को ममभाने के लिए, उसे नाना रूपों को धारग करने वाली कल्पना की उड़ान तथा ग्रसाधारण ग्रादि कहा गया है।

काव्यानन्द या रसानुभूति—काव्य में एक प्रकार के ग्रानन्द की भावना सन्नि-

<sup>2.</sup> दर्ग्डा के काय्यादर्श ने 'काय्यशोभाकरान धर्मानलङ्कारान्यचन्नते ।

हित है। वह सूख का रूप नहीं मानी जा सकती। सुख-संवेदनावादी सौन्दर्य-शास्त्रियों के समान कुछ विद्वानों ने इसी स्राधार पर काव्य की व्याख्या करने की ग़लती की है। ग्रिभिव्यक्ति के सौन्दर्य में सबसे ग्रधिक सरल ग्रानन्द प्राप्त होता है। यह ग्रानन्द-स्थिति केवल भावों के आधार पर ही उत्पन्न नहीं हुई है। यह तो अनुभृति की व्यंजना की चमत्कृत स्थिति से सम्बन्धित है। परन्तू काव्य तथा कला के क्षेत्र में 'म्रानन्द' का ग्रादर्श समान रूप से लागू नहीं है, क्योंकि इसमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूप हो सकते हैं। जिस प्रकार विकास की मन:स्थितियों के साथ सौन्दर्य भाव विभिन्न म्राघार पर रहा है, ऐसी परिस्थित काव्य के विषय में भी समभी जा सकती है। जिस विद्वान ने जिस दृष्टिकोगा को महत्त्व दिया है, उसने काव्य की व्याख्या भी उसीके ग्राधार पर की है ग्रौर उसके मत में सत्य का ग्रंश भी इसी सीमा तक है। भारतीय काव्य-शास्त्र के ग्रन्तर्गत रस-सिद्धान्त में काव्य के इस ग्रानन्द को भावों के ग्राधार पर समका गया है। परन्तु यह काव्य के संवेदनात्मक प्रभाव-पक्ष की व्याख्या कहा जा सकता है; इसके स्राधार पर काव्य की पूर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती। इसी कारण घ्वनिवादियों ने इसको ग्रसंलक्ष्य-क्रम-व्यंग के रूप में स्वीकार किया है। काव्य केवल मानवीय भावों के स्राधार पर नहीं रखा जा सकता। उसमें कवि की स्वानुभूति के रूप में किव की मनः स्थिति तथा पाठकों की रसानुभूति के रूप में उनकी मनः स्थिति का व्यंजनात्मक सौन्दर्य रहता है।

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्' को मानने वाले रसवादियों की दृष्टि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भागों से व्यक्त स्थायी भाव रूप रस में सीमित नहीं है। ' यह परिभाषा रस-निष्पत्ति की आनन्दमयी समस्थिति में ही पूर्ण समभी जायगी। इस स्थिति में रस किव और पाठक दोनों की मानसिक ग्रसाधारण स्थिति से सम्बन्धित है। रस सिद्धान्त की व्याख्या करने वाले ग्राचार्यों ने प्रारम्भ में काव्यानुभूति तथा साधारण भावों को एक ही धरातल पर समभने की भूल की है। बाद में रस को अलौकिक कह कर उसे साधारण भावों से अलग स्वीकार किया गया है। परन्तु रसों के वर्गीकरण में फिर यह भेद भुला दिया जाता है, वैसे यह वर्गीकरण ग्राधार रूप स्थायी भावों को लेकर ही है। रस को लेकर यह वर्गीकरण दोपपूर्ण है और इसमें वासना के साधारणीकृत रूप को ही रस समभा गया है। सामाजिकों के हृदय में स्थायी भावों की स्थिति ठीक है; विभाव, ग्रनुभाव तथा संचारियों के द्वारा उसकी एक साधारणीकृत स्थिति का बोध भी होता है। परन्तु रसात्मक ग्रानन्द को समान भावों के उद्बोधन रूप में नहीं माना जा सकता। एक स्तर पर मानसिक भाव-संयोग के

र. जैसा मम्मट काव्यप्रकाश में कहते हें—'व्यक्तः स ैर्विभावाद्यैः स्थायीभावो रसः स्मृतः ।२≍। (च०)

द्वारा सुलानुभूति सम्भव है; परन्तु काव्यानन्द के स्तर पर तो सौन्दर्याभिव्यक्ति ही स्नानन्द का विषय हो सकती है। इस भाव-स्थित में स्थायी भावों का ग्राधार केवल सामाजिक साहचर्य-भावना का सूक्ष्म रूप माना जा सकता है। जैसा कहा गया है रस के व्याख्या-क्रम में ये सभी स्थितियाँ मिल जाती हैं। परन्तु इन सभी मतों में रस को साधारण भावों के स्तर पर समभने का भ्रम किया गया है। प्रारम्भिक स्थिति में . 'रस' का सिद्धान्त ग्रारोपवाद ग्रौर ग्रनुमानवाद में मुखानुभूति की ग्रात्म-तृष्टि के रूप में समभा गया है। बाद में भोगवाद ग्रौर व्यक्तिवाद में ग्रात्म-तृष्टि ग्रधिक स्पष्ट है, पर इसके साथ ही साधारणीकरण की स्वीकृति के साथ साहचर्य-भाव का रूप भी ग्रा जाता है। इसी के ग्राधार पर व्यक्तिवाद की ग्राभिव्यक्ति में सौन्दर्य की व्यंजना का रूप भी मिल जाता है।

#### म्रालम्बन-रूप में प्रकृति

प्रकृति-काव्य-पिछले प्रकरण में प्रकृति के सौन्दर्य-भाव पर विचार किया था श्रीर यहाँ काव्य को सौन्दर्य रूप में ही समभा गया है। इस प्रकार प्रकृति की सौन्दर्मानुभूति काव्य की सौन्दर्य-व्यंजना का विषय सरलता से हो सकती है। प्रकृति-सौन्दर्य की अनुभूति के लिए कवित्वमय तथा कलात्मक दृष्टि का उल्लेख किया गया है। यही सौन्दर्य जब काव्य में ग्रिभिव्यक्ति का रूप ग्रहण करता है, कवि की ग्रनुभृति के साथ रूप बदलता है। प्रकृति का व्यापक विस्तार, उसका नाना रूपारमक सौन्दर्य हमारी स्वानुभूति का विषय हो सकता है। परिवर्तन ग्रौर गति की ग्रनन्त चेतना में मग्न प्रकृति यूगों में मानव-जीवन से हिलमिल गई है। मानव उसके क्रोड़ में विकसित हम्रा है; प्रकृति के युग-युग के परिचय का संस्कार उसमें साहचर्य भाव के रूप में सूरक्षित है। इन्हीं संस्कारों में कवि प्रकृति के समक्ष ग्रनुभृतिशील हो उठता है; ग्रौर ग्रपनी कल्पना से काव्य-व्यंजना को रूप दान करता है। इस प्रकृति-काव्य में प्रकृति म्रालम्बन होती है स्रौर कवि स्वयं ही भावों का स्राश्रय है। काव्य की स्रभिव्यक्ति में यह ग्रालम्बन रूप विभिन्न प्रकार से उपस्थित होता है। प्रकृति-ग्रालम्बन की व्यापक स्थापना से भावों को ग्राधार मिल सकता है; ग्रौर केवल ग्राश्रय की मन:स्थिति में भावों की व्यंजना उपस्थित कर प्रकृति का संकेतात्मक स्वरूप चित्रित किया जा सकता है। साथ ही ग्राश्रय की स्थिति में किव उसमें ग्रपनी चेतना तथा भाव-स्थिति का प्रतिबिम्ब भी प्रस्तृत करता है। प्रकृति के इस ग्रालम्बन-रूप में विशेषता यह है

२. भट्टलोल्लट के आरोपवाद में काव्य-विषय के साथ सामाजिक आरोप कर लेता है, जिस प्रकार नट पात्र में । श्री शंकुक ने अनुमानवाद मानाः क्योंकि भ्रम सम्भव नहीं है । भट्ट नायक प्रत्यन्न ज्ञान से ही रसास्वादन मानते हैं, साथ ही उन्होंने शब्द में भोग व्यापार और साधारणीकरण को प्रतिपादित किया है । अभिनवगृष्त ने शब्द की व्यंजना-शिक्त से रसिनिधित्त का माधारणी करण व्यापार स्वीकार किया है ।

कि इसमें ग्रालम्बन तथा ग्राश्रय की भाव-स्थित एक सम पर उपस्थित होती है। ग्रगले भाग में हम देखेंगे कि संस्कृत काव्याचार्यों ने प्रकृति को ग्रालम्बन-रूप में स्वीकार नहीं किया है। इसकी विवेचना उसी स्थल पर की जा सकेगी।

स्वानुभूत सौन्दर्य चित्रण—वनस्पित-जगत् का हलके-गहरे रंगों का छायातप, पिक्षयों का स्वर-लय तरंगित संगीत, स्थिरता की दृढ़ भावना लिए ग्राकाश में फैला हुग्रा पर्वत का महान् विस्तार, सिरता का तिरन्तर गितशील प्रवाह, गगन में फैली हुई उषा की ग्रहणाभा ग्रौर रजनी का तारों से ग्रुक्त नीलाकाश, यह समस्त प्रकृति का शृंगार मानव के मन को भावों की सौन्दर्य-स्थित प्रदान करता है। किव ग्रपनी ग्रन्तर्दे हिट से प्रकृति के सौन्दर्य का ग्रनुभव ग्रिधिक स्पष्ट करता है ग्रौर ग्रपनी स्वानुभूति को काव्य की ग्रिभव्यक्ति का रूप देता है। कभी-कभी किव कथानक के पात्रों में ग्रपनी मनःस्थिति को ग्रव्यन्तरित कर लेता है। परन्तु प्रकृति-सौन्दर्य के प्रति तल्लीनता की भावना भावात्मक गीतियों में ही ग्रिधिक सुन्दर रूप से उपस्थित होती है।

श्राह्णाद-भाव—(क) इन्द्रियों से सम्बन्धित प्रकृति-सौन्दर्य की गम्भीर अनुभूति के श्राह्लाद में इन्द्रिय-वेदना सम्बन्धी सुखानुभूति का ही श्राधार है। परन्तु कल्पना की गम्भीरता उसे सौन्दर्य का ऊँचा धरातल प्रदान कर देती है। यह श्राह्लाद इन्द्रिय सुख-संवेदना का ही प्रगाढ़ श्रौर व्यापक रूप है। इसकी श्रभिव्यक्ति के लिए कि प्रकृति के रंग-रूप, ध्विन श्रादि से युक्त सौन्दर्य की कल्पना गहराई से करता है श्रौर इस कल्पना में फिर प्रगाढ़ सुख की श्रनुभूति का योग भी उपस्थित करता है। यह सौन्दर्य के प्रति श्राह्लाद की भावना गम्भीर श्रौर सूक्ष्म कल्पना का श्राधार लेकर विभिन्न रूप ग्रहण् करती है। इसमें पूर्व उल्लिखित विकास की पृष्ठभूमि है। प्रसंगवश्य यहाँ यह कह देना श्रावश्यक है कि काव्य में प्रकृति-सौन्दर्य के रूपों में एक दूसरे का प्रसार बहुत पाया जाता है। यहाँ विवेचना की दृष्टि से इनका श्रलग-श्रलग वर्णन किया जा रहा है। प्रकृति के इस श्राह्लादित रूप में उसके रूप का चित्रण् भी श्राधार रूप से रहता है।

धानन्दानुभूति—(ख) ग्राह्माद की भावना जब प्रकृति के रूपात्मक ग्राधार को एक सीमा तक छोड़ देती है, वह इन्द्रिय मुखानुभूति से ग्रलग सौन्दर्य की ग्रानन्दानुभूति के रूप में व्यक्त होती है। इस प्रकृति रूप में किव की श्रनुभूति ही ग्राधिक रहती है। प्रकृति का यह सौन्दर्य रूपात्मक नहीं वरन भावात्मक साहचर्य के ग्राधार पर ही स्थित है। इस प्रकृति के सौन्दर्य साहचर्य में किव स्वयं ग्रपने को सजग पाता है ग्रीर यह सजगता विभिन्न रूपों में ग्रिभिन्यक्त होती है। इस ग्रानन्द की स्थिति में किव को प्रकृति-जीवन ग्रीर सौन्दर्य दान देती है ग्रीर सप्राग कर उल्लिसित भी करती है। इस प्रेरणा के उल्लास में किव ग्रपने मन में स्थित विभिन्न संचारियों तथा अनुभावों का वर्णन काव्य में करता है, प्रकृति-म्रालम्बन का रूप केवल रेखाओं में रहता है। परन्तु यह ग्रावश्यक नहीं है कि ग्रानन्दानुभूति की ग्रभिव्यक्ति संचारियों के रूप में ही हो। इस ग्रनुभूति का चित्रण किव व्यंजनात्मक शैली में करता है ग्रौर उस स्थिति में प्रकृति के रूपात्मक प्रयोगों का ग्राश्रय लेता है। परन्तु प्रकृति का यह रूप ग्रन्य रूपों के साथ ग्रधिक प्रयुक्त होता है।

ग्रात्मतल्लीनता— (ग) ग्रानन्दानुभूति की इस स्थिति के बाद प्रकृति-मौन्दर्य कि के मानस में प्रतिघटिन होकर ग्रात्मतल्लीनता की स्थिति में ग्रनुभूत होता है। यह सौन्दर्य-रूप कि के मानस ग्रीर प्रकृति के सम की ग्रिभिव्यक्ति है। इम स्थिति पर कि प्रकृति-सौन्दर्य की चेतना भूल जाता है। ग्रीर उसके मन में यह सौन्दर्य ग्रानन्द के रूप में स्वयं ग्राभिव्यक्ति की प्रेरणा वन जाता है। ग्रानन्दानुभूति की यह ग्रात्मत्त्र्मीन स्थिति प्रकृति के सर्वचेतनशील ग्राधार पर है जो साहचर्य भाव की सहानुभूति से सम्बन्धित है। कि की ग्रात्मत्रस्मीन स्थिति में ग्रन्य सभी भाव शांत हो कर विलीन हो जाते हैं। इसकी ग्राभव्यक्ति में कि शांत वातावारण उपस्थित करता है ग्रीर रूपात्मक शैली का ग्राध्य लेता है जिसमें उल्लास के प्रतीक व्यापक तल्लीनता की व्यंजना करते हैं। प्रकृतिवादी रहस्यानुभूति की ग्राधार-भूमि भी यही है। कभी भावों के गम्भीर तथा शांत वातावरण में प्रकृति सौन्दर्य की ग्रात्मलीन ग्रनुभूति, ग्रपनी उच्च ग्राधार-भूमि के कारण रहस्यानुभूति लगती है।

प्रतिबिम्बत-सौन्दर्य चित्रएा—किव प्रकृति की अनुभूति के साथ अपने मानवीय जीवन का प्रतिबिम्ब भी समन्वित करता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति में चेतना-शक्ति भ्रौर भावों की छाया दिखाई देने लगती है। इस ग्रभिन्यिक्त में प्रकृति मानवीय जीवन के सम पर जान पड़ती है। भारतीय साहित्य-शास्त्रियों ने इस ग्रारोप को पूर्ण रसानुभूति नहीं स्वीकार किया वरन् 'रसाभास' ग्रौर 'भावाभास' के ग्रन्तर्गत माना है। दूसरे भाग में संस्कृत काव्य-शास्त्र के साथ इसकी विवेचना की गई है। परन्तु यह संवेदनशील मनःस्थिति रसात्मक ग्रानन्द के समक्ष है। इसमें प्रकृति मानसिक प्रतिबिम्ब के रूप में भावों का ग्रालम्बन है। ग्राश्रय की भाव-स्थिति का ग्रारोप इस पर होता है परन्तु इस स्थिति में प्राक्षय के भावों का भिन्न कोई ग्रालम्बन नहीं है। ग्राश्रय के

१. प्रकृति का यह त्रालम्बन-रूप प्रकृतिबादों काव्य तथा गीतियों में उपस्थित होता है। अपने त्रालोच्य युग में हम देखेंगे कि इस प्रकार के काव्य-रूपों का त्रभाव है। इसके न होने के कारणों की विवेचना 'आव्यातिक साधना में प्रकृति' नामक प्रकरणों के प्रारम्भ में की गई है। और यह रूप किस प्रकार इस संभान में अध्यन्तित स्थिति में मिलता है, इसका उल्लेख इन्हीं प्रकरणों में यथा-ग्यान किया गया है।

रूप में किव की मनःस्थिति ग्रपने भावों का ग्रालम्बन इस सीमा में स्वयं होती है। फिर प्रकृति पर प्रतिबिम्बित होकर यह भाव-स्थिति ग्रपने ग्राश्रय का ही ग्रालम्बन बन जाती है। उदीपन के प्रकृति-रूप में ग्रीर इस रूप में थोड़ा ही भेद है। जब भावों का ग्रालम्बन कोई दूसरा व्यक्ति होता है उस समय इस स्थिति में प्रकृति ग्राश्रय के भावों को उदीस करती है।

सचेतन --- (क) मानव प्रकृति को ग्रपनी चेतना के ग्राधार पर ही समफता है। इस कारण प्रकृति की समानान्तर स्थितियों में ग्रपनी जीवन शक्ति का ग्रारोप किव के लिए सरल ग्रीर स्वाभाविक है। किव ग्रपनी ग्रिभिव्यिक में प्रकृति के गितशील ग्रीर प्रवाहित रूपों को सजीव ग्रीर सप्राण कर देता है। काव्य के इस रूप में प्रकृति ग्रपने ग्राप में लीन ग्रीर क्रियाशील उपस्थित होती है, परन्तु यह मानवीय चेतना का प्रतिबिम्ब ही है। इस स्थिति में प्रकृति व्यापक चेतना के प्रवाह से सप्राण जान पड़ती है जो समान रूप से परिवर्तन ग्रीर गित की शक्ति के रूप में स्थित है। काव्य की इस ग्रिभिव्यक्ति में ---हिलती हुई पित्तयों में प्राणों का स्पन्दन है, बहती हुई सरिता में जीवन का प्रवाह है, पवन में शक्ति का वेग है ग्रीर ग्राकाश के चमकते तारों में जीवन की चमक है। किव इस रूप को उदीपन के ग्रन्तर्गत भी रख सकता है। इस स्थिति में किव शक्ति या जीवन का ग्रावाहन प्रकृति से करेगा लेकिन यह प्रेरणा किसी दूसरे ग्रालम्बन के सम्बन्ध को लेकर होगी।

मानवीकरण — (ख) मानव चेतना के साथ प्रकृति मानवीय जीवन के रूप में भी श्रिभिव्यक्त होती है। किव प्रकृति के विभिन्न रूपों ग्रौर व्यापारों में व्यापक चेतना के स्थान पर व्यक्तिगत जीवन का श्रारोप करता है। श्रौर इस प्रकार प्रकृति व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्धों में स्थिर होकर हमारे सामने उपस्थित होती है। प्रकृति के क्रियाकलापों में मानवीय जीवन-व्यापार की क्रलक व्यक्त होती है। प्रकृति के मानवीकरण की भावना में पशु-पक्षी जगत् तो मानवीय सम्बन्धों में व्यवहार करते प्रकट ही होते हैं, वनस्पति तथा जड़ जगत् भी व्यक्ति-विशेष के जीवन के समान उपस्थित होते हैं। किव की भावना में वृक्ष पुरुष के रूप में ग्रौर लता स्त्री के रूप में एक-दूसरे को ग्रालिंगन करते जान पड़ते हैं। सरिता प्रियतमा के रूप में नीरांनिध से मिलने को ग्राकुल दौड़ रही है। पुष्प उत्सुक नेत्रों से किसी की प्रतीक्षा करते हैं। इस प्रकार मानव के व्यक्तिगत जीवन ग्रौर सम्बन्धों के साथ प्रकृति में मानवीय ग्राकार के ग्रारोप की भावना भी प्रचलित है। साहचर्य के ग्राधार पर व्यापक प्रतिबिम्ब के रूप में प्रकृति का सौन्दर्य-रूप तो ग्रालम्बन है परन्तु ग्राकार के ग्रारोप के साथ प्रगारिक भावना ग्रधक प्रवल होती गई है ग्रौर इस सीमा पर यह प्रकृति का मानवीकरण रूप प्रगार का उद्दीपन-विभाव समका जा सकता है। इसमें ग्रालम्बन प्रत्यक्ष तथा ग्रप्रत्यक्ष दोनों रूपों में हो सकता

है। ग्रप्रत्यक्ष ग्रालम्बन रूप प्रेयसी के होने पर प्रकृति का ग्रारोप ही प्रत्यक्ष ग्रालम्बन का कार्य करता है। इस सीमा पर प्रकृति का ग्रालम्बन रूप मानवीकरण तथा इस प्रकृति के उद्दीपन रूप में बहुत कुछ समानता है।

भाव-मग्न--(ग) वस्तुतः कवि श्रपनी ग्रिभिव्यक्ति तथा वर्शानों में इन विभिन्न रूपों को ग्रलग-ग्रलग करके नहीं चलता। वह ग्रपने चित्रए में इन मुख्य रूपों को कितने ही प्रकार से मिश्रित कर देता है ग्रौर इन मिश्रित योगों के ग्रनेक भेद किए जा सकते हैं। परन्तू उनको उपस्थित करना न तो यहाँ ग्रावश्यक है ग्रीर न सम्भव ही। मानवीकरएा के अनन्तर, इसीसे सम्बन्धित प्रकृति के एक रूप का उल्लेख और किया जा सकता है। मानवीय क्रिया-व्यापारों के बाद मानवीय भावों का स्थान है। प्रकृति इनका भी प्रतिबिम्ब ग्रहसा करती है ग्रौर वह मानवीय भावों में मग्न जान पडती है। कवि ग्रपनी कल्पना में विभिन्न भावों को प्रकृति पर प्रतिघटित करता है ग्रीर यह उसी के भावों का प्रसरण मात्र है। इसलिए भावमग्न प्रकृति ग्राश्रय (कवि) के भावों को प्रतिबिम्बित करती हुई स्वयं ग्रालम्बन ही है। व्यापक सहानुभूति से प्रकृति-सौन्दर्य के ग्राक्षय पर जो भाव कवि के मन में उत्पन्त होते है, उन्हीं को वह प्रकृति पर प्रसरित कर देता है ग्रौर इस प्रकार साहचर्य-भावना से प्रकृति हमारे विभिन्न भावों का ग्रालम्बन हो सकती है। काव्य में प्रकृति के विभिन्न रूप हमको चिन्तित, ग्राशान्वित भौर करुणासिक्त लगते हैं। प्रकृति का यह रूप स्वतन्त्र ग्रालम्बन के समान उपस्थित होता है, पर पिछली मनःस्थिति के समानान्तर या वर्तमान किसी भिन्न भाव-स्थिति का सहायक होकर उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत ग्रा जाता है। हम देख चुके हैं कि पिछने प्रकृति-रूप में भी ब्रालम्बन से उद्दीपन की सीमा में जाने की प्रवृत्ति है। इसका प्रमुख कारण यह है कि हमारी भाव-स्थिति ग्रधिकतर मानवीय सम्बन्धों को लेकर है। संस्कृत काव्य-शास्त्र की विवेचना के मन्तर्गत इस वात को म्रधिक स्पष्ट किया गया है।

## उद्दीपन-रूप प्रकृति

मानव-काट्य — ग्रभी तक काट्य में प्रकृति के उन रूपों का वर्गन किया गया है जिनमें किव ग्रपनी भावस्थिति में प्रकृति के समक्ष रहता है। परन्तु काट्य का विस्तार मानवीय भावों में है जो मानवीय सम्बन्धों में ही स्थित है। इस कारण साहित्य में मानव-काट्य ही प्रधान होता है। वंसे तो प्रकृति-काट्य में भी किव की ट्यक्तिगत

१. इस प्रकार के प्रकृति-रूप थोड़े से विभेद के कारण बालम्बन से उद्दंपन के अन्तर्गत आते हैं। इसी कारण दूसरे भाग के 'विभिन्न काब्य-रूपों में प्रकृति' तथा 'उद्दंपन विभाव में प्रकृति' नामक प्रकरणों में काब्य-रूपों का बालम्बन तथा उद्दंपन को लेकर न्पष्ट भेद नहीं किया जा सका है।

भावना ही प्रधान रहती है। परन्तु जब किसी स्थायीभाव का ग्रन्य कोई प्रत्यक्ष ग्रालम्बन होता है, उस समय प्रकृति उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तगंत ही विभिन्न रूपों में उपस्थित होती है। प्रकृति के सम्पर्क में रूप या परिस्थिति ग्रादि के संयोग से मानवीय ग्रालम्बन प्रत्यक्ष हो जाता है, ग्रथवा उससे सम्बन्धित भावों को उद्दीपन की प्रेरणा प्राप्त होती है। ग्राश्रय की किसी विशेष भाव-स्थिति में प्रकृति ग्रपनी साहचर्य भावना के कारण ग्रालम्बन-विपयक किसी सम्बन्ध में उपस्थित होती है ग्रौर प्रकृति में यह भावना ग्राश्रय की मनःस्थिति से सम्बन्धित है। इस प्रकार प्रकृति की उद्दीपन शिक्त उसके सौन्दर्य ग्रौर साहचर्य के साथ परिस्थिति के संयोगों पर भी निर्भर है। प्रबन्धकाव्यों में प्रकृति कथानक की परिस्थिति ग्रौर घटनास्थित ग्रादि के रूप में चित्रित होकर उपयुक्त मनःस्थिति का वातावरण उपस्थित करती है। परन्तु जैसा पिछले विभाग में विचार किया है प्रकृति के इस रूप तथा पिछले ग्रालम्बन रूप में बहुत सूक्ष्म भेद है।

मानवीय भाव और प्रकृति— पिछले प्रकरणों की व्याख्या में हम देख चुके हैं कि प्रकृति से मानव का चिरंतन सम्बन्ध चला आ रहा है। उसके सौन्दर्य में मानवीय साहचर्य भावना की स्थायी रूप से प्रवृत्ति बन गई है। प्रकृति की परिस्थितियाँ भी मानव की परिचयात्मक स्मृति हैं। ऐसी स्थिति में मानव किसी भी मनः स्थिति में हो वह प्रकृति से सम स्थापित कर सकता है, साथ ही उससे भावात्मक प्रेरणा भी प्राप्त कर सकता है। अगर आश्रय में भाव की स्थिति अन्य आलम्बन को लेकर होगी तो वह उस भाव को ग्रहण करती विदित होगी और इस सीमा पर वह विभिन्न रूपों में उदीपन का कार्य करती है।

मनः स्थिति के समानान्तर—(क) जब ग्राश्रय के मन में भाव किसी ग्रालम्बन को लेकर छिपा रहता है ग्रौर ऊपर प्रकट नहीं होता, उस समय प्रकृति उस भाव की मनः स्थिति के समानान्तर लगती है। उसका यह समानान्तर स्वरूप मनः स्थिति का संकेत भर देता है। इस प्रकृति-रूप में केवल भावों की रुकी हुई उमस का वर्णन होता है। इस रूप में प्रतिविम्बित प्रकृति स्वरूप की चेतना सिन्नहित है। इनमें भेद केवल इतना है कि उसमें सम्पूर्ण जीवन की व्यापक ग्रभिव्यक्ति प्रकृति पर छायी रहती है ग्रौर इस प्रकृति के रूप में मनः स्थिति की ग्रजात भावना को संकेत भर मिलता है। बहती हुई सरिता में यदि उत्कंठा की भावना व्यक्त होती हो ग्रथवा घुमड़ते हुए बादलों में हृदय की उमड़न की ब्वनि हो ग्रौर वह भी किसी परदेशी की स्मृति को लेकर, तो यह उद्दीपन का रूप ही समभा जा सकता है। क्योंकि प्रकृति के इस रूप में ग्रजात भावना को प्रत्यक्ष में लाने का प्रयास छिपा है।

भावोद्दीपक रूप---(ख) इसके ग्रनन्तर प्रकृति का सम्पर्क व्यक्त तथा ग्रव्यक्त

उद्दीपन-रूप प्रकृति ७७

भावों को प्रदीप्त करता है। यह उद्दीपन की प्रेरणा कभी ग्रव्यक्त-भाव को ऊपर लाकर ग्रिधिक स्पष्ट रूप प्रदान करती है ग्रीर कभी व्यक्त-भाव को ग्रिधिक तीन्न कर देती है। बसन्त का प्रसार एक ग्रोर रित की भावना जाग्रत करता है, दूसरी ग्रीर विरही-जैनों की उत्कंठा को ग्रीर भी बढ़ा देता है। इस प्रकार इससे उद्दीप्त होकर रित ग्रीर उत्कंठा का भाव प्रकृति के साथ एक रूप वन जाता है। भाव-स्थिति का यह व्यापार साम्य तथा विरोध के ग्राधार पर ही चलता है। कभी प्रकृति का उल्लास मन के सम पर उसे उल्लिसित करता है ग्रीर कभी उसकी व्यथा के विरोध में उसे ग्रिधिक तीन्न करता है। प्रकृति का रूप कभी हमारे भावों से निरपेक्ष भी जान पड़ता है; तब भी साहचर्य-भावना की उपेक्षा के रूप में भावों को वह प्रभावित करती है। परन्त इस प्रकार का सम्बन्ध कथानक की प्रश्नमि के रूप में ही ग्रिधिक सम्भव है।

श्रप्रत्यक्ष श्रालम्बन रूप (श्रारोप)—(ग) यहाँ तक प्रकृति के सीधे उद्दीपन-रूप की विवेचना हुई है। परन्तु मानवीय भावों की श्रिभव्यक्ति से साम्य उपस्थित कर प्रकृति उद्दीपन के अन्तर्गत श्राती है। भावों की श्रिभव्यक्ति के साथ प्रकृति का वर्णन विभिन्न रूपों में किया जा सकता है। भावों के साथ प्रकृति का रूप इन्हीं भावों को ग्रह्ण करके फिर उन्हीं को उद्दीस करने लगता है। कभी भाव अप्रत्यक्ष श्राचार लेकर व्यक्त होता है श्रौर कभी-कभी भावों की व्यंजना प्रकृति में श्रारोप के सहारे श्रीधक तीव्र हो जाती है। इसी के अन्तर्गत प्रकृति से आलम्बन-विषयक साहचर्य सम्बन्ध स्थापना की भावना है। अपनी भावाभिव्यक्ति में पात्र या स्वयं श्राक्ष्य रूप में कित्र प्रकृति के रूपों को कभी दूत मान लेता है और कभी प्रिय सखा। इस प्रकृति रूप के श्राधार में भी साम्य तथा विरोध की भावना है; वस्तुतः विरोध में भी साम्य का एक रूप ही है।

भावों की पृष्ठभूमि में प्रकृति कथानकों की साधारण परिस्थितयों तथा घटना-स्थितियों को उपस्थित करने के लिए किव प्रकृति का वर्णन करता है। परन्तु यह चित्रण केवल वस्तु-स्थिति ही सामने नहीं उपस्थित करता; किव इसमें भाव ग्रहण कराने की प्रेरणा सिन्निहित करता है। वह वर्णन की व्यजंना में ग्रागामी भावों को उद्वोधित करता है ग्रथवा उस चित्रण में ही भावात्मक वातावरण उपस्थित करता है। साधारण वस्तुस्थिति का चित्रण वर्णन का सरल रूप है ग्रौर इसको तो ग्रालम्बन ही माना जायगा। चित्रण शैली के ग्रन्तर्गत इसका उल्लेख ग्रागे किया जायगा। परन्तु जब इन वर्णनों में ग्रागे होने वाली घटना या भाव के संकेत सिन्निहित हो जाते हैं, उस समय प्रकृति रूप, ग्राथय के भाव को साधारणीकरण के ग्राधार पर ग्रहण करने वाले पाठक की मनःस्थिति

१. प्रकृति-रूप के इन भेदों को दूसरे भाग के 'उद्दीपन-विभाव में प्रकृति' नामक प्रकरण में अधिक स्पष्ट किया गया है।

को प्रभावित करता है ग्रौर इस कारण यह रूप उद्दीपन के ग्रन्तर्गत माना जा सकता है। इस रूप में प्रकृति कभी ग्रनुकूल ग्रौर कभी प्रतिकूल होकर कथानक की घटना को वातावरण प्रदान करती है।

भावव्यंजना—(क) साधारण वस्तु-स्थितियों में व्यंजना व्यापार द्वारा किव भावों की ग्रिभिव्यक्ति प्रकृति में करता है। इस प्रकार स्थान ग्रौर काल की सीमाग्रों में वह भावात्मक वातावरण तैयार करता है। यह भावात्मकता उन भावों के ग्रस्पष्ट संकेत हैं जो सामाजिकों के हृदय में उदय होंगे। यह व्यंजना भी भाव स्थितियों के साम्य पर ग्रावारित है। यदि किसी करुण घटना का उल्लेख करना हुआ तो किव वर्णना में भी करुण भाव की व्यंजना सिन्नहित कर देगा। यह व्यंजना ध्विन ग्रौर ग्रारोप दोनों के ग्राधार पर की जा सकती है।

सहचरण की भावना—(ख) कथानक या भावों की पृष्ठ-भूमि में प्रकृति मानव सहचरी के समान उपस्थित होती है और कभी-कभी वह इस सहचरण में विरोधी जान पड़ती है। इस रूप में ग्रन्य रूपों का समन्वय हो गया है। परन्तु प्रमुखतः इसमें साहचर्य-भावना का ही उद्दीपन रूप माना जा सकता है। किसी सीमा में प्रकृति ग्रपने समस्त उल्लास के साथ ग्रपने सौन्दर्य में ग्रपनी समस्त भाव-भंगिमा के द्वारा मानवीय भावों को प्रभावित करती हुई उन्हें उल्लास-मग्न करती है। इसी के विपरीत मानसिक विरोध को स्थित में वह उपेक्षाशील होकर ग्रपने क्रिया-कलाप में स्वयं मग्न जान पड़ती है ग्रौर उसकी इस उपेक्षा से मानवीय भाव-स्थित को उत्तेजना मिलती है। इतना ही नहीं, प्रकृति की कठोरता ग्रौर भयंकरता का साथ मन:स्थित के लिए उद्वेगजनक है; यह स्थित की वाधा विरोध का ही एक रूप है।

## रहस्यानुभूति में प्रकृति

प्रतीक श्रौर सौन्दर्य—प्रकृति के श्रालम्बन-रूप की विवेचना करते समय श्रानन्दानुभूति तथा श्रात्म-तल्लीनत! का उल्लेख किया गया है। यह हमारी सर्वचेतन भावना का परिग्णाम है, जो साधारण रूप से प्रकृति में व्यापक है। इसमें श्रिभव्यक्ति की भाव गम्भीरता में रहस्यानुभूति का रूप जान पड़ता है। परन्तु रहस्य की भावना में साधक श्रपने प्रिय की साधना करता है श्रौर लौकिक प्रेम को व्यापक श्राधार देकर श्रपने श्रव्यक्त प्रिय से मिलन प्राप्त करना चाहता है। इस प्रेम को व्यापक श्राधार देने के लिए साधक प्रकृति की प्रसरित चेतना में श्रपने प्रेम के प्रतीक हूँ इता है। रहस्यवादी साधक श्रपनी श्रनुभूति के लिए उससे प्रतीक श्रवश्य हूँ इता है; परन्तु उसे श्रालम्बन मानकर

१. कथानक से सम्बन्धित होने के कारण प्रकृति के इन उद्दीपन-रूपों को 'विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति' के अन्तर्गत ही लिया गया है।

मिषक दूर तक नहीं चलता । प्रकृतिवादी रहस्यवादी इसके सौन्दर्य को ग्रपने प्रेम का भ्राधार तो मानते हैं; परन्तु केवल इस सौन्दर्य के माध्यम से चरम-सौन्दर्य की अनुभूति जाग्रत करने के लिए । इस प्रकार प्रकृति उनके प्रेम का आलम्बन है तो केवल प्रेम को व्यापक रूप देने के लिए है । इस प्रकार रहस्यवाद की सीमा में प्रकृति कुछ दूर तक भ्रालम्बन कही जा सकती है भ्रौर जब प्रत्यक्ष या श्रप्रत्यक्ष प्रेम का भ्राधार अन्य प्रेमी आलम्बन हो जाता है, उस समय वह उद्दीपन के अन्तर्गत ही आती है ।

भावोल्लास—(क) मानवीय भावों के साथ जिस प्रकार प्रकृति का सम्बन्ध है, उसी प्रकार रहस्यवादी भाव-स्थिति में भी सम्भव है। रहस्यवादी स्तर पर प्रकृति के सत् में किव साधक अपनी चित् भावना का सम उपस्थित कर आनन्द की उद्भावना करता है। काव्य की दृष्टि से इसी सत्य और शिव के साथ प्रकृति का सौन्दर्य है, जिससे रहस्यवादी अपनी साधना की प्रेरणा ग्रहण करता है। जिस प्रकार हमारी चेतना प्रकृति में प्रमरित होकर सौन्दर्य तथा आनन्दमय हो जाती है उसी प्रकार रहस्यवादी किव उसके सौन्दर्य में अपने प्रेम के प्रसार की अभिव्यक्ति द्वारा प्रिय मिलन का आनन्द प्राप्त करता है। साधक किव की अभिव्यक्ति वास्तिवक रहस्यानुभूति से साम्य रखती है, जो प्रमुख रूपों और अभिव्यक्तियों में प्रकट होती है। किव में जब तक अभिव्यक्ति की चेतना है वह पूर्ण रहस्यवादी नहीं हो सकता। साथ ही किव प्रकृति के सौन्दर्य में आत्मतल्लीन होकर रहस्यवादी के समान जान पड़ता है। इस प्रकार प्रकृति सौन्दर्य में भावोल्लास रहस्यवाद की ही सीमा है।

#### प्रकृति सौन्दर्ध का चित्रस्

रेखा-चित्र—श्रभी तक काव्य के अन्तर्गत विभिन्न प्रकृति रूपों का उल्लेख किया गया है। प्रकृति रूपों की काव्य में कल्पना चित्रण अथवा वर्णना को लेकर ही है। बिना किसी चित्रण के वह न तो आलंम्बन रूप में आ सकती है और न उद्दीपन रूप के अन्तर्गत। प्रकृति-चित्रण की रूपरेखा उसके निश्चित रूप के साथ वदलती है। जिन प्रकृति-रूपों में भावों की प्रधानता है, उसमें केवल चित्रण रेखाओं में होता है। कभी-कभी तो किव भावों की व्यंजना अथा प्रकृति-चित्रण में कोई सामअजस्य भी नहीं स्थापित कर पाता; परिणामस्वरूप प्रकृति की घटना-स्थितियों का उल्लेख मात्र किया जाता है और ऐसे रूप अधिकतर रूढ़िवादी होते हैं, जैसा अगले भाग में हम देख सकेंगे।

संश्लिष्ट-चित्रग्-(क) प्रकृति को अधिक प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने के

१. 'श्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति' सम्बन्धी प्रकरण में इन प्रकृति-रूपों को श्रधिक बिस्तार मिला है श्रीर मध्ययुग की रहस्यात्मक प्रवृत्ति की व्याख्या की जा सकी है।

लिए वस्तु-स्थित तथा क्रिया-व्यापारों की संक्षिष्टता का प्रयोजन होता है। परन्तु यह वर्णन केवल सत्यों के उल्लेखों में नहीं सीमित है। प्रकृति के विस्तृत स्वरूप की उन स्थितियों ग्रौर क्रिया-व्यापारों को चुनकर सजाना होता है, जो ग्रपनी रूपात्मक ग्रिभ-व्यक्ति में चित्र को सजीव रूप में सम्मुख रख सकें। कुछ किव इस चयन में ग्रसफल होते हैं, वे परम्परा के ग्रनुसार नामों का उल्लेख कर पाते हैं। ये किव प्रकृति का क्रिया-स्थित रूप सजीव चित्र नहीं खींच पाते। रूप को उपस्थित करने में वस्तु तथा क्रिया की स्थितियों का भाव-संयोग उपस्थित करना ग्रावस्थक है ग्रौर भाव के साथ किसी ग्रन्य भाव की व्यंजना भी सिन्नहित की जा सकती है, जिसके ग्राधार पर पिछले कुछ रूपों की कल्पना सम्भव है। इस प्रकार के संक्लिष्ट प्रकृति चित्र किव ग्रपनी सूक्ष्म प्यंवेक्षण शक्ति के ग्राधार पर उपस्थित कर सकता है, जो एक सीमा तक सौन्दर्यभाव के स्वतः ग्राधार हैं।

कलात्मक चित्रएा—(ख) प्रकृति-चित्रए। को ग्रधिक व्यंजनात्मक तथा भाव-गम्य करने के लिए किव ग्रन्य समानान्तर चित्रों को सामने रखता है। ये चित्र रूप तथा भाव दो ों से सम्बन्धित हो सकते हैं ग्रौर ग्रालंकारिक प्रयोग के रूप में उपस्थित किए जाते हैं। प्रकृति के एक रूप या उसकी एक स्थिति को ग्रधिक व्यक्त ग्रथवा भाव-व्यंजित करने के लिए किव प्रकृति के ग्रन्थ रूपों का ग्राश्रय लेता है। पाठक प्रकृति के प्रत्येक रूप से परिचित नहीं होता, इस कारए। किव व्यापक प्रकृति चित्रों ग्रथवा मानवीय स्थितियों ग्रादि का ग्राश्रय लेता है। रूप के साथ भाव की व्यंजना के लिए इसी प्रकार के ग्रालंकारिक प्रयोगों की सहायता ली जाती है। चित्रों का यह रूप ग्रौर व्यंजना ग्रधिक कलात्मक कही जा सकती है। इन रूपों में मानवीय जीवन के माध्यम से भाव-व्यंजना की जाती है, साथ ही मानव के रूप में प्रकृति-सौन्दर्य की कल्पना भी होती है।

ग्रादर्श-चित्रए तथा रूढ़िवाद—(ग) इस कलात्मक शैली में जब कल्पना के सहारे कि प्रकृति को नवीन रंग-रूपों तथा नवीन संयोगों में उपस्थित करता है, तो वह ग्रादर्शात्मक चित्रए कहा जा सकता है। प्रकृति का यथार्थ काव्य के लिए ग्राधार ग्रवश्य है, परन्तु वह उसकी सीमा नहीं कहा जा सकता। काव्य-कल्पना में प्रकृति की उद्भावना ग्रादर्श के रूप में हो सकती है। वस्तुत: यथार्थ प्रकृति में रंग-रूपों की जो विभिन्नता तथा उसके जो सूक्ष्म भेद हैं उसको कोई भी कलाकार नहीं उपस्थित कर सकता। इसी कारए प्रकृति के चित्रों को सजीव रूप प्रदान करने के लिए ग्रादर्श रंग-रूप ग्रादि के संयोगों की ग्रावश्यकता है। इस ग्रादर्श-कल्पना के चित्रएों को ग्रास्थानिक नहीं माना जा सकता। कि जिस प्रकार यथार्थ रूपों के सहारे ग्रपनी ग्राभिव्यक्ति के चित्र उतारने का प्रयास करता है, उसी प्रकार वह ग्रादर्श का ग्राश्रथ

लेकर भी इसी उद्देश्य की पूर्ति करता है। स्रागे चलकर यही स्रादर्श परम्परा तथा रूढ़ि में परिवर्तित होकर भद्दी प्रवृत्ति का परिचय देता है। लेकिन यह रूढ़िवाद काव्य का पतन है स्रोर किव की व्यक्तिगत कमजोरी है।

स्वर्ग की कल्पना—(घ) प्रत्येक साहित्य की परम्परा में एक स्वर्ग की कल्पना है, जो विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार आदर्श कल्पनाओं का चरम है। इस स्वर्ग में प्रकृति की आदर्श-कल्पना का चरम नन्दन-वन के रूप में स्थित है। प्रत्येक किव अपने वर्णनों में इससे रूप आदि की कल्पना ग्रहण करता है। इस पृथ्वी पर सुन्दर का रूप जो काल्पनिक है, स्वर्ग में वह प्रत्यक्ष की वस्तु है। इस स्वर्ग के नन्दन-वन में चिर वसन्त है, न भरने वाले फल-फूल हैं तथा मनचाही इच्छा पूर्ण करनेवाला कल्पतर है। स्वर्गीय कल्पना के रूप निश्चित आदर्शों पर ग्रुगों से चले आ रहे हैं। इसमें मानवीय कल्पना का सत्य सन्निहित है, इस कारण ग्रुग-ग्रुग के किवयों ने इस स्वर्ग की उद्भावना की है और वे इससे रूप ग्रहण करते रहे हैं। इसके अतिरिक्त अन्य चित्रों में भी इसके सौन्दर्य रूपों का प्रयोग उपमानों की योजना में हुआ है और इनके प्रयोग से कल्पना को अधिक व्यापक तथा स्पष्ट रूप मिल सका है। रूढ़ि के अन्तर्गत इन रूपों के साथ भी अन्याय हुआ है। है।

#### प्रकृति का व्यंजनात्मक प्रयोग

व्यंजना ग्रोर उपमान—काव्य के ग्रन्तर्गत भाषा की भावाभिव्यक्ति ग्रोर शब्द का रूप तथा भाव-व्यंजक-शक्ति का उल्लेख किया गया है। यह भी कहा गया है कि शब्द वर्तमान रूप में नामात्मक ग्रधिक है, उसमें रूप तथा भाव की व्यंजना शक्ति कम है। काव्य में रूप ग्रीर भाव की व्यंजना ही प्रधान है, नाम तो विचार ग्रीर तर्क के लिए उपयुक्त है। काव्य की यह व्यंजना-शक्ति वर्णन-चमत्कार पर तो निर्भर है ही, परन्तु इसमें ग्रलंकार भी सहायक होते हैं। वर्णनात्मक व्यंजना का एक रूप ग्रलंकार भी है। वैसे पहले ही उल्लेख किया गया है कि एक प्रकार का ग्रालंकारिक प्रयोग व्यंजना के ग्रन्तर्गत ग्राता है। परन्तु साम्य ग्रीर विरोध के संयोग उपस्थित कर ग्रिक्तिंश उपमा-मूलक ग्रलंकार एक प्रकार से रूप या भाव की व्यंजना ही करते हैं ग्रीर ग्रलंकारों में रूप तथा भाव की व्यंजना के रूप में प्रकृति-उपमानों का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मानवीय भाव ग्रीर रूप की स्थितियों के ग्रालंकारिक प्रयोग द्वारा जो रूप की योजना या भाव की ग्रभिव्यक्ति की जाती है, उसका प्रकृति-चित्ररण के प्रसंग में संकेत किया गया है। वस्तुतः भावों के विकास की स्थितियों में प्रकृति के विभिन्न रूपों संकेत किया गया है। वस्तुतः भावों के विकास की स्थितियों में प्रकृति के विभिन्न रूपों

१. मध्य-युग के काव्य में चित्रण के दृष्टिकोण से हम देखेंगे कि संक्लिप्ट-चित्रण से श्रिधिक उल्लेखों की प्रवृत्ति है तथा कलात्मक चित्रणों से श्रिधिक रूदि का पालन मिलता है।

श्रौर व्यापारों के साथ विशेष भावों का संयोग हो चुका है । श्रौर यही संयोग सौन्दर्य के श्राधार पर प्रकृति-उपमानों में रूप के साथ भाव की व्यंजना भी करता है ।

उपमानों में रूपाकार — प्रकृति के नाना रूपों में रूप-रंग, ग्राकार-प्रकार; ध्विन-नाद तथा गंध-स्पर्श ग्रादि का सौन्दर्य है और प्रकृति के विशेष रूप ग्रपनी प्रमुख सौन्दर्य-भावना के साथ हमारी स्मृति में स्थित है। रूप का यह सौन्दर्य-पक्ष ग्रन्य पक्षों को ग्राच्छादित कर लेता है। परन्तु किसी-किसी स्थिति में प्रकृति के रूप की स्थिति समग्र होकर सौन्दर्य का बोध कराती है। कमल कभी तो केवल रंग का भाव लेकर उपस्थित होता है, कभी ग्राकार का रूप लेकर; परन्तु किसी स्थिति में वह रंग तथा ग्राकार दोनों का समन्वित सौन्दर्य उपस्थित करता है। विभिन्न ग्रलंकारों में रूपात्मक प्रकृति सौन्दर्य के ग्राधार पर मानवीय रूप सौन्दर्य की योजना की जाती है। यह योजना कभी-कभी किसी विशेष गुएग के ग्राधार पर प्रकट होती है ग्रौर कभी वस्तु के विभिन्न गुएगों की समष्टि में। कभी-कभी रूप-सौन्दर्य उपस्थित करने के लिए भिन्न-भिन्न ग्रंगों की सौन्दर्य-व्यंजना ग्रलग-ग्रलग उपमानों मे की जाती है ग्रौर इस प्रकार एक चित्र पूरा किया जाता है ग्रौर कभी एक ही रूप-स्थित का सौन्दर्य ग्रनेक उपमानों की योजना से विभिन्न छायातपों में उपस्थित होता है। यह ग्रावश्यक नहीं है कि इस प्रकार केवल मानव के रूप की कल्पना की जावे; ग्रन्य वस्तुग्रों के रूप-सौन्दर्य की स्थापना भी इस प्रकार की जा सकती है।

उपमानों से स्थित-योजना—प्रकृति के रूपों में विभिन्न स्थितियाँ स्थान और काल की सीमा बनाकर रहती हैं। वस्तुओं के अतिरिक्त इन स्थितियों में भी सौन्दर्य का भाव सिन्निहित रहता है। मानवीय तथा अन्य वस्तुओं की स्थितियों के सजीव वर्णानों में सौन्दर्य-दान करने के लिए इन प्रकृति-स्थितियों को उपमा, उत्प्रेक्षा तथा अतिश्योक्ति आदि के उपमानों में प्रस्तुत करते हैं। इनको उपस्थित करने के लिए किव स्वतः-सम्भावी प्रकृति-रूपों को लेता है और काल्पिनक स्थितियों को भी प्रस्तुत करता है। जिस प्रकार किव प्रकृति की नवीन आदर्श-कल्पना कर सकता है, उसी प्रकार प्रकृति के उपमानों की नवीन परिस्थितियों की उद्भावना भी करता है। स्वाभाविक प्रकृति रूप परप्रत्यक्ष के आधार पर भाव-संयोग प्रहण करते हैं और इसी प्रकार आदर्श-रूप में काल्पिनक भाव-संयोग उपस्थित हो जाते हैं। यह आदर्श-योजना चित्र को अधिक सजीव करती है। परन्तु जब इसमें किव विचित्रता उत्पन्न करने के लिए असम्भव और असुन्दर कल्पनाएँ जोड़ता है, वह काव्य के लिए बोभा बन जाती हैं। कभी इसमें सैचित्र्य का आनन्द अवश्य मिलता है, परन्तु रूढ़िगत परम्परा में यह प्रवृत्ति काव्य को अमुन्दर और दोष-पूर्ण करती है।

उपमानों से भाव-व्यंजना — पिछले भावों के विकास के प्रकरण में हम बेख

चुके हैं कि प्रकृति के प्रस्थेक रूप ग्रौर स्थिति में हमारे ग्रन्त:करण के सम पर एक भाव स्थिर हो गया है। इस कारण उपमानों के रूप में इनसे भावों की व्यंजना भी होती है। व्यापक प्रकृति-वर्णनों में ये संयोग भाव की मन:स्थिति का संकेत देते हैं; परन्तू उपमान के रूप में वस्तू के रूप भौर उसकी स्थिति के साथ भाव-व्यंजना करते हैं, इस के अतिरिक्त लाक्षिएक प्रयोगों में भी ये प्रकृति-रूंप (उपमान) भाव की व्यंजना करते है। विभिन्न प्रकृति-रूप ग्रलग-ग्रलग भावों से सम्बन्धित हैं ग्रौर यह भाव उनके सौन्दर्य पर ही विकसित हम्रा है। लाल कमल यदि रित का प्रतीक है तो नील कमल में करुणा की भावना सन्निहित है। एक ही रूप में विभिन्न भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग किया जा सकता है। मीन के समान नेत्र से चंचलता का भाव प्रकट होता है, तो मुगशावक के समान नेत्र से मरलता का भाव व्यक्त है। इसी प्रकार स्थितियों से भी भावाभिव्यक्ति की जा सकती है। इनका प्रयोग मानसिक-स्थितियों को प्रकट करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी उपमानों की योजना से वस्तु-स्थितियों में भाव-संकेत व्यंजित होते हैं। उषाकाल का लालाभ ग्राकाश उल्लास ग्रौर प्रेम की व्यंजना करता है, ग्रौर सन्ध्या की गोवली श्रान्ति तथा निराज्ञा ग्रादि भावों को व्यंजित करती है। कभी-कभी सन्दर्भ से स्थिति में परिवर्तन होना सम्भव है।

ग्रभी तक उपमानों का उल्लेख रूप ग्रौर स्थितियों को लेकर किया गया है। परन्तु भावों के चित्रग् में प्रकृति के नाना रूपों का प्रयोग उपमानों के ग्राधार पर किया जाता है। जिस मानसिक ग्राधार पर इनका प्रयोग होता है, वह भाव-संयोग ही है। इस प्रकार की व्यंजना भी दो प्रकार से की जा सकती है। पहले में तो भावों की व्यंजना (चित्रग् के रूप में) प्रकृति उपमानों के सहारे की जाती है। पर्वत के समान चिन्ता, पवन के समान कल्पना, पारिजात के समान ग्रीभलापा ग्रादि प्रयोग लाक्षिण्क व्यंजना के उपमान हैं। दूसरे रूप में प्रकृति के रूपों को मनोभावों के रूप में लेने हैं। कल्पना का ग्राकाश, ग्राशा का प्रकाश, करुग्णा का सागर ग्रादि रूपों में इस प्रकार की व्यंजना है। इनके मूल में भी जैसा कहा गया है, उपमानों के समान संयोग की भावना है। परन्तु इन लाक्षिण्क व्यंजनाग्रों में ग्रध्यन्तरित रूप से सौन्दर्य की व्यंजना की जाती है।

१. प्रकृति-उपमानों की योजना में रूप तथा स्थितियों का सुन्दर प्रयोग मध्ययुग के प्रमुख कियों में मिलता है। भाव-व्यंजना के लिए उपमानों का प्रयोग कम ही हुन्ना है। त्रोर भाव-वित्रण के लिए प्रकृति-उपमानों का लाउणिक प्रयोग बहुत ही कम मिलता है। त्राधुनिक झायाबाद में ही इसका ऋषिक विकास हुन्ना है।

|  |  | • |   |
|--|--|---|---|
|  |  |   | - |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

# हितीय भाग हिन्दी साहित्य का मध्ययुग

(प्रकृति ग्रौर काव्य)

#### प्रथम प्रकरण

### काव्य में प्रकृति की प्राचीन परम्परा

(मध्ययुग की पृष्ठभूमि)

काव्य और काव्य-शास्त्र-हिन्दी साहित्य का मध्ययूग ग्रपनी काव्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों के क्षेत्र में ग्रपने से पहले की साहित्यिक परम्पराग्रों से प्रभावित हम्रा है; जैसा कि स्वाभाविक है । श्रगले प्रकरग् में हम इस युग की कुछ ग्रन्य स्वच्छंद प्रवृत्तियों पर विचार करेगे जिसका मूल श्रपभ्रंग के काव्यों में भी मिलता है। परन्तु काव्य के प्रमुख श्रादशों को प्राकृत तथा श्रपभंग के साहित्य के समान हिन्दी माहित्य ने भी संस्कृत साहित्य के काव्य से ग्रहण किया है। ऐसी स्थिति में ग्रपने मुख्य विषय में प्रवेश करने के पूर्व संस्कृत साहित्य के काव्य ग्रौर प्रकृति सम्बन्धी मतों की व्याख्या करना ग्रावश्यक है । प्रथम भाग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मानवीय कल्पना के विकास में प्रकृति का सहयोग रहा है। कला और काव्य का स्राधार भी कल्पना है इस कारग प्रकृति से इनका सहज सम्बन्ध सम्भव है। काव्य-शास्त्र काव्य के रूप, भाव ग्रौर ग्रादर्शी की व्याख्या करता है ग्रीर इसलिए उसमें काव्य तथा प्रकृति के सम्बन्धों की विवेचना भी मिलती है। काव्य-शास्त्र की विवेचना में प्रकृत सम्बन्धी उल्लेख गौगा ही रहते हैं, फिर भी उनका महत्त्व कम नहीं है। इन संकेतों में काव्य में प्रचलित प्रकृति-रूप की परम्पराएँ छिपी रहती हैं। साथ ही बास्त्रीय विवेचना की प्रवृत्तियों से ग्रागे का साहित्य पूरी तरह से प्रभावित होता है। संस्कृत काव्य-शास्त्र की व्याख्या से उसके साहित्य के प्रकृति-रूपों की प्रवृत्तियों का ज्ञान हो जाना है ग्रौर जिन काव्य-ग्रन्थों ने शास्त्रीय स्रादर्शों की प्रेरएा ग्रहरा की है उनके प्रकृति-रूप तो शास्त्रीय विवेचना से ग्रत्यधिक प्रभावित हैं। हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में भक्ति-काव्य ने परम्परा के रूप में भ्रौर रीति-काव्य ने सिद्धान्त के रूप से भी, संस्कृत काव्य के अनुसररा के साथ उसके शास्त्रीय आदर्शों का पालन भी किया है । इस अनुसररा का अर्थ अनुकरण नहीं मानना चाहिए। मध्ययुग के काव्य में अनेक स्वतंत्र प्रवृत्तियों

का विकास हुग्रा है, जिन पर विचार किया जायगा। लेकिन मध्ययुग ने श्रपने से पूर्व के काव्य ग्रौर काव्य-शास्त्र से क्या प्रभाव ग्रहण किया, इसको समभने के लिए ग्रावश्यक है कि हम संस्कृत काव्य-शास्त्र तथा काव्य दोनों में प्रकृति-रूपों पर विचार कर लें।

#### काव्य-शास्त्र में प्रकृति

काव्य का मनस्-परक विषयि-पक्ष--काव्य-शास्त्र के ग्रादशों के विषय में प्रात्य भ्रौर पाश्चात्य शास्त्रियों का मत वैषम्य है। म्रादर्शों के मौलिक भेद के कारण इनके काव्य में प्रकृति सम्बन्धी मत भी भिन्न हैं। भारतीय ग्राचार्यों ने प्रारम्भ से काव्य को 'शब्दार्थों काव्यं' के रूप में स्वीकार किया है । संस्कृत के म्रादि म्राचार्य की इस काव्य सम्बन्धी व्यास्या को सभी परवर्ती ग्राचार्यों ने माना है। 'शब्द' ग्रीर 'ग्रर्थ' के समन्वय को काव्य मानने में संस्कृत के काव्य-शास्त्रियों का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। 'शब्द' के द्वारा भाषा के रूपात्मक अनुकरण (मानसिक) की ओर संकेत है और साथ ही अर्थ की व्यापक सीमाओं में अभिव्यक्ति का रूप है। 'शब्द' की रूपात्मकता में और अर्थ व्यंजना में अनुभूति की भावना भी सन्निहित है; क्योंकि कवि की स्वानुभूति के बिना 'शब्द-ग्रर्थ' की कोई स्थिति ही नहीं स्वीकार की जा सकती। परन्तु संस्कृत काव्य-शास्त्र में किव की इस स्वानुभूति रूप काव्य के मनस्-परक पक्ष की स्रवहेलना की गई है । इसके विपरीत पश्चिम में काव्य के मनस्-परक विषयि-पक्ष की ही भ्रधिक व्याख्या हुई है । प्लेटो ने काब्य की विवेचना वस्तु-रूप की थी, परन्तु अरस्तु ने काब्य स्रौर कला को 'ग्रनुकरण' के रूप में स्वीकार किया है । यह 'ग्रनुकरण' साधारण ग्रर्थ में प्रकृति के रूप-सादृश्य से सम्बन्धित है, परन्तु वस्तुनः इसका अर्थ मानसिक अनुकरण है । ग्रागे चलकर यही 'ग्रनुकररा' कवि की स्वानुभूति की ग्रभिव्यक्ति के रूप में ग्रहरा किया गया है । इसमें काव्य के मनस्-परक विषयि-पक्ष रूप कवि की मनःस्थिति का श्रधिक महत्त्व है । काव्य के वस्तु-परक विषय पक्ष को गौरा स्थान दिया गया । क्रोशे के म्रभिव्यंजनावाद में इसी स्वानुभूति की ग्रभिव्यक्ति की व्यापक विवेचना की गई है। महाद्वीप (योरप) ग्रौर इंगलैण्ड के स्त्रच्छन्दवादी युग के ग्राधार में काव्य के इसी सिद्धान्त की प्रधानता थी ग्रौर इस युग के गीतात्मक प्रकृतिवाद को प्रेरएा। भी इसी से मिली है । १ परन्तु भारतीय काव्य-शास्त्र में ग्रभिव्यक्ति को रूपात्मक मानकर त्राचार्यों ने 'शब्द-ग्रर्थ' दोनों को 'काब्य-शरीर' माना है । <sup>२</sup> इस प्रकार वे स्रपने दृष्टि-

१.इंगलैंड में क्रोरों के सिद्धान्त का प्रतिपादन ई० एफ० कैंरट श्रोर जी० कॉलिन ने किया है। २. भामह (प्र० २३) दएडी (प्र० १०)

तैः शरीरत्र काव्यानामलङ्काराश्च दर्शिताः । शरीरं तावदिष्टार्थव्यविद्यन्ना पदावली ॥

कोएा में स्पष्ट ग्रवश्य हैं, क्योंकि इन्होंने 'काव्य-ग्रात्मा' को स्वीकार किया है। परन्त् इन ग्राचार्यों का ध्यान काव्य विषय के वस्तु-रूप पर ही ग्रधिक रहा है। इसका एक कारए। है। भारतीय स्नाचार्यों में विश्लेषए। की प्रवत्ति स्रत्यधिक रही है स्नौर विश्लेषए। के क्षेत्र में भाव ग्रौर ग्रनुभृति भी वस्तु ग्रौर रूप का विषय वन जाते हैं। बाद में ध्वनिवादियों ग्रौर रसवादियों ने काव्य की ग्रिभव्यक्ति में 'ग्रात्मा' को भी स्थान देने का प्रयास किया है। परन्तु यह तो काव्य की पाठकों पर पडने वाली प्रभावशीलता से ही सम्बन्धित है; इसमें कवि की मनःस्थिति का स्पष्ट समन्वय नहीं है। काव्य किव की किस प्रकार की मानसिक प्रेरणा की अभिव्यक्ति है, इस ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया है। इस विषय में डा० सुशीलकुमार डे का कथन महत्त्वपूर्ण है—"भारतीय सिद्धान्तवादियों ने अपने कार्य के एक महत्त्वपूर्ण अंग की अवहेलना की है। यह काव्य विषय की प्रकृति को कवि की मनः स्थिति के रूप में समभकर परिभाषा बनाने का कार्य है, जो पाइचात्य सौन्दर्य-शास्त्र का प्रमुख विषय रहा है।" ९ इस उपेक्षा का कारएा भारतीय काव्य-शास्त्र का सुक्ष्म ग्रौर शुष्क विवेचनात्मक दृष्टिकोएा तो है ही, साथ ही भारतीय काव्य-कला की चिरन्तन म्रादर्श-भावना भी है। र इस विषय में संस्कृत के स्राचार्य बिल्कुल स्रनिभज्ञ हों, ऐसा नहीं है। डा० डे ने भी स्वीकार किया है कि 'स्वभावोक्ति' ग्रौर 'भाविक' ग्रलंकारों में जो ग्रलंकारत्व है, वह वस्तू ग्रौर काल की स्थितियों को लेकर कवि की मनः स्थित पर ही स्थिर है। भामह ग्रौर कुन्तल 'वक्रोक्ति' से हीन काव्य नहीं मानते, परन्तु दण्डी ने इस सत्य की उपेक्षा नहीं की है ग्रीर 'स्वभावीक्त' को ग्रलंकार स्वीकार किया है। इन दोनों ग्रलंकारों में कवि की वस्तु और काल विषयक सहानुभूति स्वयं ग्रलंकृत हो उठती है। इनके ग्रति-रिक्त काव्य-शास्त्र में कुछ ग्रीर भी संकेत है जिनमें कवि की भावात्मक मनःस्थिति का समन्वय पाया जाता है, कदाचित डा० डे ने इस ग्रोर ध्यान नहीं दिया।

संस्कृत काव्य-शास्त्र में इसका उल्लेख—विचार करने से 'वक्रोक्ति' में भी इसी बात का संकेत मिलता है। भामह ने 'वक्रोक्ति' ग्रथवा 'ग्रतिशयोक्ति' को ग्रलंकार का प्रयोजन माना है। कुन्तल ने इसी ग्राधार पर 'वक्रोक्ति' को ग्रधिक विकसित रूप प्रदान किया है। कुन्तल ने 'ग्रतिशय' ग्रौर 'वक्रत्व' के भावों में जो वैचित्र्य ग्रौर विच्छित्ति (सौन्दर्य) का उल्लेख किया है, उसमें पाठक पर पड़ने वाले प्रभाव के ग्रति-

१. संस्कृत पोइटिक्सः भाग र पृ० ६५

२. इस विषय में लेखक का 'संस्कृत काव्य-शास्त्र में प्रकृति का रूप' नामक लेख देखना चाहिए। भारतीय काव्य और कला का ऋादर्श वह सादृश्य-भावना है जो किन के बाह्य अनुभव का फल न होकर आन्तरिक समाधि पर निर्भर है। जिसके लिए आस्म-मंग्कार और आत्म-योग की आवश्यकता है।

रिक्त किव की मनः स्थिति का संकेत है। ग्रिभिव्यक्ति के सौन्दर्य या वैचित्र्य के स्रोत की ख्रोर व्यान देने पर कवि की अनुभूत मनः स्थिति अवस्य सम्मूख आती । उस समय प्रकृति-सौन्दर्य ग्रौर भाव-सौन्दर्य की ग्रनुभृति के माध्यम से ग्रभिव्यक्ति का काव्यानन्द की परम्परा में अधिक उचित सामझस्य होता । परन्त्र यह तो 'वैदग्ध्यभङ्को भिणितिः' के रूप में श्रालंकारिक दूर की सुभ का कारए बन गया। र फिर भी इन काव्य-शास्त्रियों का वैचित्र्य ग्रीर सौन्दर्य सम्बन्धी उल्लेख स्वयं इस बात का साक्षी है कि इन्होंने कवि ग्रौर कलाकार की ग्रनुभूतिशील मनः स्थिति की एकान्त उपेक्षा नहीं की है। इस विषय में एक उल्लेखनीय बात श्रीर भी है। लगभग समस्त श्राचार्यों ने काव्य की ग्रभिव्यक्ति के लिए कवि-प्रतिभा को ग्रावश्यक माना है, यद्यपि इनके लिए काव्य निर्मारा का विषय ही रहा है। भामहे ग्रीर दण्डी इसको 'नैसर्गिक' कहते है श्रीर 'सहज' मानते हैं। वामन 'प्रतिभा में ही काव्य का स्रोत है' स्वीकार करते हैं ग्रीर उसे मस्तिष्क की 'सहज-शक्ति' के रूप में मानते हैं। मम्मट इसी के लिए ग्रिधक ब्यापक शब्द 'शक्ति' का प्रयोग करते हैं। स्रभिनव इसको 'नवनिर्मागगालिनि प्रज्ञा' कहते हैं, जो 'भाव-चित्र' ग्रौर 'सौन्दर्य-सर्जन' में कुशल होती है। ग्रादि ग्राचार्य भरत ने भी इसको कवि की ग्रान्तरिक भावुकता 'ग्रन्तर्गत भाव' के रूप स्वीकार किया है ।<sup>3</sup> इस 'प्रतिभा' के अन्तर्गत भी किव की मनःस्थिति आ जाती है। किव प्रतिभा से ही अपनी श्रनुभूतियों के ग्राधार पर साहत्य-भावना की काल्पनिक ग्रिभिव्यक्ति करता है। परन्तू याचार्यों ने 'प्रतिभा' को यनुभूति से यथिक प्रजा के निकट समभा है। यद्यपि भार-तीय ब्रात्मज्ञान की सीमा में ब्रनुभूति का निलय हो जाता है, परन्त ज्ञान के प्रसार में विरुलेपसात्मक क्रियाशीलता है ग्रौर श्रनुभूति की ग्रभिव्यक्ति में संरुलेषसात्मक प्रभावशीलता । भरत का 'स्रन्तर्गत-भाव' कवि-प्रतिभा के मानसिक-पक्ष की स्रनुभृति से निकटतम है। इस प्रकार निरुचय ही संस्कृत के साहित्याचार्यों को काव्य के इस अनुभूति पक्ष का भान था और उसकी उपेक्षा का कारण आदर्श की विशेष प्रवित्त मात्र है।

१. वक्राक्तिज्ञावित (प्रथ ३)
लोकोत्तस्वमत्कारकारिवैचित्र्यमिख्ये ।
काव्यस्यामलंकारः कोऽप्वपूर्वा विधायते ॥
२. वक्रोक्तिजीवितः कुन्तल : प्रथ ११.
उभावेतावलंकायां तयोः पुनरलंकृतिः ।
कक्रोक्तिरेव वैद्ययमक्रोभिण्तिरुच्येते ॥

३. भामहः काञ्चालंकार (प्र० ५); दर्ग्डाः काञ्चादर्श (प्र० १०६-४); वामनः काञ्चालं (प्र० ३, १६) अभिनवः लोचन (५० २३); भरतः नाट्यशास्त्र (५० ११२)

उपेक्षा का परिगाम-कारण कुछ भी हो परन्तू इस उपेक्षा के परिगाम स्वरूप उनके सामने भावात्मक गीतियों का रूप नहीं ग्रा सका ग्रीर साथ ही प्रकृति का उन्मुक्त स्वच्छन्दवादी दृष्टिकोगा भी नहीं ग्रहरण किया जा सका । वैदिक साहित्य के बाद संस्कृत तथा पाली भ्रादि साहित्यों में गीतियों का विकास नहीं हम्रा है भ्रीर न उनमें स्वच्छन्द प्रकृति का रूप ग्रा सका है। फिर भी जिन काव्यों पर काव्य की शास्त्रीय विवेचनाम्रों का प्रभाव नहीं है, उनमें प्रकृति सौन्दर्य नाना रूपों में चित्रित हुआ है। परन्तू ज्ञास्त्र-ग्रन्थों के प्रभाव में रचे गए काव्यों में तो चित्रगों में भी सहज स्वाभाविक सौन्दर्य का स्रभाव है। हिन्दी साहित्य के मध्ययग में शास्त्र-ग्रन्थों का प्रभाव जम चुका था श्रीर इस कारण जिस सीमा तक इस यूग का काव्य संस्कृत काव्य-शास्त्रों से प्रभावित है, उस सीमा तक उसमें प्रकृति का रुढ़िवादी स्वरूप ही मिलता है। इसी हष्टि के फलस्वरूप संस्कृत में शास्त्रीय-ग्रन्थों की सुक्ष्म विवेचना के साथ ही कवि-शिक्षा-ग्रन्थों का भी निर्माण हुग्रा था। इस प्रकार के ग्राचार्यों में क्षेमेन्द्र, राजशेखर, हेमचन्द्र श्रौर वाग्भट्ट प्रमुख हैं। इनके ग्रन्थों में काव्य-विषयक शिक्षाएँ हैं। ये विभिन्न पूर्ववर्ती काव्यों के ग्राधार पर लिखे गये हैं। इन ग्रन्थों से प्रकट होता है कि इन काव्य-शास्त्रियों ने किस सीमा तक काव्य को अभ्याम का विषय वना दिया है। इनमें प्रकृति-वर्गन सम्बन्धी विभिन्न परम्पराग्नों का उल्लेख हुग्रा है ग्रीर कवि के लिये इन परम्पराम्रों से परिचित होना ग्रावश्यक समक्ता गया है। अगि के कवियों ने रूढ़ि के अर्थ में ही इन परम्पराओं को अपना लिया है । मध्ययुग के काव्य में जो प्रकृति-वर्णनों में उल्लेखों का रूढिवादी रूप मिलता है, वह इसीका परिगाम है।

रस की व्याख्या—पहले भाग में संस्कृत ग्राचार्यों की काव्य सम्बन्धी परिभाषाग्रों पर विचार किया गया है। इनमें कुछ का ध्यान ग्रभिव्यक्ति की शैली पर केन्द्रित है श्रौर कुछ का ग्रभिव्यक्ति के प्रभाव पर। वस्तुतः इनमें भेद ऊपर से ही है, वैसे इनमें एक दूसरे का ग्रम्तभीव मिलता है। ये सभी परिभाषाएं काव्य विषय ग्रौर उसके ग्रभिव्यक्त प्रभाव पर ही केन्द्रित हैं। ग्रागे चलकर ध्विन के ग्रन्तगंत रस ने ग्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान वना लिया है। रस-सिद्धान्त वाद तक ग्रपनी पूर्णता को प्राप्त करता रहा है। परन्तु ग्रागे चलकर, रस-निष्पत्ति के लिए जिन स्थायी-भाव, विभाव, ग्रमुभाव तथा सचारियों का उल्लेख किया गया

१. इनको 'कवि-समय' कहा गया है। राजरेखिर की 'काव्यमभासा' इस विषय में सबसे स्वध्व श्रीर विराद प्रस्थ है। चतुर्वर अध्याय में उन्होंने (१) जाति (२) द्रव्य (३) रुए (४) क्रिया के विभाग में इन समयों को बाटा है। फिर स्थिति के अनुसार उनका (१) स्वर्य (२) भीम (३) पातालीय में विभाजन किया गया है और ये सब समय-रूप किव-पर-पराध (१) अध्योग-निर्धयन (२) सतीयिनवध्यन और (३) नियमनः में विभाजन है। इन सबका वर्णन सीलहवे अध्याय तक चलता है।

है, उन्हींको मुस्य स्थान दिया जाने लगा । इस विषय में यह रूढ़िवादिता भ्रामक है । रस-निष्पत्ति में स्थायी-भाव का ब्राधार श्रौर विभाव, श्रनुभाव तथा संचारियों का संयोग तो मान्य है । परन्तु रस ग्रपनी निष्पत्ति में इन सबसे सम्बन्धित नहीं है, वह तो ग्रपनी समस्त भिन्नता में एक है ग्रौर ब्रलौिकक श्रानन्द है। इसके ग्रितिरक्त स्थायी-भावों की संख्या इतनी निश्चित नहीं कही जा सकती। ग्रावश्यक नहीं है कि संचारी ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति की पूर्णता में भी रसाभास मात्र रहें, वे काव्यानन्द न प्रदान कर सकें। सौन्दर्य स्रोर शान्त भाव मानव के हृदय में इस प्रकार स्थिर हो चुके हैं कि उनको ग्रस्वीकार नहीं किया जा सकता। यदि तात्त्विक दृष्टि से विचार किया जाय तो ये रित ग्रीर शम या निर्वेद के ग्रन्तर्गत भी नहीं ग्रा सकते । परन्तु इस ग्रीर संस्कृत श्राचार्यों ने ध्यान नहीं दिया है। परिएाम स्वरूप इन दोनों भावों के स्रालम्बन-रूप में ग्रानेवाली प्रकृति साहित्य में केवल उद्दीपन-रूप में स्वीकृत रही। मानव के मन में सौन्दर्य की भावना सामञ्जस्यों का फल है श्रीर यह भाव रित स्थायी-भाव का सहायक ग्रवश्य है। परन्तु रित से ग्रलग उसकी सत्ता न स्वीकार करना ग्रतिव्याप्ति दोष है। उसी प्रकार शान्त केवल निर्वेदजन्य संसार से उपेक्षा का भाव ही नहीं है, वरन भावों की एक निरपेक्ष स्थिति भी है। सौन्दर्य भाव और शान्त भाव मनः स्थिति की वह निरपेक्ष स्थिति है जो स्वयं में पूर्ण श्रानन्द है। वस्तुतः श्रन्य रस भी श्रपनी निष्पत्ति की स्थिति में उसी धरातल पर ग्रा जाते हैं जहाँ मनः स्थिति निरपेक्ष ग्रानन्दमय हो जाती है। यह एक प्रकार से भाव-सौन्दर्य के ब्राधार पर ही सम्भव है। इन भावों के ग्रालम्बन-रूप में प्रकृति का बिखरा हुग्रा राशि-राशि सौन्दर्य है, इससे ग्रनुभूति ग्रहण कर किव अपनी अभिव्यक्ति का एक वार स्वयं ग्राश्रय बनता है और बाद में पाठ करते समय पाठक ही ग्राश्रय होता है। हम कह चुके हैं कि इन भावों को ग्राचार्यों ने स्थायी भाव नहीं माना है ग्रीर साथ ही उनके विचार से प्रकृति केवल उद्दीपन विभाव में ब्राती है। इस दृष्टिकोण का प्रभाव संस्कृत साहित्य के प्रकृति-रूपों पर तो पड़ा ही है, हिन्दी के मध्ययुग में भी प्रकृति का स्वतन्त्र रूप से उन्मुक्त चित्रण इसी शास्त्रीय परम्परा के पालन करने के फलस्वरूप नहीं हो सका है।

उद्दीपन-विभाव (क) -- ग्राचार्य भरत ने रस-निष्पत्ति के लिए विभाव, ग्रनुभाव और संचारियों का उल्लेख किया है। निष्पत्ति विषयक मतभेदों के होते हुए भी इस विषय में सभी ग्राचार्य एक मत हैं। विभाव के ग्रन्तर्गत ही उद्दीपन विभाव में प्रकृति का रूप ग्राता है। कुछ ग्राचार्यों ने उद्दीपन के चार भाग करके प्रकृति को तटस्थ स्वीकार किया है; इस प्रकार प्रकृति के विषय में उनका बहुत संकुचित मत रहा है।

१. प्रतापरुद्रयशोभूषणः, श्रीविद्यानाथ कृत (रस प्रकरणः ५० २१२) **अथ विभाव:** 

रस सिद्धान्त के रूढ़िवादी क्षेत्र में स्थायी-भावों की सीमाएँ निश्चित हो जाने पर यदि प्रकृति केवल भावों को उद्दीस करने वाली रह गई तो ग्राइचर्य नहीं। वस्तुत: प्रकृति ग्रपने नाना रूप-रंगों में ग्रादि काल से मानवीय भावों को प्रभावित करती ग्राई है। इसपर पहले भाग में विचार किया गया है। यद्यपि भावों की स्थिति मनस् में ही है, पर उनको उद्भूत ग्रौर मंवेदनशील करने के लिए प्रकृति के इन्द्रिय-ज्ञान ग्रौर मन:साक्षात् की ग्रावश्यकता है। ग्राज भी प्रकृति एक ग्रोर हमारी स्थिति ग्रौर हमारे भावों को ग्राधार प्रदान करती है ग्रौर दूसरी ग्रोर वह भावों के विकास में सापेक्ष, निरपेक्ष तथा उपेक्षाशील होकर सहायक होती है। यही कारण है कि प्रकृति को व्यापक रूप से उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तर्गत मानने की भूल ग्राचार्यों के द्वारा हुई है। यद्यपि एक दृष्टि से इसमें सत्य भी है। पर इस एकांगी विश्लेष्य से काव्य में प्रकृति रूपों की सीमा भी संकुचित हुई है, ग्रौर इसका प्रभाव हमारे ग्रालोच्य युग के काव्य पर भी पड़ा है।

श्रारोप (ख)—इसी के माथ संस्कृत काव्याचार्यों की एक प्रवृत्ति का उल्लेख कर देना श्रावश्यक है। मनस् ही प्रकृति के रूपों को भावात्मकता प्रदान करता है श्रीर हम देख चुके हैं कि इस क्रिया-प्रतिक्रिया में मानव अपने विचार को ग्रलग नहीं कर सकता। यही कारण है कि जब वह प्रकृति-रूपों को भावों में ग्रहण करता है, प्रकृति अनुप्राणित हो उठती है श्रीर उसकी श्रभिव्यक्ति में वह मानवीय श्राकार में भी कभी-कभी उपस्थित होती है। इस प्रकार के भावारोपों तथा श्राकार क्रिया आदि के श्रारोपों को साहित्य-शास्त्री रस के श्रन्तर्गत न लेकर 'रसाभास' श्रीर 'भावाभास' के

विभावः कथ्यते तत्र रसोत्पादनकारणम् । त्रालम्बनोद्दीपनात्मा स द्विथा परिकार्त्यते ॥

रसार्णवसार; श्रीशिङ्ग भूपाल (प्र०१६२, ८७, ७८, ८६)

त्रथ शृंगारम्योद्दीपनविभावः

उद्दीपनं चतुर्धा स्यादालम्बनसमाश्रयम्। गुरणचेष्टालङ्कृतयस्तटम्थाश्चेति मेदतः॥

#### ऋथ तटस्थाः

तटस्थाश्चन्द्रिकाधारागृहचन्द्रोदयावि । कोकिलालापमाकन्द्रमन्द्रमास्तपट्पदाः ॥ लतामराडपभूगेहदीर्घिकाजलदारवाः । प्रासादगर्भसङ्गतिकोडाद्रिसरिदादयः॥ अन्तर्गत मानते हैं। कहा गया है, रस अपने स्तर पर एकरस है, सम है उसमें कभी और अधिकता का प्रश्न व्यर्थ है। परन्तु आचार्यों को वर्गीकरण करना था और उनके सामने उनका दृष्टिकोण भी था। पर आनन्द में स्तर हो सकते हैं विभिन्नता नहीं। इस दृष्टि के परिगाम के विषय में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

ग्रलंकारों में उपमान योजना-संस्कृत के प्रारम्भिक ग्राचार्यों ने काव्य विवेचना में अलंकारों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। काव्य के समस्त स्वरूप में ग्रलंबारों वा स्थान भले ही गौण हो परन्तू उसके ग्रन्तर्गत जो प्रारम्भ से ही मौन्दर्य की भावना सन्निहित रही है वह महत्त्वपूर्ण है। र काव्यानन्द समिष्ट रूप प्रभाव है, उसमें ग्रन्ग-ग्रलग करके यह कहना यह काव्य है और यह सहायक है वहत उचित नहीं है। विवेचना के लिए ऐसा स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुतः ग्रलंकार भी काव्य के अन्तर्गत है और उनके उपमानों का सौन्दर्य-स्रोत प्रकृति का व्यापक सौन्दर्थ है। जब स्रलंकारों के द्वारा भाव या सौन्दर्य का व्यांग्य होता है; उस समय तो ध्वनिकार इनको संलक्ष्यक्रम ग्र्णाभूत व्यंग्य के अन्तर्गत उत्तम काव्य स्वीकार भी करते है। अलंकारों में उपमानों की प्रकृति योजना 'साहश्य' के श्राधार पर सौन्दर्य का अन्तर्निहित व्यंग्य रखती ही है, उसके लिए अन्य व्यंग्य की म्रानिवार्य म्रावश्यकता नहीं है। बाद में म्रालंकारों में उक्ति वैचित्र्य की भावना बढती गई है। इस प्रकार अलंकारों की संख्या में तो बृद्धि हुई है, पर इनमें कलात्मक साहश्य की सौन्दर्य भावना नहीं पाई जाती। काव्य-शास्त्रियों ने इनकी आभूपण बना डाला है। इस प्रवृत्ति से बाद का संस्कृत माहित्य ग्रौर हिन्दी का मध्ययूग दोनों ही बहुत ग्रधिक प्रभावित है।

हिन्दी काव्य-शास्त्र—प्रारम्भ में ही कहा जा चुका है कि हिन्दी साहित्य के

काव्यशोभाकरान् धर्मानलङ्काराग्यचन्नते । साहित्य-दर्भेगः विश्वनाथः

शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्माः शोभाऽतिशायिनः । रसाटीनुपकुर्वन्त्यलंकारास्तेऽङ्गदादिवत् ॥

१. काव्यानुशासनवृत्तिः, वान्भट्ट (अ० ५: ५० ५६)

तत्र वृत्तादिष्वनौत्तित्येनारोप्यमाणी रसभावी रसभावाभासता भजतः । वान्यानुरासनः हेमचन्द्र (पृ० १०१)

निरिन्द्रियेषु तिर्यगादिषु चारोपादसभावाभासौ।

हेमचन्द्र ने आगे (१) संभोगाभाम (२) विप्रलम्भाभास में वर्गीकरण वर के इसके उदाहरण भी दिये हैं।

२. काब्यादर्शः दर्ग्हाः

मध्य युग में संस्कृत की कांच्य रीतियों का बहुत कुछ प्रभाव रहा है। संतों को छोड़कर भक्ति काल की सभी परम्पराग्नों के किव इन साहित्यिक रीतियों से परिचित थे। कृष्णा-भिक्ति के प्रमुख किव सूर ग्रौर राम-भक्त तुलसी दोनों ही में कांच्य की शास्त्रीय मान्यता ग्रों को प्रत्यक्ष रूप से ढूँढा जा सकता है ग्रौर मध्ययुग के उत्तर-काल में संस्कृत कांच्य-शास्त्र की विभिन्न रीतियों का अनुसरण किया गया है। इस काल की शास्त्रीय विवेचनाग्रों में मौलिकता के स्थान पर परम्परा पालन ग्रौर किवत्त्र प्रदर्शन ही ग्रीधिक है। ऐसी स्थिति में उनसे कांच्य सम्बन्धी किसी मौलिक मत की ग्राशा नहीं की जा सकती। इस ग्रुग में हिन्दी साहित्य के ग्रावायों ने किसी विशेष मत का प्रतिपादन नहीं किया है। कांच्य में प्रकृति के विषय में इन्होंने संस्कृत ग्रावायों का मत स्वीकार कर लिया है ग्रौर वर्णानों में उनकी परम्पराग्रों को मान लिया है। केंग्न को छोड़कर इन किव-श्रावायों ने प्रकृति को रस के ग्रन्तर्गत उदीपन-थिभाव में रख दिया है। कृपाराम उदीपन के विषय में लिखते हैं—

उद्दीपन के भेद बहु सखी वचन है ग्रादि। समयसाजलों वरनिये कवि कुल की मरजादि॥

देव ने भी गीत नृत्य ग्रादि के साथ प्रकृति को भी उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तर्गत ही रखा है —

> गीत नृत्य उपवन गवन ग्राभूषन बनकेलि । उद्दोपन श्रुंगार के विधु बसन्त बन बेलि ॥

भिखारीवाम ने अपने काव्य-निर्ण्य में रस को ध्वित के अन्तर्गत रखा है और प्रकृति को विभाव के उदाहरण में प्रस्तुत किया है। वैसेव गुलाम नवी ने विभाव के विभाजन के अनन्तर उदीपन के अन्तर्गत पट-ऋतु वर्णन किया है 'अथ उदीपन में षट-ऋतु मध्ये वसन्त ऋतु वर्णनम्। इस विषय में आचार्य केशय का मत अपनी विशेष दृष्टि के कारण महत्त्व रखता है। समस्त परम्परा के विरुद्ध भी केशवदास ने प्रकृति-स्पों को आलम्बन के अन्तर्गत रखा है—

ग्रथ भ्रालंबनस्थान वर्णन दंपति जोबन रूप जाति लक्षरणयुत सिखजन । कोकिल कलित वसंत फूलि फलदिल म्रलि उपवन ।

१. हिततरंगिनी; ११

२. भाव-विलास

इ. काच्य-निर्णय भिखारीदास (पृ० ३३)

४. रम-प्रबोध, पृ० ८३

जलयुत जलचर श्रमल कमल कमला कमलाकर। चातक मोर सुशब्दतिहतघन श्रंबुद श्रंबर।। श्रुभ सेज दीप सौगंध गृह पानलान परधानि मनि। नव नृत्य भेद वीएगदि सब श्रालंबनि केशव वरनि।।

प्रकृति को ग्रालम्बन के ग्रन्तगंत रखने का श्रेय ग्राचार्य केशव को है। यद्यपि सरदार ने ग्रपनी टीका में इसको परम्परा के ग्रनुकुल सिद्ध करने का प्रयास किया है। यहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि रस की विवेचना में केशव ने प्रकृति को कोई महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है, केवल ग्रालम्बन ग्रौर उद्दीपन को समभने का उनका ग्रपना ढंग है। उन्होंने नायिका के साथ पृष्ठ-भूमि रूप समस्त चीजों को ग्रालम्बन के ग्रन्तगंत स्वीकार कर लिया है ग्रौर केवल शारीरिक उद्दीपक-क्रियाग्रों को उद्दीपन के रूप में माना है—

श्रवलोकिन श्रालाप परिरंभन नख रद दान । चुम्बनादि उद्दीपये मर्द्ग परस प्रवान ॥ै

इस प्रकार आलम्बन के रूप में भी प्रकृति को कोई प्रमुख स्थान नहीं मिल सका है ग्रीर रस को केवल मानवीय आलम्बन ही स्वीकृत है। जहाँ ग्रलंकार की परम्परा का प्रश्न है, रीति-काल में प्रमुख प्रवृत्ति तो वैचित्र्य की ही रही है। कुछ कवियों ने ग्रपनी प्रतिभा से सुन्दर प्रयोग भी किये हैं।

#### काव्य-परम्परा में प्रकृति

काव्यरूपों में प्रकृति—श्रभी तक संस्कृत ग्राचार्यों की विवेचनाश्रों में प्रकृति का क्या स्थान रहा है, इस पर विचार किया गया है। परन्तु शास्त्रीय-ग्रन्थ ग्रीर साहित्य के श्रादशों के सम्बन्ध की विवेचना साहित्य-निर्माण के बाद का काम है। इनमें प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख हो सकता है श्रीर ग्रागे के साहित्य को उनके सिद्धान्त प्रभावित भी कर सकते हैं परन्तु साहित्य के विस्तार को समेटना इनका काम नहीं है। यही कारण है कि प्रकृति के सम्बन्ध में ग्राचार्यों की संकुचित दृष्टि के होते हुए भी संस्कृत साहित्य में प्रकृति का रूप विविध ग्रीर विस्तृत है। जैसा पिछली विवेचना में उल्लेख किया गया है, संस्कृत काव्य में किव की मनः स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले श्रनुभूति-चित्रों

१. रिस्तक-प्रियाः केशदासः भाव-लक्त्य ४--७ सो विभाव दो भाँति के, केशवराय बखान। श्रालंबन इक दूसरो, उद्दीपन मन श्रानः। जिन्हें श्रतन श्रवलंबाई, ते श्रालंबन जान। जिनते दीपति होत है, ते उद्दीप बखान।।

का स्रभाव है। गीतियों में इसी प्रकार की भावात्मकता के लिए स्थान है। इसी कारण संस्कृत काव्य में प्रकृति से ही सम्बन्ध रखनेवाली किवताएँ नहीं के बराबर हैं। विभिन्न प्रकार के प्रकृति रूप हमको संस्कृत साहित्य के प्रबन्ध-काव्यों, महा-काव्यों तथा गद्य-काव्यों में मिलते हैं। इसके साथ ही संस्कृत के नाटकों में भी प्रकृति के द्वारा वस्तु-स्थित स्थादि का संकेत दिया गया है, साथ ही वातावरण का निर्माण भी किया गया है। संस्कृत साहित्य के विभिन्न काव्य-रूगों को देखने से यही प्रकट होता है कि इनमें प्रकृति-रूपों का प्रयोग स्थागे चलकर स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादी होता गया है। यह रूढ़िवादिता कथानक में वर्णनों के सामञ्जस्य के क्षेत्र में ही नहीं वरन् समस्त क्षेत्रों में पाई जाती है। यही प्रवृत्ति ऋतु काव्यों, दूत काव्यों ग्रीर मृत्ककों के वर्णनों में भी पाई जाती है। प्रकृति की वर्णनात्मक योजना प्रबन्ध-काव्यों (रामायण ग्रीर महाभारत) में पात्र ग्रीर घटना की स्थितियों के ग्रनुसार की गई है। आगे चल कर ग्रह्वघोष ग्रीर कालिदास के महाकाव्यों में प्रकृति-चित्रण कथानक की मानवीय परिस्थितियों ग्रीर भावों के सामञ्जस्य के ग्राधार पर हुए हैं। परन्तु वाद के किवयों के सामने प्रकृति का उद्दीपन-रूप में प्रयोग ही ग्रधिक प्रत्यक्ष होता गया है। यद्यिप इनके काव्यों में प्रकृति-वर्णनों के लिए सम्पूर्ण सर्ग प्रयुक्त हुए हैं।

सांस्कृतिक ग्रादर्श (क)—िकमी रूप में क्यों न हो, भारतीय काव्यों में कथा के साथ इन वर्णनाग्रों को स्थान मिलने का एक कारण है ग्रीर वह भारत की ग्रपनी सांस्कृतिक दृष्टि है। विश्वकिव रवीन्द्र ठाकुर का कथन है—"वर्णना, तत्त्व की ग्रालोचना ग्रीर ग्रावान्तर प्रसंगों से भारतीय कथा-प्रवाह पग-पग पर खण्डिन होने पर भी प्रशान्त भारतवर्ष की धैर्य-च्युति होते नहीं दीख पड़ती।" इसका कारण है कि भारतीय कथानकों में उत्सुकता ने ग्राथिक रोचकता का ध्यान दिया जाता है। ग्रादर्शों के प्रति ग्राकर्षण ही रहता है उत्मुकता नहीं ग्रीर भारतीय काव्य तथा कला का सिद्धान्त ग्रादर्श रूपों को उपस्थित करना रहा है। इसके ग्रतिरिक्त संस्कृत साहित्य जन साहित्य न होकर ऊँचे स्तर के लोगों का साहित्य रहा है; कथानक के प्रति उत्सुकता जन मस्तिष्क को होती है, पंडित वर्ग तो वर्णना-सौन्दर्य से ही मुग्ध होता है। इस वर्णाना के ग्रन्तर्गत प्रकृति भी ग्रपन समस्त रूप-रंगों में ग्रा जाती है। महा-प्रबन्ध काव्यों में प्रकृति हृद्यों के वर्णन स्थान-स्थान पर स्वयं में पूर्ण तथा ग्रपनी स्थानगत विशेषताग्रों के साथ उपस्थित हुए हैं। ये वर्णन घटनाग्रों से सीधे सम्बन्धित न होकर भी जीवन के प्रवाह में ग्रपना स्थान रखते हैं। वस्तुतः भारतीय साहित्य में जीवन सरिता का गतिमान प्रवाह न होकर विस्तार में फैले हुए सागर की हिलोरें हैं जिनमें

महाभारतः कैरात-पर्व ३८ : रामायणः अर्एय-काएड के अनेक स्थल ।

२. सीन्टरानन्दः प्रथम, पष्ठ सर्गः कुमारसम्भव, प्रथम सर्गः रघुवंश, प्रथम सर्ग।

गित से ग्रिधिक गम्भीरता ग्रीर प्रवाह से ग्रिधिक व्यापकता है। यही कारण है कि 'रामायण' ही में राम के मार्गस्थ प्रकृति के हरयों में चुपचाप बैठकर प्रकृति के फैले हुए रूपों को देखने का पूरा प्रयास है। वर्णना की यह भावना तो सदा बनी रही है, पर इसका पूर्ण-कलात्मक विकसित स्वरूप, बाण की 'कादम्बरी' के प्रकृतिस्थलों में ग्राता है। इनमें घटना-स्थित की ग्रीर लाने में पूरा धैर्य दिखाया गया है, साथ ही परिस्थित तथा बातावरण के सामञ्जस्य में वस्तु-स्थितियों के चित्र क्रिमक एकाग्रता के ढंग से प्रस्तुत किये गये हैं। जीवन में प्रकृति का स्थान केवल स्थूल ग्राधार के रूप में ही नहीं है; वह मानसिक चेतना के साथ कभी छायी रहती है ग्रीर कभी उसमें प्रसरित होती लगती है। ऐसी स्थित में घटना की परिस्थितियों के साथ प्रकृति सामञ्जस्य के रूप में भी महाकाव्यों में प्रस्तुत की जाती है। पाश्चात्य महाकाव्यों में प्रकृति का यह रूप ग्रिधक मिलता है। संस्कृत में कालिदास इस प्रकार के सामञ्जस्य पूर्ण प्रकृति-वर्णन के मुख्य कित हैं। इनके बाद किसी सीमा तक ग्रश्विष ग्रीर भारिव के काव्यों में भी इस प्रकार के वर्णन मिलते हैं।

रूढ़िवाद (ख)—बाद के म्रन्य किवयों में कथानक के साथ वर्णनों के साम स्वस्य की भावना कम होती गई। इस शिथिलता के साथ वर्णन वैचित्र्य भौर उद्दीपन की रूढ़िगत प्रवृत्ति बढ़ती गई। फिर साहित्याचार्यों द्वारा उल्लिखित—

### नगरार्णवर्शनर्त्तुचन्द्राकोदयदर्णनैः उद्यानसनिकोडामध्यानरतोत्सवैः ॥

को ही दृष्टि में रखकर वर्णनों को यत्र-तत्र जमाने का प्रयास किया गया है। इन किवयों में माघ, बुद्धघोष, जानकीदास तथा श्रीहर्ष जैसे किव भी हैं। इनके काव्यों में प्रकृति-वित्रण के सम्बन्ध में किसी भी प्रसंग-क्रम का कोई भी घ्यान नहीं रखा गया है। ऐसे वर्णनों में कथानक का सूत्र छूट जाता है, केवल वर्णना का ग्रानन्द मात्र रह जाता है।

वर्णन-शैली—वर्णना स्वयं एक शैली नहीं कहीं जा सकती वह तो श्रिभव्यक्ति की व्यापक रीति भर है। वर्णना कितनी ही शैलियों के ग्राधार पर की जा सकती

१. श्रारण्य-कार्ण्ड, सर्ग ११, मार्ग में राम-लद्दमणः सर्ग १४ पंचवटीः श्रयोध्या-कार्ण्ड, सर्ग ११६, सन्ध्या-वर्णन ।

२. विन्ध्य अटवी के वर्णन से शाल्मली-स्थित कोटर तक का वर्णन !

इ. बुद्ध-चित्त, प्रथम-सर्ग, जन्म के श्रवसर परः चतुर्थ सर्ग, स्त्री-निर्माख: किरातार्जु नीय, चतुर्थ-सर्ग, हिमालय की यात्रा।

४. कान्यादर्शः दर्गडी

४. इन सब कवियों ने सर्ग के सर्ग में प्रातः, सायं तथा ऋतुओं त्रादि का वर्णन किया है।

है। शैली से हमारा तात्पर्य काव्यों में प्रकृति के रूओं को भावगम्य करने के लिए प्रयक्त रीतियों से है। इनमें शब्दों की विभिन्न शक्तियों, भाषा की व्यंजना शक्ति ग्रौर म्रालंकारिक प्रयोगों के द्वारा विश्वत वियय को मनस् में भाव-ग्रहरण के लिए प्रस्तुत किया जाता है। कला और काव्य में भारतीय ग्रादर्श-भावना का जो विकास हम्रा है, उसका सत्य प्रकृति वर्णन के इतिहास में भी छिपा है। भारतीय साहित्य में प्रकृति-वर्णन में भी ग्रारम्भ से ही भ्रनुकरण के भ्रन्दर साहब्य (Image) की भावना थी। बाद में साहश्य के आधार पर कल्पनात्मक आदर्शवाद की सृष्टि हुई है। फिर इस कल्पनात्मक भ्रादर्शवाद में वैचित्र्य का समन्वय होकर कला का रूप कृत्रिम हो उठा है; सौन्दर्य का स्थान ग्राश्चर्यजनक विचित्रता ने ले लिया ग्रीर कल्पना का स्थान दूर की उड़ान ने ग्रहगा किया। इस प्रकार रूप-साहश्य के स्थान पर केवल शब्द-साम्य पर व्यान दिया जाने लगा। परम्परा का यह रूप क्रिमक रूप से संस्कृत के प्रकृति-वर्णन के इतिहास में मिलता है। 'महाभारत' के प्रकृति-रूपों में वस्तू, परिस्थित और क्रिया-व्यापार का वर्गान उल्लेखात्मक ढंग से हुआ है, जिनमें रेखा-चित्रों की संश्लिष्टता पाई जाती है। इन चित्रों में प्रकृति के ग्रनुकरएगत्मक दृश्यों की मुन्दर उद्भावना है। इस अनुकरलात्मक योजना में केवल वस्त् तथा स्थितियों के चुनाव में श्रादर्श-भाव का संकेत है। परन्तू स्रादि कवि ने स्रपने नायक को जिन प्राकृतिक क्षेत्रों में उपस्थित किया है, उन स्थलों का वर्णन किव ने विशद रूप से स्वयं किया है या पात्रों से कराया है । इन वर्णनों में वस्तू-क्रियादि स्थितियों की व्यापक संश्लिष्टता है । परन्तू साथ ही भावात्मक ग्रौर रूपात्मक साहश्यमूलक ग्रलंकारों द्वारा प्रकृति-वर्ग्गनों का विस्तार भी 'रामायण' में मिलता है। श्रश्वघोप के 'बुद्धचरित' तथा 'सौन्दरानन्द' में श्रौर कालिदास के 'रघुवंश' तथा 'कुमारसम्भव' में यह मंश्लिष्टात्मक वर्णन-योजना मिलती ग्रवस्य है, परन्तु उनमें वस्तु तथा भाव को चित्रमय बनाने की प्रवृत्ति ग्रधिक होती गई है। वस्तु ग्रौर भाव दोनों को चित्रमय बनाने के लिये इन कवियों ने ग्रधिकतर साहदय का स्राश्रय लिया है । महाकवि कालिदास में स्वाभाविक चित्रमयता का कलात्मक रूप बहुत मुन्दर है। प्रकृति के एक चित्र से दूसरे चित्र को साहब्य के स्राधार पर प्रस्तुन करने में वे स्रद्वितीय हैं। उन्होंने उपमा स्रौर उत्प्रेक्षास्रों का प्रयोग इसी मनोवैज्ञानिक स्राधार पर व्यंजना और ग्रभिव्यक्ति के लिए किया है। प्रकृति-चित्र उपस्थित करने में अलंकारों का यह कलात्मक प्रयोग 'सेत्वन्ध' में भी हुआ है । केवल भेद इस बात का है कि इसमें स्वाभाविक रूप से स्वतःसम्भावी माहश्य योजना के स्थान पर काल्पनिक कवि-प्रौढ़ोक्ति सिद्ध साहश्यों की योजना ही ग्रधिक है। इसमें ऐसे रूप-रंगों की जो स्वाभाविक हैं विभिन्न काल्पनिक स्थितियों में योजना की गई है। फिर भी कला का यह आदर्श नितान्त कृत्रिम नहीं कहा जा मकता, इसकी रूपारमकता

श्रीर व्यंजना मानसज्ञास्त्र के ब्राधार पर हुई है। भारिव के 'किरातार्जुनीय' में अन्य प्रवृत्तियाँ भी मिलती हैं परन्तु इसमें काल्पनिक चित्रों को ग्रसाधारण बनाने की प्रवृत्ति म्रधिक पाई जाती है। ग्रौर इसमें वह प्रवरसेन के 'सेत्बंध' ग्रौर माध के 'शिज्पालवध' के समान है। साथ ही भारिव में चमत्कार की प्रवृत्ति भी परिलक्षित होने लगती है। वह कल्पना आदर्श तभी तक कही जा सकती है, जब तक प्रस्तुत चित्रमयता के श्राधार में भाव की या रूप की कुछ व्यंजना हो। परन्तू जब साधारण ग्रसाधारण में खो जाता है, हम स्वाभाविक रूप या भाव को न पाकर केवल चिकत भर होते हैं, ग्रानन्दमग्न नहीं । बृद्धघोष के 'पद्मचूडामिंगा' में ग्रादर्श-कल्पना के सुन्दर चित्रों के साथ ग्रसाधारण का भाव भी ग्राने लगा है। कुमारदास के 'जानकी-हरएा' में प्रकृति-वर्णन की शैली अधिकाधिक कष्ट-कल्पनाओं से पूर्ण होती गई है। इसमें अलंकार-वादियों की भद्दी प्रवृत्ति का प्रवेश स्रधिक पाया जाता है, जो स्रागे चलकर माघ ग्रीर श्रीहर्ष के काव्यों में क्रमशः चरम को पहुँच गई है। ग्रालंकारिकता की सीमा तक 'जानकीहरएा' की उत्प्रेक्षाग्रों ग्रौर उपमाश्रों में भाव को स्पर्श करने की शक्ति है। परन्तू माघ ग्रौर श्रीहर्ष में बौद्धिक चमत्कार की ग्रोर ग्रधिक रुचि है। इनकी चमत्कृत उक्तियों में ग्रलंकार का ग्राधार कल्पना की स्वाभाविक प्रक्रिया से उत्पन्त सहज-चित्र नहीं हैं वरन् चमत्कार की भावना में ही है। कुमारदास उत्प्रेक्षाएँ भाव-वस्तु के चित्रों को प्रस्तुत करने के लिए भी प्रयुक्त करते हैं ग्रौर उस सीमा में वे भारवि के समकक्ष ठहरते हैं। माघ ग्रादर्श रंग-रूपों के द्वारा ग्रसाधारएा, फिर भी स्वाभाविक चित्रों की उद्भावना में प्रवरसेन की प्रतिभा को पहुँचते हैं। उनमें यद्यपि उिनत-वैचित्र्य ग्रधिक है फिर भी वे प्रकृति के ग्रधिक निकट हैं ग्रीर श्रीहर्ष प्रकृति के स्थान पर मानवीय भावों के पंडित हैं। श्रीहर्ष के पांडित्य ने उनका सर्वत्र ही साथ दिया है, इस कारएा उनके प्रकृति-वर्णनों में चरम का उक्ति-वैचित्र्य है जिसमें प्रकृति के रूप की सहजता बिल्कुल खो गई है। यद्यपि यहाँ प्रकृति-वर्गन के प्रसंग में ही इस प्रकार शैली की परम्परा का रूप दिखाया गया है, फिर भी यह आदर्श और शैली की सम्बन्धात्मक परम्परा प्रकृति के सभी प्रकार के रूपों में समान रूप से पाई जाती है। चाहे प्रकृति का मानवीकरण रूप हो या उद्दीपन रूप हो, यह शैली का विकास सभी जगह मिलेगा।

प्रकृति-रूपों की परम्परा

ग्रालम्बन की सीमा—प्रथम भाग में कहा जा चुका है मानव ग्रीर उसकी कला के विकास में प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति का पूरा हाथ रहा है। मानव के जीवन

१. इस विषय में लेखक का--'मंस्कृत काव्य में प्रकृति-वर्णन की शैलियाँ' नामक प्रकरण देखना चाहिए (संस्कृत भाग)।

में सौन्दर्श्य की स्थापना करके उमे कलात्मक बनाने का श्रेय भी उसके चारों ग्रोर फैली हुई प्रकृति को ही मिलना चाहिये। इस सौन्दर्शनुभूति का ग्रालम्बन है प्रकृति, उसक़ा व्यापक सौन्दर्थ। परन्तु जब प्रकृति हमारे ग्रन्य भावों पर प्रभाव डालती हुई विदित होती है, उस समय उसका उद्दीपन-रूप होता है। संस्कृत के काव्याचार्यों ने प्रकृति को उद्दीपन विभाव के ग्रन्तर्गत माना है परन्तु संस्कृत काव्यों की विशद श्रृंखला में सभी प्रकार के प्रकृति-रूप ग्राते हैं। यहाँ एक वात नो स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है। प्रकृति में ही हमारा जीवन-व्यापार चल रहा है, इस प्रकार मानव के ग्राकार, स्थिति ग्रौर भावों के तादात्म्य-सम्बन्ध के लिये ग्रौर साधारणीकरण के लिए भी ग्राधार-रूप से प्रकृति का वर्णन ग्रावश्यक होता है। इस प्रकार के प्रकृति-वर्णन एक ग्रोर पृष्ठभूमि के रूप में भावों को प्रतिध्वनित करते हैं ग्रौर साथ ही दूसरी ग्रोर उनका प्रभाव मानसिक भावों पर भी पड़ता है। फिर प्रकृति कभी वस्तु ग्रालम्बन के रूप में ग्रौर कभी भाव ग्रालम्बन के रूप में उपस्थित होती है। ग्रुद्ध उद्दीपन विभाव में ग्रौन वाली प्रकृति का रूप इससे भिन्न है, जिसमें प्रकृति केवल दूसरे भावों को उद्दीस करने की हिष्ट से चित्रित होती है।

उन्मुक्त श्रालम्बन संस्कृत साहित्य में प्रकृति का उन्मुक्त श्रालम्बन रूप कम है, जिसमें भाव का श्राश्रय किव या पाठक ही होता है। प्रकृति को श्रालम्बन मानकर किव श्रपनी भाव-प्रवण्ता में प्रकृति की सौन्दर्यानुभुति से श्रविभूत भावनाश्रों की श्रिभिन्यंजना प्रकृति-चित्र की रूपरेखा के साथ करता है। परन्तु इस प्रकार के मनस्-परक प्रकृति-चित्र संस्कृत साहित्य में बहुत ही कम हैं। यह प्रकृति का प्रभावात्मक रूप गीतियों में श्रधिक व्यक्त हो उठता है। प्रकृति को पाकर किव स्वयं श्रनुभूतिशील होता है श्रीर उस समय वह केवल भावों को श्रिभव्यक्त कर पाता है, प्रकृति के चित्र या तो रेखा-रूप में श्राधार प्रदान करते हैं या भावों को व्यंजित करते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐसे गीति-काव्य का श्रभाव है, यद्यपि वैदिक साहित्य प्रकृति के उल्लास में इबा हुशा ही विदित होता है। परन्तु यह उन्मुक्त भावों का काव्य-रूप जिसमें रूप से भाव-पक्ष श्रधिक होता है, संस्कृत की साहित्यक परम्पराश्रों में नहीं श्रा सका है। सम्भव है उस समय की जन-भाषाश्रों में ऐसे गीत हों जो श्राज हमारे सामने नहीं हैं। संस्कृत साहित्य में इस भावना ने श्रन्य रूपों में श्रभिव्यक्ति का माध्यम दूँ हा है। वाल्मीिक 'रामायग्रा' में कहीं-कहीं प्रकृति के उन्मुक्त श्रालम्बन चित्रों के साथ इस सौन्दर्यानुभूति की व्यंजना श्रवश्य श्रा जाती है। प्रकृति की वर्णना में कभी-कभी

१. द्र० लेखक का 'गीति-काब्य में प्रकृति का रूप और संस्कृति साहित्य' नामक निवन्ध (विह्य-भारती पत्रिका, श्रावण-आश्विन, २००३)।

पात्र की मनः स्थिति का रूप भी मिला हुआ है। काव्यों में इस प्रकार की व्यंजना पात्रों की पूर्व मनःस्थिति के उद्दीपन रूप में हुई है ग्रौर या इस प्रकार के वर्गानों में ग्रारोप की प्रवृत्ति ग्रधिक है। कथानक के साथ प्रकृति का स्वतन्त्र ग्रालम्बन जैसा रूप ग्रवश्य मिलता है। उस समय या तो पात्र स्वयं ही वर्गन करते हैं श्रीर या वे वर्गानों से मलग-थलग रहते हैं। संस्कृत के महाकाव्यों में घटनाम्रों द्वारा कथानक के विकास से अधिक ध्यान वर्णन-सौन्दर्य पर दिया जाता रहा है। इस कारण ये वर्णन-प्रसंग भी वस्त्-स्थिति स्रौर भाव-स्थिति दोनों के श्राधार न होकर स्वतन्त्र लगते हैं। म्रादि काव्य में ऐसे वर्णनों को भ्रधिक स्थान मिल सका है: उसमें दृश्यों की चित्रमय योजना की गई है। 'रामायएा' में वस्तु-स्थिति, परिस्थिति ग्रौर व्यापार-स्थिति के साथ वातावरा की योजना में रूप-रंग, ध्वनि-नाद, म्राकार-प्रकार म्रौर गंध-स्पर्श के संयोगों द्वारा चित्रों को स्पष्ट मनस्-गोचर बनाने का प्रयास किया गया है। पीछे उल्लेख किया जा चका है कि साधारण चित्रमय वर्णनों को ग्रालंकारिक योजना द्वारा व्यंजनात्मक बनाने का प्रयास चलता रहा है जो आगे चलकर रूढ़ि और वैचित्र्य की प्रवृत्ति में दिखाई देता है। साथ ही स्वतन्त्र वर्णनों को उद्दीपन की व्यापक-भावना के अन्तर्गत चित्रित करने की प्रवृत्ति का भी विकास होता गया है। यद्यपि पिछले महाकाव्यों में भी सर्ग के सर्ग सन्ध्या, प्रातः और ऋतु ब्रादि के वर्णानों में लगाए गए हैं और उनका कोई विशेष सम्बन्ध भी कथा के विस्तार से नहीं लगता। फिर भी समस्त वर्रान ब्यापक उद्दीपन के रूप में प्रस्तृत किए गए हैं।

पृष्ठ-भूमि: वस्तु-ग्रालम्बन—पहले ही कहा जा चुका है कि प्रकृति पृष्ठ-भूमि के रूप में भी कभी वस्तु-ग्रालम्बन के रूप में ग्रीर कभी भाव ग्रालम्बन के रूप में उपस्थित होती है। प्रकृति समस्त मानवीय स्थितियों को ग्राधार प्रदान करती है। ग्रवने परिवर्तित रूपों में समय ग्रीर स्थान का ज्ञान प्रस्तुत करती है। इन रूपों में प्रकृति स्वतन्त्र ग्रालम्बन नहीं है, परन्तु स्थितियों के प्रसार में समवाय रूप से ग्रालम्बन ग्रवस्य है। 'महाभारत' में प्रकृति के रूप ग्रयने रेखा-चित्रों में इसी प्रकार के हैं। ये चित्र पात्र की वस्तु-स्थित ग्रीर मार्ग के स्वरूप वातावरण ग्रादि को सम्मुख लाने के लिए हैं। 'रामायण' में भी इस प्रकार के वर्णन स्थान-स्थान पर ग्राए हैं। ये चित्र वन-गमन-प्रसंग के वाद के हैं। राम वन में विचरण कर रहे हैं, उस समय उनके मार्ग का ग्रीर उसमें स्थित बन, पर्वत, निर्भरों का चित्र सम्मुख रखना स्थितियों की विभिन्न रेखाओं को स्पष्ट करने के लिए ग्रावस्यक था। 'रामायण' में समय ग्रीर स्थान का वर्णन भी है जो ग्रधिकांश स्थलों पर स्वतन्त्र रूप में ही है। इसी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारण कदाचित् वाद के कवियों में प्रातः, सार्य, सूर्योदय, चन्द्रोदय तथा ऋतु-वर्णनों के रूप किसी वस्तु-स्थिति ग्रादि के ग्राधार नहीं हो सके। क्रमशः इनका सम्बन्ध वर्णनों के रूप किसी वस्तु-स्थिति ग्रादि के ग्राधार नहीं हो सके। क्रमशः इनका सम्बन्ध

कथानक की घटनाओं की पृष्ठ-भूमि में या पात्रों की स्थितियों के आधार रूप में नहीं के बराबर होता गया। कालिदास और अइवदोष के काव्यों में इस प्रकार के वर्णनों का सम्बन्ध किसी सीमा तक आलम्बन की भावना से है। स्थान आदि के वर्णन इसी वस्तु-आलम्बन के अन्तर्गत हुए हैं, यद्यपि अपनी परम्परागत प्रवृत्ति के फलस्वरूप शैली में भेद अवश्य है। संस्कृत के नाटकों में समय और स्थान के इस प्रकार के आलम्बन-चित्र पात्रों और घटनाओं को आधार प्रदान करने के लिए दिए गए हैं। वार्ण की 'कादम्बरी' में प्रकृति की विस्तृत चित्र-योजना अपनी समस्त पूर्णता में घटना-स्थल स्पष्ट करने के लिये ही हुई है और वह वस्तु-आलम्बन की सुन्दरतम उदाहरण है। यद्यपि इन चित्रों में इतनी पूर्णता और इतना सौन्दर्य-विस्तार है कि वे स्वयं स्वतन्त्र-आलम्बन लगते हैं। परन्तु चित्र अपने क्रिमिक-विकास में विशेष घटना-स्थिति की और चित्र-पट के हश्यों की भाँति घूमते, केन्द्रित होते आते हैं। भारिव के 'किरातार्जुनीय' में अर्जुन के मार्ग का वर्णन भी किसी-किसी स्थल पर इसी प्रकार का है।

भाव-ग्रालंबन (क) - कभी-कभी कवि प्रकृति के चित्रों को किसी मन:स्थिति विशेष की पृष्ठ-भूमि के रूप में प्रस्तृत करता है अथवा प्रकृति में पात्र विशेष के मन:-स्थित भावों को प्रतिच्विनत करता है। ऐसी स्थिति में प्रकृति भाव ग्रालम्बन के रूप में उपस्थित होती है। यह प्रकृति की पृष्ठ-भूमि किसी मनोभाव से निरपेक्ष होकर भी भाव-ग्रालम्बन के रूप में रह सकती है, क्योंकि प्रकृति-सौन्दर्य में भावानुभूति के ग्रनुकुल स्थिति उत्पन्न कर देने की शक्ति है। संस्कृत काव्यों में इस प्रकार का प्रकृति का भाव-म्रालम्बन रूप कम है म्रीर जो चित्र हैं उनमें प्रकृति मृतुकूल स्थिति में ही है—वह कभी पात्र का स्वागत करती जान पड़ती है और कभी छिपे हुए उल्लास की भावना व्यंजित करती है। कालिदास ने 'रघुवंश' में ग्रौर भारिव ने 'किरातार्जुनीय' में कुछ ऐसे प्रकृति के रूप दिए हैं। इनमें कहीं-कहीं तो केवल पाठक की मन:स्थित को भाव के ग्रनुरूप बनाने का प्रयास है और कहीं प्रकृति स्वयं इस भाव को प्रकट करती जान पड़ती है। मानवीय भावों के समानान्तर प्रकृति के चित्रों को उपस्थित करना भी इसी भाव-म्रालम्बन की सीमा में म्रा जाता है। कालिदास ने 'रघवंश' में प्रातःकाल का वर्णन ग्रीर ऋतू का वर्णन राजा के ऐश्वर्य के समानान्तर प्रस्तृत किया है। ये वर्णन भाव ग्रालम्बन हैं क्योंकि प्रकृति के रूप-व्यापार उसी भाव में ग्रात्मसात हो जाते हैं। साथ ही स्वयंवर-प्रसंग के प्रकृति सम्बन्धी संकेतात्मक वर्णन भी वस्तु-ग्रालम्बन ग्रौर भाव-ग्रालम्बन के ग्रन्तर्गत ग्रा जाते हैं जिनमें किसी स्थानकाल का रूप मिलता है।

१. द्र॰ लेखक का 'संस्कृत के विभिन्न काव्यरूपों में प्रकृति', नामक लेख। (विश्व-भारती प्रिका)

ग्रारोपवाद: उद्दीपन की सीमा--मानव ग्रपने दृष्टि-कोए। से ग्रपने ,मनोभावों के ग्राधार पर ही सारे जगत को देखता है। इस दृष्टि की प्रधानता के कारए। ही उसे प्रकृति अपने भावों से अनुप्राणित लगती है और कभी अपनी जैसी क्रियाओं में व्यस्त जान पड़ती है। साथ ही जब वह ग्रपनी भावानुभूति की ग्रोर ध्यान देता है, उस समय प्रकृति उसके भावों को अनुकूल या प्रतिकूल होते हुए भी अधिक गम्भीर बनाती है। यही प्रकृति का उद्दीपन रूप है। प्रकृति के ग्रनुप्राणित रूप ग्रीर मानवीकरण में किसी दूसरी मन:स्थिति या भावों की स्थिति स्वीकृत है। इसके साथ जो सहचरण की भावना है उसमें प्रकृति का विशुद्ध रूप नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रकृति किसी मनोभाव की सहायक न होकर, उनसे स्वयं प्रभावित रहती है। परन्तु व्यापक दृष्टि से इनका वर्णन फिर उसी प्रकार की मनः स्थिति उत्पन्न करता है जिससे प्रभावित वे चित्र थे। इस कारण उद्दीपन के अन्तर्गत इनको लिया जा सकता है। संस्कृत के महाकाव्यों में इस प्रकार के वर्णन ग्रादि से ग्रन्त तक पाये जाते है। इनकी प्रवृत्ति मानवीकरण की स्रोर स्रधिक रही है; साथ ही इस भावना में भी सुन्दर कल्पना स्रौर व्यंजना के स्थान पर रूढ़ि ग्रौर चमत्कार का आश्रय ग्रधिक होता गया है। कालिदास ही इस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ किव हैं। भारिव ग्रीर जानकीदास में भाव से ग्रिधिक श्राकार प्रधान होता गया, जो माघ में मधु-क्रीड़ाभ्रों के रूप में अपने चरम पर पहुँचा है। प्रकृति सहचरण की भावना के साथ प्रकृति के पात्रों से स्नेह-सम्बन्ध स्थापित करके भाव व्यंजना करने की परम्परा चली है । इससे सम्बन्धित दूत-काव्यों की परम्परा में कालिदास के 'मेघदूत' में जो मधुर-भावना है वह ग्रन्यत्र नहीं है। प्रकृति से सहचरण की भावना का स्रोत मानव की स्वच्छंद प्रवृत्ति में ही है। ग्रादि प्रवन्ध-काव्य में राम सीता का समाचार प्रकृति से पूछते हैं; 'महाभारत' में भी दमयन्ती नल का समाचार प्रकृति के नाना रूपों से पूछती फिरती है। 'म्रभिज्ञान शाकुन्तल' का सौन्दर्य प्रकृति की सहचरगा-भावना में ही सिन्नहित है। भवभूति के 'उत्तर राम-चरित' में प्रकृति के प्रति यही भावना प्रकृति-रूप पात्रों की उद्भावना भी करती है; ग्रौर प्रकृति के चित्र तो इस भावना से अनु-प्राणित है ही। 'विक्रमोर्वशीय' में इसी भावना के आधार पर एक स्रंक की समस्त वातावरण सम्बन्धी भ्रायोजना की गई है जो भ्रपने सौन्दर्य में श्रद्वितीय है।

विशुद्ध उद्दीपन विभाव — शुद्ध-उद्दीपन के अन्तर्गत आने वाले प्रकृति के वर्णन भाव की किसी पूर्व स्थिति को उत्तेजित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति कभी अनुकूल और कभी प्रतिकूल चित्रित होती है। निरपेक्ष प्रकृति भी भावों की उद्देगशील स्थिति में उद्दीपन का कार्य करती है। संस्कृत साहित्य में अधिकांश रूप से पहले दो रूप ही पाये जाते हैं। रामायण में वियोगी राम के द्वारा पम्पासर का वर्णन प्रकृति का निरपेक्ष रूप प्रस्तुत करता है। इस स्थल पर प्रकृति का निरपेक्ष रूप राम के हृदय में

दो मनोभावों का समानान्तर सामञ्जस्य उपस्थित करता है। परन्तु इस स्थल पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रकृति ने राम के मनोभाव को ग्रधिक गम्भीर रूप से पाठक के सामने नहीं प्रस्तूत किया। प्रकृति के उद्दीपन का स्वाभाविक रूप भी 'रामायरा' में पाया जाता है। प्रकृति के परिवर्तित स्वरूप ग्रपने संयोगों के साथ वेदना को घनीभृत करते हैं। महाकवि ग्रश्वघोष के 'सौन्दरानन्द' में प्रकृति ग्रपनी ग्रनुकूल रूप-रेखा में वियोगी हृदय के साथ व्याकुल है। कुछ स्थलों पर कालिदास ने प्रकृति-चित्रों की उद्भावना स्वाभाविक रीति से भावों को उद्दीत करने के लिए की है। 'कूमारसम्भव' में वसन्त-वर्णन ग्रपने समस्त विस्तार में उद्दीपन के रूप में प्रकृति का सुन्दरतम उदाहरण है। विध्वस्त स्रयोध्या स्रौर देवपूरी का वर्णन इसी हब्टि में हस्रा है। पहले ही कहा जा चुका है कि उद्दीपन रूप में प्रकृति मनोभावों को ग्रधिक प्रगाढ़ करने में सहायक होती है, साथ ही अनुप्रारिएत प्रकृति की सहचरएा भावना में जो आरोप की भावना है वह भी उसी प्रवृत्ति से सम्बन्धित है। इस कारण प्रकृति के उद्दीपन-रूप के वर्णन मिश्रित हैं। बाद के किवयों में प्रकृति का उद्दीपक स्वरूप भी रूढिवादी होता गया है। ये किव प्रकृति के समस्त वर्णनों को उद्दीपन के रूप में ही खींच ले जाते है। महा-काव्यों में कथा-प्रसंग से अलग केवल काल्पनिक नायिकाओं को पृष्टभूमि में लाकर प्रकृति के उद्दीपन रूप को उपस्थित किया गया है। यह उद्दीपन की प्रवृत्ति प्रारम्भ से पाई जाती है, क्योंकि मानबीय स्वच्छंद-भावना में भी किसी ऋहदय नायिका का रूप विद्यमान रहता है। रामायण के सुन्दर-काण्ड के वर्णनों में यह भावना पाई जाती है; साथ ही कालिदास के 'ऋतुसंहार' में सारी उद्दीपन की भाव-धारा किसी ग्रहरय प्रेयसी को लेकर ही है। परन्तु वाद के किवयों ने वस्तु-वर्ग्गन ग्रीर काल-वर्ग्गन को केवल इसी दृष्टि से प्रस्तृत करना ग्रारम्भ किया है। यह प्रवृत्ति ग्रयनी रूढिवादिता में यहाँ तक बढ़ी कि वर्रान-प्रसंगों में प्रकृति की भिन्न वस्तुग्रों का उल्लेख करके ही भावों का एकमात्र वर्णन किया जाने लगा। ग्रौर कभी-कभी तो इन स्थलों पर केवल मानवीय मधु-क्रीड़ाग्रों का वर्णन मात्र प्रमुख हो उठना है । कलात्मक रूड़ि-वादिता ने संस्कृत काव्यों को कभी उन्मुक्त वातावरण नही दिया जिसमे प्रकृति का स्वतंत्र ग्रालम्बन-रूप या उद्दीपन रूप ही विशुद्ध हो सकता । य काव्य ग्रधिकाधिक कृत्रिम ग्रौर ग्रस्वाभाविक होते गये हैं। उनमें भावात्मकता के स्थान पर शारीरिक मांसलता है श्रौर वर्णनों की चित्रमयता ग्रौर भावप्रवी एता के स्थान पर विचित्र कल्पना ग्रौर स्थूल ग्रारोपवादिता ग्रधिक ग्राती गई है।

<mark>ब्रलंकारों में उपमात</mark>—पिछली विवेचना में कहा जा चुका है कि स्वाभाविक

१. विरोष विस्तार से—'पंग्कृति काध्य में प्रकृति' नामक लेखक की पुस्तक में विचार किया नया है।

मानसशास्त्र के प्राधार पर अलंकारों का प्रयोग भाव और वस्तु को अधिक स्पष्टता से ग्रभिव्यक्त करने के लिए होता है। बाद में ग्रलंकारों में वर्णन-वैचित्र्य का कितना ही विकास क्यों न हो गया हो परन्तु उनकी ग्रन्तिनिहित प्रवृत्ति श्रिभिव्यक्ति को ग्रधिक व्यंजनात्मक करने की रही है। साहित्य में प्रकृति की चित्रमय योजना के द्वारा आलं-कारिक प्रयोगों से वस्तु-स्थिति, परिस्थिति श्रीर क्रिया-स्थितियों को वातावरण के साथ म्रधिक भाव-गम्य बनाया गया है। इसके लिए जिन स्थलों पर प्रकृति के एक चित्र को स्पष्ट करने के लिए दूसरे हश्य का स्राध्यय लिया गया है, वे चित्र सुन्दर वन पड़े हैं। ऐसे प्रयोग वाल्मीकि में भी मिलते हैं; परन्तु ग्रब्वघोष ग्रौर कालिदास में इनका विकास हुम्रा है। कालिदास में म्रलंकारों के ऐसे चित्रमय प्रयोग सर्वश्रेष्ठ बन पडे हैं। भारिव ग्रौर प्रवरसेन में ग्रलंकारों का यह रूप रहा है, यद्यपि कल्पना प्रधिक जटिल होती गई है। माघ में यह प्रवृत्ति कम होती गई है । इन प्रयोगों में कहीं स्वत:सम्भावी रूपों की योजना का ग्राश्रय लिया गया है ग्रीर कहीं कविप्रौढोक्ति-सम्भव काल्पनिक रूपों की, जो ग्रपने रंग-रूपों, ग्राकार-प्रकार तथा ध्वनि गंध के संयोग में विभिन्न स्थितियों के ग्राधार पर सम्भव हो सकते हैं। भारिव ग्रीर माघ में प्रकृति उपमानों की योजना का यही दुसरा रूप अधिक पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अलंकारों में मानवीय स्थितियों भौर कियाभों से भी साम्य उपस्थित किया गया है। इसमें स्रलंकारों में प्रकृति का प्रयोग मानवीकरए के रूप में होता है और कहीं रूपों को ही भावात्मक बनाने के लिए। बाद में इसमें भी कृतिमता और ग्रसाधारण की प्रवृत्ति ग्रा गई है।

सौन्दर्य से वैचित्र्य (क)—ग्रलंकारों में प्रकृति का उपयोग उपमानों के रूप में होता है। इसके अन्तर्गत मनोविज्ञान के साथ ही सौन्दर्यभाव का भी अन्तर्भाव है। अलंकार साहश्य और संयोग के आधार पर सुन्दर और रमणीय भाव की अभिव्यक्ति करने वाली एक शैली है। वाल्मीिक, कालिदास, अश्वघोष और भास के आलंकारिक प्रयोगों में अधिकतर इस सौन्दर्य-भाव का विचार मिलता है। परन्तु वाद में अलंकारों में वैचित्र्य-भावना के विकास के साथ ही वस्तुत्त्व की विचित्र कल्पना और प्रेयत्व की कार्य-भावना के विकास के साथ ही वस्तुत्त्व की विचित्र कल्पना और प्रेयत्व की कार्य-कारण सम्बन्धी उहारमकता का आरोप होता गया। संस्कृत काव्यों की परम्परा में जो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त उपमानों का सत्य है, वही वस्तु-स्थिति, परिस्थित और क्रियास्थित सम्बन्धी उपमानों की योजना के विषय में भी सत्य है। संस्कृत के किवयों में कला से कृत्रिमता की और, कल्पना से ऊहा की ओर जाने की प्रवृत्ति समान रूप से सभी क्षेत्रों में पाई जाती है।

भाव-व्यंजना स्रौर रूढ़िवाद (ख)—प्रकृति के विभिन्न रूपों के साथ हमारा भाव-संयोग भी होता है जिसका स्राधार हमारी स्रन्तर्वृत्ति की सौन्दर्यानुभूति है। इसीके स्राधार पर प्रकृति के उपमानों की विभिन्न योजनास्रों द्वारा भावों की व्यंजना की जाती है जो ग्रसंलक्ष्यक्रम व्यंग्य के ग्रन्तगंत ग्राती है। ग्रन्तर्वृत्ति का यह बाह्यहप जो प्रकृति के विस्तार से तादात्म्य स्थापित कर रहा है, महाकवियों की ही भावुक दृष्टि में ग्रा सका है। ग्रधिकतर पहले किव ही इन प्रकृति के ह्पों के द्वारा मानवीय भावों को सुन्दर रूप से व्यक्त कर सके हैं। वाद के किवयों ने इस प्रकार के चित्र कम उपस्थित किये हैं ग्रौर उनमें भी स्वाभाविकता के स्थान पर कष्ट कल्पना का प्रवेश हो गया है। माघ ग्रौर श्रीहर्ष में कुछ स्थलों पर ऐसे स्वाभाविक स्थल भी ग्रा गये हैं जो कालिदास के समक्ष रसे जा सकते हैं, परन्तु ग्रपनी सामृहिक चेतना में वे रूढ़िवादी हैं।

हिन्दी मध्य युग की भूमिका— संस्कृत की काव्य-शास्त्र सम्बन्धी परम्परा तथा उसके काव्य के विभिन्न रूप हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग की भूमिका के समान हैं। परन्तु हम ग्रागे देखेंगे कि यह भूमिका साहित्य के ग्रादर्शों तैक ही सीमित है। ग्रन्य क्षेत्रों में इस युग के साहित्य ने स्वतन्त्र रूप से विभिन्न क्षेत्रों से प्रेरएण ग्रहरण की है। संस्कृत-साहित्य के बाद के काव्य के समानान्तर प्राकृत ग्रीर ग्रपभ्रंश का साहित्य भी है। इन साहित्यों का एक भाग तो धार्मिक चेतना से पाली के समान प्रभावित रहा है। प्राकृत साहित्य में संस्कृत काव्यादर्शों का ग्रनुकरण ग्रधिक दूर तक हुग्रा है। ग्रपभ्रंश साहित्य में संस्कृत साहित्य के ग्रादर्शों का पालन तो मिलता है, पर एक सीमा तक इसमें स्वच्छन्द प्रवृत्तियों का समन्वय भी हुग्रा है। यह भावना जन-जीवन के सम्पर्क को लेकर है। परन्तु ग्रपभ्रंश के काव्यों में (जिनमें प्रमुखता जैन काव्यों की है) धार्मिक प्रवृत्ति तथा साहित्यक ग्रादर्शों के ग्रनुसरण के कारण स्वच्छदवाद को पूर्ण ग्रवसर नहीं मिल सका। इस कारण उसमें प्रकृति सम्बन्धी किसी परम्परा का रूप स्पष्ट नहीं हो सका है। ग्रगले प्रकरण में हम देखेंगे कि हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में काव्य को एक वार फिर ग्रधिक उन्मुक्त वातावरण मिला।

## हितीय प्रकरण मध्ययुग की काव्य-प्रवृत्तियाँ

युग की समस्या-प्रकृति ग्रौर काव्य के मध्य में मानव की स्थिति निश्चित है। काव्य में प्रकृति-रूपों की विवेचना के पूर्व काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों से परिचित होना ग्रावच्यक है। इन प्रवृत्तियों का ग्रध्ययन मानव को लेकर ही सम्भव है ग्रीर मानव का ग्रध्ययन युग विशेष की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक चेतना में सन्निहित है। साहित्य ग्राखिर ग्रभिन्यक्ति तो उसी मानव जीवन की है। जिस युग के विषय में कहने जा रहे हैं, उस हिन्दी मध्ययुग के साहित्य के विषय में पिछले साहित्य के इतिहास-लेखकों का कथन था कि यह ग्रसहाय ग्रीर पराजित जाति का प्रतिक्रियात्मक साहित्य है ग्रौर इसी कारगा इसमें भक्ति-भावना को प्रधानता मिली है ।' पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस घारएा। को भ्रम-मूलक सिद्ध किया है ग्रौर मध्ययुग की भक्ति-भावना को साहित्यिक रूप में स्वीकार किया है। रसवाभाविक रूप से राजनीतिक स्थिति तथा भारत में इस्लाम धर्म के प्रवेश का प्रभाव मध्ययुग के साहित्य पर अवश्य पड़ा है । इस युग के साहित्य पर जो प्रभाव इनका पड़ा है, उसपर ग्रागे विचार किया जायगा । परन्तु इस युग की व्यापक भूमिका में युग की काव्य-प्रवृत्तियों को समभने के लिए ग्रावश्यक है कि मध्ययुग की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के साथ दार्शनिक, धार्मिक तथा कलात्मक पृष्ठ-भूमि को प्रस्तुत कर लिया जाय। वस्तुतः हिन्दी मध्ययुग का साहित्य इस सांस्कृतिक चेतना के ग्राधार पर विकसित हुग्रा है ।

शृं खला की कड़ी—इस विषय में एक वात का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है। अभी तक हम मध्यशुग के साहित्य के साथ संस्कृत साहित्य की वात सोचन के अभ्यस्त रहे हैं। इस युग के साहित्य के पूर्व अपभ्रं शतथा प्राचीन हिन्दी का विशाल

१. त्राचार्य रामचन्द्र गुक्ल, मिश्रवन्धु, पंडित त्र्रयोध्या सिङ् उपाध्याय तथा बावू श्यामसुन्द्रस्दास इसा मत के हैं। डा॰ रामकुमार भी राजनीतिक कारण को महत्त्व देने हैं।

२. हिन्दी-साहित्य की भूमिका

साहित्य है। चारण काव्यों के रूप में प्राचीन हिन्दी का वहत कम साहित्य हमारे सामने है । भारतीय साहित्य की शृंखला की यह कड़ी ग्रभी तक उपेक्षित रही है ग्रौर इस काररा हिन्दी मध्ययूग की काव्यगत परम्पराग्रों की पूरी रूप-रेखा हमारे सामने नहीं ग्रा सकी है। <sup>9</sup> धार्मिक भाव-धारा के विषय में भी पहले इसी प्रकार सन्देहात्मक स्थिति थी। इसी परिस्थिति के कारण ग्रियर्सन ने भक्ति को मध्ययूग की स्राकस्मिक वस्तु के रूप में समका था। इधर दक्षिए। के ग्रालवारों की भक्ति परम्परा के प्रकाश में ग्राने पर तथा सिद्धों ग्रौर नाथों के ग्रध्ययन की पृष्ठ-भूमि पर भक्ति-भावना का स्रोत ग्रधिक निश्चित हो सका है। ग्रपभ्रंश साहित्य के व्यापक ग्रध्ययन से साहित्यिक परम्पराभ्रों का क्रम उपस्थित हो सकेगा। र इस साहित्य में जन-सम्पर्क सम्बन्धी स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ ग्रवञ्य मिलती हैं, यद्यपि कवियों के सामने साहित्यिक ग्रादर्शों की परम्परा भी सदा रही है। सिद्धों और नाथों का एक वर्ग ऐसा अवज्य है जिसके सामने साहित्यिक बंधन नहीं था, परन्त्र उसका ग्रिभिव्यक्ति का ग्रपना ढंग था जिसमें जन-जीवन की बात न कही जाकर स्रपने मत स्रौर सिद्धान्त का प्रतिपादन ही है। जैन कवियों में धार्मिक चेतना ग्रधिक है ग्रौर राज्याश्रित कवियों के सामने संस्कृत तथा प्राकृत के ग्रादर्श ग्रधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके उपरांत भी ग्रपभ्रं श का कवि जन-जीवन से ग्रधिक परिचित है ग्रौर ग्रपने साहित्य में ग्रधिक उन्मुक्त वातावरए। तथा स्वच्छंद भावना का परिचय देना है। हम देखेंगे कि इसी स्वच्छंद भावना को हिन्दी साहित्य के मध्ययुग ने ग्रौर भी उनमूक्त रूप से अपनाने का प्रयास किया है।

युग चेतना तथा राजनीति—यहाँ राजनीतिक परिस्थित के रूप में एक बात का उल्लेख किया जा सकता है। हिन्दी-काव्य के मध्ययुग में किवयों के लिए विक्रम, हर्ष, मुंज ग्रौर भोज जैसे ग्राश्रयदाता नहीं थे ग्रौर उनको ग्रपने ग्राश्रयदाता सामंतों के यशगान का ग्रवसर भी नहीं था। इस स्थिति को राजनीतिक प्रभाव के रूप में मुसलमानों के भारत-प्रवेश से सम्बन्धित माना जा सकता है। वस्तुतः मध्ययुग में हमको जीवन के सभी क्षेत्रों में जन-ग्रान्दोलन के रूप में स्वच्छंदवादी प्रवृत्तिगाँ दिखाई पड़ती हैं। इस युग में, दर्शन, धर्म तथा समाज ग्रादि क्षेत्रों में रूढ़ि का विरोध हुग्रा ग्रौर नवीन ग्रादशों की स्थापना हुई। इस बातावरण के निर्माण के लिए तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ग्रनुकूल हुई। मुसलमान शासक विदेशी होने के कारण ग्रपने धर्म के पक्षपाती होकर भी यहाँ की परिस्थित के प्रति उदामीन थे। मध्ययुग के पूर्व ही कुमारिल तथा शंकर

१. राहुल सांकृत्यायनः हिन्दी कान्य-धारा की भूमिका ।

डा॰ रामिसंह तोमर का अपभ्रंश सम्बन्धा कार्य समाप्त हो गया है। आपका चेत्र विशेषतः
 जैन कथा-काव्य है। लेखक ने इस विषय में उनसे परामरी लिया है। इधर अन्य अन्थ भी प्रकाश में आये हैं।

ने बौद्धों को परास्त कर दिया था ग्रौर राजपूत सामन्तों की सहायता से हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। परन्तु न तो जनता के जीवन से बौद्धों का प्रभाव हट सका ग्रौर न हिन्दू-धर्म की स्थापना से सामाजिक व्यवस्था का रूप ही निश्चित हो सका था। ऐसी स्थिति में राज्य-शक्ति भी विदेशी हाथों में चली गई। फिर तो धर्म को सामाजिक व्यवस्था का ग्राधार बनाए रखना ग्रौर ग्रद्धैत दर्शन से धर्म के साधना-पक्ष का प्रतिपादन करना दोनों ही कठिन हो गया। परिगाम स्वरूप उस समय एकाएक दर्शन, धर्म ग्रौर समाज सभी को जनरुचि का ग्राथय दूँ इना पड़ा। इसका ग्रथं है इनको ग्रपनी व्यवस्था की रूप-रेखा प्रचलित समाज की प्रमुख प्रवृत्तियों के ग्राधार पर देनी पड़ी। साहित्य जीवन की जिन समष्टियों की ग्रभिव्यक्ति है, वे सभी ग्रपना संतुलन जन-जीवन के व्यापक प्रसार से कर रही थीं।

स्वच्छंद वातावरए। (क)-ऐसी स्थिति में मध्य-यूग के साहित्य को जन-श्रान्दोलन के स्वच्छंद भोंके ने एक बार हिला दिया । संस्कृत साहित्य की संस्कार-वादी परम्परा में स्वच्छंदवाद को उन्मुक्त वातावरसा नहीं मिल सका था। अपभ्रंश साहित्य में एक बार उसने प्रवेश करने का प्रयास किया है ग्रीर मध्ययूग में इसको उन्मक्त वातावरए। भी मिल सका है, परन्तु यह प्रयास पूर्ण सफल नहीं हुआ। इस साहित्यिक ग्रान्दोलन ने ग्रपनी ग्रन्य प्रेरणाएँ विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की हैं ग्रीर इस कारए। उसमें विभिन्न रूप पाए जाते हैं । परन्तु इस समस्त काव्य की व्यापक भावना के अन्तराल में एक स्वच्छंद तथा उन्मुक्त प्रवृत्ति का आभास मिलता है। यहाँ इन शब्दों का प्रयोग व्यापक भ्रथ में किया गया है। स्वच्छंदवाद किसी साहित्य की देश-काल गत सीमा में नहीं बाँघा जा सकता। वह तो व्यापक रूप से मानव-जीवन की स्वाभाविक तथा उन्मुक्त ग्रभिव्यक्ति है । इस साहित्यिक प्रेरणा में रूढ़ियों के प्रति विद्रोह भी होता है। <sup>२</sup> ग्रागे की विवेचना में हम देखेंगे कि मध्ययुग के जन-ग्रान्दोलन ने इस युग के दार्शनिक, धार्मिक ग्रौर सामाजिक वातावरण को स्वच्छंद बनाने में सहायता दी है भ्रौर इन सबसे प्रेरग्ग पाकर इस युग का साहित्य भी मूलतः स्वच्छंदवादी ही है । फिर भी मध्ययुग की श्रधिकांश काव्य-परम्पराग्रों में इस प्रवृत्ति का विकास नहीं हो सका । इसका एक कारण काव्य में भक्ति की प्रमुखता में देखा जा सकेगा। लेकिन इस यूग के काव्य पर भारतीय कला ग्रौर साहित्य के ग्रादर्शों का जो प्रभाव पड़ा है उसकी

१. हिन्दी-माहित्य की भूमिकाः पं० हजारी प्रसाट द्विवेदीः पृ० ५७

२. नेर्चुर्लियम इन इंगलिश पोड्ट्रीः स्टप्कोर्ड ए० बोकः ए० २४— मेने अभी तक प्रकृतिबाद के विकास की बात कही है जिसमें काव्य का सम्बन्ध न्वच्छंद-भाव से है। और इसी कार्ग वह व्यापक मानव प्रवृतियों की उन्मुक्त अभिव्यिक्त है जिसमें अपने से पूर्व की रूड़िवादी काव्य-भावना से विरोध भी है।

विवेचना से यह बात ग्रौर भी ग्रधिक स्पष्ट हो सकेगी।

### युग की स्थिति श्रौर काव्य

दर्शन स्रौर जीवन-शंकर की दिग्विजय के बाद भारतवर्ष में बौद्ध-धर्म का नाश हो गया। इसका अर्थ केवल इतना है कि यहाँ दार्शनिक पंडितों तथा धार्मिक ग्राचार्यों में बौद्ध-दर्शन तथा बौद्ध-धर्म की मान्यता नहीं रह सकी। परन्तु बौद्ध-धर्म का प्रभाव जनता पर ज्यों का त्यों वना था। इस प्रभाव का तात्पर्य स्राचारों तथा विश्वासों के विकृत रूप में लेना चाहिए। जनता किसी भी धर्म के बौद्धिक-पक्ष पर म्रधिक ध्यान नहीं देती, फिर बौध धर्म तो विशेषतः संन्यासियों का धर्म था। जहाँ तक मस्तिष्क की समस्या थी. तर्क का क्षेत्र था, शंकर का ग्रहैन ग्रटल ग्रीर ग्रकाट्य था। परन्तू जीवन की व्यावहारिक हिंट से यह दर्शन दूर पड़ता है। मध्ययूग की जनता के लिए अपने बौद्धिक म्तर पर यह तत्त्ववाद ग्राह्य होना सम्भव नहीं था। जीवन के ब्राध्यात्मिक पक्ष को स्पर्श करने के लिए भी जीवन की ब्रस्वीकृति मध्ययुग के ग्राचार्यों को सम्भव नहीं जान पड़ी। ग्राध्यात्मिक साधना के लिए ग्रद्धैत को विशिष्ट श्चर्य में ही स्वीकार किया जा सकता है। इसी कारए रामानुजाचार्य तथा उनके परवर्ती श्राचार्यों ने विशिष्टाद्वैत का ही प्रतिपादन किया है। दार्शनिक प्रतिपादन की शैली तर्क है स्रोर इस कारए। इन स्राचार्यों ने भ्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन तर्क के स्राधार पर किया है। भ्रद्वैतवाद में जिस सीमा तक बौद्धिक कल्पना का चरम है, उस सीमा तक जीवन का व्यावहारिक समन्वय नहीं है । ब्रात्मवान जीव स्वचेतना तथा रूपात्मक जगत् की अनुभूति को लेकर ही आगे बढता है। जीवन के स्वाभाविक और स्वच्छन्द दर्शन में ग्रहैत की व्यापक एकता का सकेत तो मिलता है, पर उसके लिए जगन् की रूपात्मक सत्ता को भ्रम मानना ग्रौर ग्रपनी स्वानुभूत ग्रात्मा के व्यक्तित्व को ग्रस्वीकार करना सरल नहीं है। इसलिए जब दर्शन धार्मिक जीवन स्रीर व्यक्तिगत साधना का समन्वय उपस्थित करना चाहता है, वह विभेदवादी लगता है । रामानुजाचार्य ने ऋपने विशिष्टाद्वैत में इसी एकता और भिन्नता का समन्वय उपस्थित किया है। रामानूज का ब्रह्म प्रकृति, जीव और ईश्वर से युक्त है। ईश्वर अपने पूर्ण स्वरूप में ब्रह्म से एक रूप है। भेद यह है कि ईश्वर धार्मिक साधना का ग्राध्य है ग्रार ब्रह्म तत्ववाद की त्रि-एकता का प्रतीक है। रामानुज का यह सिद्धान्त विल्कृल नया हो, ऐसा नही है। इसमें जीव, प्रकृति स्रौर ईश को सत्य मानकर सब में ब्रह्म की स्रभिव्यक्ति स्वीकार की गई है । यह एक प्रकार से धार्मिक साधना के लिए शंकर के पारमार्थिक स्रौर ब्यावहारिक सत्यों का समन्वय समभा जा सकता है। इसमें संसार की रूपात्मक सत्ता का अर्थ

हिन्दी-साहित्य की भूमिकाः पं० हजारीप्रसाद दिवेदीः; पृ० ४।

लगाने के लिए माया का म्राश्रय भी नहीं लेना पड़ा है। म्राचार्य वल्लभ ने अपने पृष्टि-मार्ग के लिए जिस गुढ़ाई त का प्रतिपादन किया है उसका स्वरूप भी इसी प्रकार का है। शंकर ने सत्य के जिस म्रंशानुक्रम का उल्लेख किया है उसी को वल्लभ ने सत् (प्रकृति), चित् (जीव) ग्रौर म्रानन्द (ईश) के रूप में स्वीकार किया है। जीव में प्रकृति का म्रंश है इसलिए वह 'सच्चिता' है ग्रौर ईश में प्रकृति तथा जीव दोनों का तिरोभाव है इस लिए वह 'सच्चितानन्द' है। इस प्रकार इसमें भी धार्मिक साधना का दृष्टिकोण प्रमुख है। इस समस्त तत्त्ववादी विचारधारा का कारण यही है कि दर्शन भ्रपना मार्ग जीवन के व्यापक क्षेत्र में बना रहा था। ऐसी स्थिति में दर्शन में उन्मुक्त वातावरण की स्वीकृति सम्भव हो सकी, जिसके फल-स्वरूप मध्ययुग के तत्त्ववाद में यथार्थवादी ग्राईत का प्रतिपादन हुग्रा।

सहज ग्रात्मानुभृति - ग्रभी तक दार्शनिक ग्राचार्यो के तत्त्ववाद का उल्लेख किया गया है। यदि हम मध्ययूग के साधक किवयों के दार्शनिक मत पर विचार करें तो इस यथार्थवादी म्रद्वैतवाद की बात भ्रौर भी स्पष्ट हो जाती है। साथ ही मध्ययुग में दार्शनिक स्वच्छंदवाद की प्रवृत्ति भी श्रधिक व्यक्त हो जाती है। इन साधकों के दार्शनिक मत के साथ यह भी जान लेना स्रावश्यक है कि ये महज स्रात्मानुभूति को ही ज्ञान (ब्रह्म-ज्ञान) का साधन स्वीकार करते हैं। संतों का 'सहज' ज्ञान यही स्रात्मा-नभति है। कवीर जब 'सहज' को म्राध्यात्मिक ज्ञान की सीढ़ी कहते हैं या दादु म्रधिक कवित्त्वपूर्ण शब्दों में ब्रात्मानुभूति की भील कहते हैं, तो उसका भाव ब्रात्मानुभूति ही है। जब कहते हैं-- 'बोलना का कहिए रे भाई, बोलत बोलत तत्त नसाई' उस समय निश्चय ही उनका संकेत ग्रात्मानुभूति की ग्रोर है । प्रेममार्गी सुफ़ी कवियों ने भी ईश्वर को हृदय में बताया है। जायसी कहते हैं—'पिय हिरदय मह भेट न होई। कोरे मिलाव कहाँ कहि रोई।' परन्तू इन कवियों ने साधना के भाव-पक्ष को ग्रहरा किया है। इसी कारण ग्रात्मानुभूति का विषय भावाभिव्यक्ति हो गया है। ज्ञान के विवेचना-त्मक पक्ष में सगूरावादी कवियों का भी यही मत है। तुलसीदास ने भक्ति के साथ ज्ञान को भी महत्त्व दिया है, पर वह ज्ञान का व्यापक रूप है, केवल व्यावहारिक नहीं। वैसे तुलसी भावात्मक भक्ति को प्रमुख मानते हैं ग्रीर साथ ही 'विनयपत्रिका' में

<sup>.</sup> १. ए कांस्ट्रकटिव सर्वे श्रॉव उपनिषदिक फिलासफीः श्रार० डी० रानाडेः पृ० २१०, २३२ ।

२. कवीर-प्रंथा० पृ० ५२: १५—''हर्स्ता चिंद्या ज्ञान का, सहज दुर्नाचा डारि।'' और दादृ की बार्नी (ज्ञान-सागर) पृ० ४२: ७०—

<sup>&#</sup>x27;दादू सरवर सहज का, तामें प्रेम तरंग। तह मन भृते आतमा, अपने सार्ड संग्राहर

उन्होंने भेद-बुद्धि वाले ज्ञान को त्याज्य माना है। ' सूरदास ने भी सगूग्वादी होने के साथ ही अपनी भक्ति में भावाभिव्यक्ति का साधन ग्रहण किया है और भगवान के प्रेम को स्रात्मानुभूति के रूप में स्रन्तर्गत भानेवाली बताया है। इस प्रकार मध्यपूर के साधक कवियों ने ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति में भाव-पक्ष को स्थान दिया है, साथ ही ग्रात्मा-नुभूति को ज्ञान से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण माना है। इसका कारगा यह है कि इन साधकों में किव की अर्न्तटिष्टि अधिक है, दार्शनिक का तर्क कम और इन्होंने किव की ब्यापक अर्न्तरिष्ट से ही दार्शनिक प्रश्नों पर विचार किया है । भारतीय विचारों की परम्परा में दार्शनिक स्वच्छंदवाद का एक युग उपनिपद्-काल था । उपनिषद्-काल का द्रष्टा कवि ग्रौर मनीषी था। उसके सामने जीवन ग्रौर सर्जन का उन्मूक्त वातावरस था। उसने ब्रात्मानुभूति में जिस क्षण सत्य का जो रूप देखा, उसे मृत्दर से सुन्दर रूप में ग्रिभव्यक्त किया । यही कारए है कि उपनिषदों में विभिन्न सिद्धान्तों का मूल मिल जाता है । वस्तुतः सत्य की अनुभूति जब अभिव्यक्ति का माध्यम स्वीकार करती है, उस समय उसके रूपों में अनेकरूपता होना सम्भव है। हिन्दी मध्ययुग के साधक-कवियों की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। ये साथक द्रष्टा ही अधिक हैं, विचारक नहीं। यही कारए। है कि इनके सिद्धान्तों में विचारात्मक एक-रूपता नहीं है। इनके पास दार्श्वनिक शब्दावली अवश्य थी, जिसका प्रयोग इन्होंने अपने स्वच्छन्द मत के अनुरूप किया है। इसके अनुसार इनको तत्त्ववाद के विभिन्न मनवादों में रखना इनकी उन्मुक्त अभिव्यक्ति के प्रति अन्याय करना है।

समन्वय दृष्टि—भावाभिन्यक्ति का माध्यम स्वीकार करने पर इस युग का साधना-कान्य अनुभूति-प्रधान है। इनके विचार भ्रौर तर्क इमीसे प्रेरएगा ग्रहण करते हैं। इस ग्राधार पर सभी परम्पराग्रों के साधक-किव अपने विचार में समान लगते हैं। जो भेद हैं वह उनके सम्प्रदायों तथा साधना पद्धित के भेद के कारएग हैं। इस युग के समस्त साधक किवयों की न्यापक प्रवृत्ति समन्वय तथा सहिष्णुता की है। इनमें जो जितना महान् किव है वह उतना ही ग्रधिक समन्वयशील है। परम सत्य की अनुभूति की ग्रभिन्यित के लिए समन्वय ही ग्रावश्यक है, क्योंकि उसका बोध सीमा ज्ञान के

१. विनय-पत्रिकाः पद १११—"केशव कहि न जाइ का कहिए १ कोउ कह सत्य, भूठ कह कोउ जुगल प्रवल करि मानै । तुलसीदाम परिहरें तीनि अस सो आयुन पहिचाने ।।"

२. मूर्सागर (म्बे॰ मं॰) प्र॰, पद २—

<sup>&#</sup>x27;'त्रवगत गति कछु कहत न त्रावै। ज्यों गुॅंने मीठे फल को रस त्र्यंतर्गतही भावै।।''

३. ए. कांस्ट्रकविटव सर्वे आव उपनिषदिक फिलासकीः आर. डी. राना हे : १० १७०

द्वारा ही कराया जाता है। साथ ही भारतीय तत्त्ववाद के विभिन्न मतों से ये साधक परिचित थे और इन्होंने उनकी शब्दावली को पैत्रिक सम्पत्ति के समान पाया है। इस सारी परिस्थिति को यदि हम अपने सामने रखकर विचार करें तो हमें इनमें जो विरोधी बातों की कठिनाई जान पड़ती है, उसका हल मिल सकेगा।

विज्ञानात्मक ग्रह त--(क) ग्रनुच्छेद चार में मध्ययूग के यथार्थवादी ग्रह त का उल्लेख किया गया है। परन्तू इसको भौतिक न समभक्तर विज्ञानात्मक ही मानना चाहिए । हिन्दी मध्ययूग के सभी साधक कवियों ने व्यापक विश्वात्मा की श्रद्धैत भावना पर विश्वास किया है। निर्णु ए संतों में कबीर, दादू स्रौर सुन्दरदास स्रादि ने जिस परावर तथा इन्द्रियातीत का निरूपण किया है वह बहुत दूर तक ग्रद्धैत है। जीव इस स्थिति में ब्रह्म से पूरी एक रूपता रखता है। अन्य जिन संतों में यह व्याख्या नहीं मिलती वे भी पूर्णतः 'भेदाभेदवादी' म्रथवा 'विशिष्टाद्वैतवादी' नहीं हैं । कुछ स्थलों पर अद्वैत की भावना जीव और ईश की एक रूपता में मिलती है। वस्तृतः इन संतों ने बह्म की व्याख्या समान नहीं की है श्रीर वे श्रनुभूति की ग्रिभिव्यक्ति में श्रद्धैत भावना का स्वरूप भी प्रतिपादित नहीं कर सके हैं। कवीर, दादू तथा सुन्दरदास आदि कुछ ही साधकों ने एकात्म भाव की ग्रिभिव्यक्ति करने में एक सीमा तक सफलता प्राप्त की है। परन्तु प्रेम साधना के मार्ग पर इन साधकों के विरह तथा संयोग के चित्रों में विशिष्टाहुँ ती भावना ही प्रधान लगती है। अप्रौर सामाजिक धरातल पर भगवान को सर्वशक्तिमान् स्वीकार करने पर ये अपने विनय के पदों में भेदाभेदवादी भी लगते हैं। सुफी प्रेममार्गी कवियों में भी हमको ये तीनों दृष्टिकोएा मिलते हैं। विवेचना के रूप में इन्होंने विज्ञानात्मक ग्रह त की स्थापना की है ग्रौर साधना-पक्ष में विशिष्टाह त को स्वी-कार किया है। काथ ही बाशरा होने के कारण इनके मत में भेद-भाव की भी स्वीकृति है। राम ग्रीर कृष्ण के संगुणवादी भक्तों ने भी स्थान-स्थान पर ग्रद्धैत ब्रह्म का निरूपरा किया है, वैसे साधना के क्षेत्र में वे विशिष्टाद्वैती और शुद्धाद्वैती हैं। व्यापक रूप से इन सभी साधकों में एक से ग्रधिक भावनाएँ मिलती हैं ग्रीर एक सीमा तक इन सभी में इस बात को लेकर समानता भी है।

१. कवीर य०; ए० १७-७----'हेरत हेरत हे सखी रह्या कवीर हेराई। बूँद समानी समंद में सो कत हेर या जाई।"

२. वही, पृ० १०५—''काहे रे निलनी तू कुम्हलानी तेरिह नाल सरोवर पानी । जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में निलनी तोर निवास ॥"

३. जाय० घ०; पृ० १६३—''आपुहि आपु जो देखें चहा। आपुनि प्रभुत आपु सन कहा। सबै जगत दरपन की लेखा। आपुहि दरपन आपुहि तेखा॥'' वही पृ० १६८—''रहा जो एक जल गुपुत समृदा। बरसा सहस अठारह बुंदा।''

४. मूरसा 0; ए० २—''रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालम्ब मन चट्टत धावे ।''

व्यापक समता-(ख) इन समस्त साधक किवयों में समानता पाई जाने का काररा है । इन्होंने सत्य की म्रात्मानुभूति व्यापक म्राधार पर प्राप्त की है, केवल उसकी श्रपनी साधना में एक निश्चित रूप देने का प्रयास किया है ग्रीर इसी कारण बहुत सी बातों में अन्तर स्रा गया है। यहाँ कुछ अन्य समान बातों का उल्लेख भी किया जाता है। मध्ययूग के लगभग सभी साधकों ने विश्व की व्यापक रूपात्मकता को किसी न किसी रूप में ईक्वर के विराट रूप की ग्रभिव्यक्ति स्वीकार की है। सभी ने माया को कई रूपों में लिया है। माया के सम्बन्ध में उपनिषद्-साहित्य में भी यही स्थिति है। इन्होंने माया को क्षणिकता, स्रज्ञान तथा स्राचरण सम्बन्धी दोषों के रूप में माना है। यद्यपि उस समय शंकर का मायावाद ग्रधिक प्रसिद्ध था ग्रौर इसका रूप भी इन साधकों के काव्य में मिलता है। प्रमुखतः माया को दो रूपों में स्वीकार किया गया है। माया का एक भ्रमात्मक पक्ष है जो जीव को ब्रह्म से अलग करता है और उसीके अन्तर्गत साम।जिक स्राचरण सम्बन्धी दोषों को लिया जा सकता है । दूसरे रूप में माया ईश्वर की शक्ति है जो विद्या है ग्रौर जिसके सहारे सर्जन चक्र चलता है। माया का यह रूप जीव का सहायक है। इसके स्रतिरिक्त वेदांत दर्शन परिगामवादी नहीं है, फिर भी मध्ययूग के साधकों ने सृष्टि-सर्जन का स्वरूप सांख्य से स्वीकार किया है। लगभग इस युग के सभी साधकों ने कुछ भेदों के साथ सर्जन क्रम के लिए प्रकृति ग्रीर पुरुष को स्वीकार किया है ग्रौर महत् से ग्रहं ग्रादि की उत्पत्ति उसी क्रम से मानी है। कबीर तथा तुलसी भ्रादि कुछ प्रमुख कवियों ने इसको रूपक माना है स्रौर ग्रन्य कवियों ने मूल रूप में स्वीकार कर लिया है।

उन्मुक्त दर्शन—(ग) इस समस्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि मध्ययुग के तत्त्व-वादी ग्राचार्यों ने ग्रपना मत कुछ भी स्थिर किया हो, इस युग के साधक-किव किसी निश्चित मतवाद के बन्दी नहीं हैं। इन्होंने जीवन ग्रौर जगत् को स्वच्छन्द रूप से उन्मुक्त भाव में देखा है ग्रौर उसी ग्राधार पर ग्रपनी ग्रनुभूतियों ग्रौर विचारों को व्यक्त किया है। साथ ही इनके विचारों की पृष्ठ-भूमि में भारत की दार्शनिक विचार-धारा है। तत्त्ववाद के प्राचीन सिद्धान्तों को इन साधकों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति के समान ग्रपनाया है। परन्तु इन सिद्धान्तों को ग्रपनाने में इनका कोई तार्कित ग्राग्रह नहीं है, ये तो केवल साधकों के ग्रनुभूत सत्यों के रूप में व्यक्त हुए हैं। यही कारण है कि इन

१. का० स० उ० फ़ि० ; पृ० २२ प

२. दि निर्गु स स्कृल आँव पोइर्ट्रा; पी० डी० बडध्वाल; पृ० ५०

३. दि सिक्स सिस्टम्स आव इन्डियन किलासकीः मैक्समुलरः भृमिका से—''इन अओं सिद्धान्तों की विभिन्नता के पीछे, एक समान दर्शन की पूँजी है जो जन साधारण की अथवा राष्ट्र की कही जा सकर्ती है।''

साधक-किवयों में श्रापस में तो साम्य श्रौर विरोध है ही, ग्रपने विचारों में भी विरोधी स्थिति जान पड़ती है। उपनिषद्-कालीन द्रष्टाश्रों ने जीवन श्रौर सर्जन के प्रति ग्रपनी जिज्ञासा से जो श्रनुभव प्राप्त किये थे, बाद के तत्त्ववादियों ने उन्हींका मनन करके श्रपने मतवादों का रूप खड़ा किया है। परन्तु मध्ययुग के साधकों ने जीवन श्रौर समाज के उन्मुक्त वातावरण में फिर इन सिद्धान्तों को श्रपनी श्रनुभूति के श्राधार पर परखा है। इस युग में जीवन श्रौर सर्जन के साथ समाज का भी प्रश्न सामने श्राया है। इसके फलस्वरूप एक श्रोर दार्शनिक सीमा में ईश्वर की कल्पना में पिता तथा स्वामी का रूप सम्मिलित हो गया श्रौर दूसरी श्रोर धार्मिक क्षेत्र में श्राचार सम्बन्धी श्रनेक बातों का समन्वय किया गया है।

धर्म और समाज का नियमन—इस युग में दर्शन के समान ही धर्म की स्थिति थी। सामाजिक भ्राचारों की व्यवस्था धर्म करता है, इस कारण यहाँ समाज भ्रौर धर्म को साथ लिया जा सकता है। हिन्दी मध्ययुग के पूर्व सामाजिक स्थिति बड़ी ग्रव्यवस्थित थी, श्रौर इसलिए पंडितों ने समाज में धार्मिक नियमन श्रौर व्यवस्था करने का प्रयास किया था। परन्तु ब्राह्मणों का समाज पर विशेष प्रभाव नहीं था श्रौर न उनके साथ राजशक्ति ही थी। ऐसी स्थिति में पंडितवर्ग ने समाज के प्रचलित श्राचार-व्यवहारों की व्यवस्था न करके उनकी स्वीकृति मात्र दी है। परिणाम स्वरूप मध्ययुग में सामाजिक विश्वंखलता के साथ धार्मिक ग्रव्यवस्था भी बढ़ चुकी थी। हिन्दी के साधक किवयों में ग्रधिकांश का स्वर इनके विद्रोह में उठा है। मध्ययुग के साहित्य में धार्मिक श्रौर सामाजिक नियमन विद्रोह तथा निर्माण दोनों ही ग्राधारों पर किया गया है।

विद्रोह श्रौर निर्माण् — (क) मध्ययुग के किव के मन में वस्तु-स्थिति के प्रित विद्रोह है श्रौर साथ ही श्रादर्श के प्रित निर्माण की कल्पना है। केवल कुछ में विद्रोही स्वर श्रिषक ऊँचा श्रौर स्पष्ट है श्रौर कुछ में मानवीय श्रादर्श के निर्माण की व्यवस्था श्रिषक है। इस क्षेत्र में कबीर तथा अन्य सन्तों की वाणी श्रिषक स्वच्छंद है। कबीर ने किसी परम्परा का श्राश्रय नहीं लिया, इसी कारण धार्मिक रूढ़ियों के प्रित उनका खुला विद्रोह है। परन्तु इन संत किवयों ने केवल खंडन किया हो, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्वाभाविक मानवीय धर्म का प्रतिपादन भी किया है। यह धर्म किसी शास्त्र-वचन की स्रपेक्षा न रख कर मानवीय श्रादर्शों पर श्राधारित है। इस युग की ग्रन्य परम्पराश्रों के किवयों में शास्त्र-सम्मत होने की भावना है। परन्तु इन्होंने भी शास्त्र का संकुचित श्र्यं नहीं स्वीकार किया है। इनके द्वारा स्वीकृत शास्त्र का श्रयं शुद्ध तात्त्विक दृष्टि से मानव-जीवन के सुन्दर श्रौर शिव श्रादर्शों का प्रतिपादन करनेवाला है। सूर, तुलसी

१. कां० स० उ० फ़ि०; पृ० २१०

२. हि० सा० भू०; पृ० १३

तथा जायकी ग्रादि विभिन्न धाराग्रों के साधकों में सत्य, ग्रहिसा ग्रौर दया के प्रित समान रूप से ग्रास्था है ग्रौर साधु पुरुषों के प्रित महान् ग्रादर-भाव भी पाया जाता है। तुलसी ने 'श्रुति सम्मत पथ' पर ही ग्रधिक बल दिया है ग्रौर 'वर्णाश्रम' की महिमा का उल्लेख भी किया है। परन्तु उनका कथन सामाजिक एकता ग्रौर व्यवस्था की दृष्टि से है। वास्तव में तुलसी क्रांतिवादी सुधारक नहीं थे, वे परिष्कार के साथ व्यवस्था के पक्षपाती थे। एक सीमा तक इस सत्य का समर्थन संतों ने भी किया है कि धार्मिक मतों का विरोध ग्रौर उनकी रूढ़िवादिता उनके शास्त्र-ग्रंथों के सत्यों से सम्बन्धित नहीं है। विरोध तो बिना विचार किए चलने से होता है। जायसी के साथ ग्रन्य सूफ़ी प्रेम-मार्गी भी समन्वयवादी व्यवस्थापक ग्रधिक हैं। जायसी ईश्वर को ग्राप्त करने के ग्रनेक मार्ग स्वीकार करते हैं। साथ ही इन्होंने तुलसी के समान धर्म ग्रंथों ग्रौर पुरानी व्यवस्था पर ग्रपनी ग्रास्था प्रकट की है। सूरदास में यह समन्वय तथा उदारता की हिष्ट समान रूप से पाई जाती है; ग्रौर मानवीय ग्रादर्शों की स्थापना भी इन्होंने की है। भावात्मक गीतकार होने के कारगा सूर में सामाजिक ग्रौर धार्मिक व्यवस्था का प्रश्न ग्रिधक नहीं उठा है।

मानव-धर्म—(ख) उपर के विवेचन से स्पष्ट है कि मध्ययुग के साधक कियों ने धर्म को मानव के विकास का मार्ग माना है। इन्होंने धर्म को मानव समाज से सम्बन्धित करके देखा है। व्यक्तिगत तथा साम्प्रदायिक भेदों को छोड़कर इनकी व्यापक प्रवृत्ति यही है। साथ ही इनके काव्य में प्रमुख मानवीय श्रादर्शों को महत्त्व दिया गया है। सभी ने भगवान् को मानव मात्र का श्राराध्य माना है, सभी ने मानव मात्र को समान माना है। इन सभी साधकों ने श्रात्म-निग्रह, दया, सत्य तथा श्रहिसा का उपदेश दिया है। साथ ही इन्होंने एक स्वर में धार्मिक विरोधों की निंदा की है ग्रीर कुप्रवृत्तियों (मोह, ईब्यां, द्वेष ग्रादि) से बचने को कहा है। इस प्रकार हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में धार्मिक हिट्ट जीवन को सहज ग्रीर स्वाभाविक रूप में ग्रहण करती है। सन्तों में इसकी प्रधानता है। परन्तु सामूहिक रूप से इन साधकों ने रूढ़िगत मान्यताग्रों को ग्रस्वीकार किया है ग्रीर समाज को नवीन हिन्द से देखने का प्रयास किया है।

#### काव्य में स्वच्छंदवाद

साधना की दिशा—ग्रभी तक युग की परिस्थिति की विवेचना की गई है ग्रौर काव्य की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। काव्य बाह्य की प्रतिक्रिया ही नहीं है, वह ग्रंत: का प्रस्फुरण भी है। साहित्य के इतिहासकारों ने मध्ययुग के

१. मंतवानी मंत्रह ( भाग १ ); कर्वार; पृ० ४६—''बेद कतेव कहहु मत भूठे, भूठा जो न विचारे ।''

२. जायमी-प्रवः पद्मावन--''विथना के मारग है तेते । सरग नखत तन रोवा जेते ।''

प्रारम्भिक भाग को भिक्त-काल कहा है, परन्तु इसको साधना-काल कहा जाय तो श्रधिक उचित है। इस काल के श्रधिकांश किव साधक थे, श्रौर इन्होंने श्रपनी श्रनुभूति को ही काव्य में श्रभिव्यक्ति का रूप दिया है। इसलिए इनकी काव्य-भावना पर विचार करने के पूर्व, साधना की दिशा पर विचार कर लेना श्रावश्यक है। साधना का क्षेत्र व्यक्तिगत श्रनुभूतियों का विषय है। इस हिष्ट से सगुएा भिक्त श्रौर निर्गृए। प्रेम दोनों ही व्यक्तिगत साधना के रूप में मनस्-परक हैं। श्रात्माभिव्यक्ति के रूप में इस युग के काव्य में एक नया युग प्रारम्भ होता है। कुछ श्रन्य कारए। से यह प्रवृत्ति व्यापक नहीं हो सकी, जिनका श्रन्यत्र उल्लेख किया जाएगा। यह काव्य में श्रात्मानुभूति को श्रभिव्यक्त करने की शैली स्वतः ही स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति की प्रतिपादक है। इसके श्रतिरक्त इस साधना में जिन स्वाभाविक भावनाश्रों का श्राधार लिया गया है, वे भी जीवन से सहज सम्बन्धित हैं।

प्रेम ग्रीर भक्ति—(क) जिस प्रेम या भक्ति को इस मध्ययुग के साधकों ने प्रमुखतः ग्रपनी साधना का माध्यम स्वीकार किया है, उसके मूल में काम या रित की भावना अन्तर्निहित है। साधना के दो रूप स्वीकार किए जा सकते हैं। एक तो विरक्ति जिसमें सांसारिक भावों को त्यागना साधना का लक्ष्य है; परन्तु सहज भावना के विरुद्ध यह साघना कठिन है। दूसरा साघना का रूप व्यापक रूप से स्रन्रिक्त के स्राधार पर माना जा सकता है। प्रेम साधना में इस अनुरक्ति का अर्थ सांसारिक वस्तुओं के प्रति अनुराग नहीं है। इसका अर्थ स्वाभाविक वृत्तियों को संसार से हटाकर अपने आराध्य के प्रति लगाना है । मानव-भावों में रित या मादन भाव का बहुत प्रबल ग्रौर महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण इसके ग्राधार पर साधना ग्रधिक सरल समभी गई है। जो मनोभाव हमको संसार के प्रति बहुत श्रधिक श्रन् रक्त रखता है, यदि वही भाव ईश्वरोन्मुखी हो जाता है तो वह उस स्रोर भी गम्भीर वेग धारण करता है। सन्तों की 'विरति' भी ब्रह्मोन्मुखी 'निरति' के लिए है। उनका प्रेम भी मानवीय सीमाम्रों में स्वाभाविक भावनाम्रों श्रौर मनोभावों को लेकर विकसित होता है। सगुरगवादी माधुर्य-भाव के भक्तों तथा सुफ़ी प्रेमियों में भी साधना की ग्राधार भूमि रित या मादन भाव है। जब इस भाव का ग्राधार लौकिक रहता है, उस समय साधारण काम-कलाप या रित-क्रीडा में यह अभिव्यक्ति ग्रहरा करता है। इस स्थिति में ग्रालम्बन रूप के प्रत्यक्ष रहने पर, मनोभाव शारीरिक प्रक्रिया के रूप में ग्रपनी गम्भीर सुखानुभूति को खो देता है। परन्तु जब भाव का म्रालम्बन म्रप्रत्यक्ष रहता है, उस समय मनोभावों की गम्भीरता सुखानुभूति के क्षराों को बढ़ाती है। साथ ही भाव के लिए ग्रालम्बन का होना भी निश्चित है, इस कारग संतों में भी प्रेम-साधना के क्षराों में द्वैत भावना लगती है । परन्तु संतों का प्रेम किसी

१. तसन्वुफ अथवा मूर्फामत; चन्द्रवर्ला पार्यडेय ; पृ० ११६-१७; हिन्दी साठ भू० ; पृ० ७८।

प्रत्यक्ष श्रालम्बन को ग्रहण नहीं करता, उसमें श्रालम्बन का श्राधार बड़ा ही सूक्ष्म रहता है। श्रीर लगता है जैसे यह भाव किसी श्रालम्बन की भूली हुई स्मृति के प्रति है। इस श्रभिव्यक्ति से एक श्रोर तो सीमा के द्वारा श्रसीम की व्यंजना हो जाती है श्रीर दूसरी श्रोर उनकी साधना में लौकिकता को श्रिथक प्रश्रय नहीं मिलता।

सुफ़ी साधकों का ग्राधार ग्रधिक लौकिक है। उसमें पृष्ठ-प्रेम की उन्मत्त-भावना ही 'इश्क मजाजी' से 'इश्क हक़ीक़ी' तक पहंचानी है। 'हिन्दी मध्यपूग के प्रेम-मार्गी साधकों ने भारतीय भिक्त भावना के माधूर्य-भाव वो भी ग्रपनी साधना में स्थान दिया है। यही कारए। है कि उनके प्रबन्ध काव्यों में नारी प्रेम की रित-भावना को भी स्थान मिला है। परन्तू इन्होने रित या मादन भाव को लौकिक से स्रलौकिक, ग्रपने श्रालम्बन को प्रकृति में व्यापक रूप प्रदान करके ही बनाया है। दूसरी भ्रोर उन्होंने भावाभिव्यक्ति में संयोग के क्षर्गों को अधिक गम्भीर बनाया है और वियोग के क्षर्गों को ग्रधिक व्यापक रूप प्रदान किया है। माधूर्य-भाव की भिक्त भी इसी प्रकार ग्रभि-व्यक्ति का ग्राश्रय ग्रहण करती है। परन्तु उसका ग्रालम्बन व्यापक सौन्दर्य का प्रतीक है जो ग्रपनी सौन्दर्य की ग्रभिव्यक्ति में स्वयं ग्रलौकिक हो उठता है । इस प्रकार सूफ़ी प्रेमी-साधकों स्रौर माधूर्य-भाव के भक्तों ने स्रपने इस भाव के लिए सौन्दर्य का श्रलीकिक रूप श्रालम्बन रूप से स्थापित किया है। तुलसी की भक्ति भावना में माधुर्य-भाव का ब्राधार नहीं है, परन्तु प्रेम की व्याख्या ब्रीर ब्रालम्बन का सीन्दर्य रूप इनमें भी मिलता है। अपनी दास्य-भिनत का स्वरूप तुत्रसी ने सामाजिक तथा आचारात्मक आधार पर ग्रहरा किया है। परन्तु प्रेम की व्यथा श्रौर उसकी संलग्नता को तुलसी ने भी स्वीकार किया है। कबीर, मूर तथा जायसी ग्रादि ने इसी प्रकार ग्रपने प्रिय को, अपने आराध्य को स्वामी रूप में देखा है और दया की प्रार्थना भी की है। इस प्रकार हिन्दी मध्ययुग में साधना सहज तथा स्वच्छंद रूप से चल रही थी।

सहज काव्याभिव्यक्ति (ख)—मध्ययुग के साधकों ने ग्रपने साधना-मार्ग को सहज रूप से ही ग्रहण किया है; क्योंकि वह मानव की स्वाभाविक प्रवृत्तियों पर ग्राधारित है। इन्होंने इसका उल्लेख स्थान स्थान पर किया है। साधना के इस सहज रूप के कारण इन साधकों की काव्याभिव्यक्ति जीवन की वस्तु है ग्रीर हृदय को ग्राभिभूत करती है। जिस प्रकार काव्य-शास्त्र के ग्रन्तर्गत 'रस-सिद्धान्त' मे मानव की स्वाभाविक भावनाग्रों को ग्रानन्द प्राप्ति का साधन कहा गया है, उसी प्रकार साधना की इस भाव-व्यंजना में मनोभावों की चरम ग्राभव्यक्ति है। रूपगोस्वामी ने इन दोनों

१. त० या मृर्फा० : पृ० १२०

२. तु० दोहावर्ला : दो० २७६—''चानक नुलर्मा के मने, स्वानिह पिये न पानि । प्रेम नृषा बाइति भर्ला, घटे घटे की कानि ।'' (तथा इस प्रसंग के अन्य दोहे)

का समन्वय 'उज्ज्वल नीलमिए।' में किया है।' प्रेम-साधना का यह रूप विभिन्न परम्पराधों में किसी भी स्नोत से क्यों न स्राया हो, स्रिभिन्यक्ति में हमारे सामने दो बातें रखता है। पहले तो एक सीमा तक इन साधकों ने स्रपनी भावाभिन्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत मनस्-परक काव्य का रूप प्रस्तुत किया है, जिसमें गीतियों की विशेषताएँ मिलती हैं। इस युग के पूर्व भारतीय साहित्य में गीतियों का लगभग स्रभाव है। स्रौर दूसरे भाव-व्यंजना के रूप में सहज स्रौर स्वाभाविक मानवीय भावों की स्रिभिव्यक्ति को काव्य में स्थान मिला। इसके पूर्व जैसा पिछले प्रकरण में कह चुके हैं, काव्य में कला तथा रूढ़िवाद की प्रमुखता थी। इस प्रकार स्रिभव्यक्ति के क्षेत्र में काव्य संस्कारवादी प्रभाव को बहुत कुछ छोड़कर स्वच्छन्द हो सकता है।

साधक ग्रीर कवि-इस युग के स्वच्छंदवादी वातावरण के साथ ही, इस युग का साधक प्रमुखतः कवि है। तत्त्वशद की सीमा में न तो हम उसे दार्शनिक कह सकेंगे, और न व्यक्तिगत साधना के संकुचित क्षेत्र में उसे साधक ही कहा जा सकता है । मध्ययुग के साधक कवियों ने सर्जन, जीवन ग्रीर समाज पर स्वतंत्र रूप से विचार किया है । इसीलिए इन्हें विचारक ग्रौर साधक से ग्रधिक कवि ही स्वीकार करना है। इस बात का प्राग्रह कि ये उच्चकोटि के विचारक या साधक ही थे स्रौर उनका काग्य उनकी साधना ग्रथवा विचारों की ग्रभिव्यक्ति का साधन-मात्र है, मैं कहूँगा ग्रनुचित है, साथ ही मध्ययुग के कवियों के प्रति ग्रन्याय भी है। परन्तु जब मैं कहता हूँ ये पूर्णतः और प्रमुखतः कवि हैं उस समय यह नहीं समभना चाहिए कि ये कवि होने के साथ ही उच्चकोटि के विचारक ग्रथवा साधक नहीं ही सकते। फिर यह भी कहा जा सकता है कि ऐसी स्थिति में जब वे साधक ग्रौर किव दोनों ही हैं, उनको साधक न कह कर किव कहने का ग्राग्रह क्यों ? बात एक सीमा तक उचित है; परन्तु इसमें दो कठिनाइयाँ हैं। पहले तो ऐसे अनेक महान् साधक हो गए हैं जिनको अपनी अनुभूति को ग्रभिव्यक्त करने के लिए माध्यम की ग्रावश्यकता नहीं हुई । दूसरे यह भी ग्रावश्यक नहीं है कि साधना की अनुभूति के अनुमार साधक की अभिव्यक्ति हो सके। वस्तूत: ग्रिभिव्यक्ति का जो रूप हमारे सामने है वह उपकरणों के माध्यम में ग्रा सका है; ग्रीर साधक की कवित्त्व प्रतिभा ही उसको ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति के उपकर्र्णों के प्रति श्रधिक सचेष्ट तथा जागरूक रख सकी है। इसी कारण इस युग के कवियों में जो प्रतिभा-सम्पन्न थे, वे ही महान् साधक भी लगते हैं क्योंकि उनकी सशक्त ग्रिभव्यक्ति में साधना का गम्भीर रूप ग्रा सका है। इसके साथ ही समन्वय की दृष्टि तथा जीवन के प्रति जाग-रूकता का यह भाव भी इनको किव के रूप में ही हमारे सामने उपस्थित करता है।

उपकरणः भाषा—मध्ययुग के ये साधक-कवि स्रपने विचारों में स्वच्छंद हैं; . १. सूर-साहित्यः पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी ; ५० ८४ साथ ही भाषा के जिस उपकरण को इन्होंने ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है उसे भी जनता से ग्रहण किया गया है । वस्तुनः इनका काव्य भाषा, छंद, शैली, भाव तथा चरित्र ग्रादि की दृष्टि से ग्रयने से पूर्व के काब्य से नवीन ग्रौर मौलिक दिखाई देता है। परन्तू इसका अर्थ यह नहीं है कि इस स्वच्छंद काव्य के पीछे कोई परम्परा नहीं है । जैसे इन कवियों के विचारों का स्रोत पिछले दार्शनिक विचारकों में मिल जाता है, परन्तु इससे इनकी उन्मुक्त प्रवृत्ति में कोई बाधा नहीं होती, इसी प्रकार यदि साहित्य के क्षेत्र में भी इनके पीछे एक परम्परा है, तो यह स्वाभाविक है ग्रौर इससे इनकी मौलिकता ग्रौर स्वच्छंदता में कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता। भाषा की दृष्टि से मध्ययुग के कवियों की भाषा जनता के निकट की ही नहीं, वरन् साहित्यिक रूप में जनता की ही भाषा है। ऋपभ्रंश को जन-भाषा के रूप में माना जाता है। परन्तू ग्रधिकांश में ग्रपभ्रंश काव्य की भाषा जन-भाषा के ग्राधार पर प्रचलित भाषा स्वीकार की जा सकती है। ग्रपभ्रंश का सामन्ती काव्य तथा सिद्धों का काव्य प्रादेशिक भेदों के साथ प्रचलित भाषा के इसी रूप से सम्बन्धित है। इस भाषा के समान मध्य-युग के संतों की भाषा तथा रीति-कालीन ब्रज भाषा को माना जा सकता है। प्रचलित भाषा में जनता के सामने विचार रखे जा सकते हैं स्रौर दरबारी भाषा में रीति तथा ग्रलंकारों को निभाया जा सकता है। परन्तु जन-भावना की ग्रिभिव्यक्ति जन-भाषा में ग्रधिक गम्भीर तथा सुन्दर हो सकती है। इसके लिए कवि साहित्यिक परिष्कार के साथ जन-भाषा को ग्रपना लेता है। यही कारण है कि मध्ययूग के कवियों की भाषा जन-भाषा है। इस यूग के उत्तरार्द्ध में रीति की रूढ़ि के साथ भाषा भी जनता से दूर होकर कृत्रिम होती गई है।

जहाँ तक छंद का प्रश्न है, वह बहुत कुछ शैली के साथ सम्बन्धित है। इन कियों ने भावाभिव्यक्ति के स्थलों पर पद शैली का प्रयोग किया है। पद शैली का विकास निश्चय ही तत्कालीन लोक-गीतिों तथा भारतीय संगीत के योग से माना जाना चाहिए। जब किव अपनी अभिव्यक्ति के लिए वस्तु-परक कथानकों और चित्रों का आश्रय लेता है, उस समय दोहा-चौपाई की शैली प्रयुक्त हुई है। दोहा-चौपाई जन-समाज में अधिक प्रचलित हो सके हैं। एक तो कथानक के प्रवाह के लिए जैसे संस्कृत में अनुष्टुप्-छंद अधिक उपयुक्त है, वैसे ही हिन्दी में यह छंद शैली उपयुक्त सिद्ध हुई है। दूसरे जैन-साहित्य ने इसका प्रचार अपने कथानकों में पहले से किया था। सत्यों के उल्लेख तथा विचारों को प्रकट करने के लिए दोहों में संक्षेप तथा प्रभाव दोनों ही पाया जाता है, और दोहों का सम्बन्ध जन-गीतियों के छंद से है। इस प्रकार मध्य-युग के काव्य की प्रवृत्ति भाषा, छंद तथा शैली की हिन्द से स्वच्छंद-वादी है। इसकी भाषा जन-समाज की भाषा है; इसके छंद और इसकी शैली में जीवन

को उन्मुक्त रूप से देखने का प्रयास है।

स्वच्छंद जीवन - यह तो काव्य की ग्रिभव्यक्ति के माध्यम का प्रश्न हुआ। पर काव्य भावना का क्षेत्र है जो किव की ब्रात्मानुभूति तथा भावाभिव्यक्ति से सम्बन्धित है ग्रीर वह भावना जीवन को लेकर ही है। ये भाव काव्य में कभी तो किव के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित होकर मनस्-परक स्थिति में व्यक्त होते हैं ग्रीर कभी ग्रन्य चरित्रों से सम्बन्धित वस्तु-परक स्थिति में। इन दोनों स्थितियों के ग्रतिरिक्त एक ऐसी भी स्थिति होती है जिसमें कवि ग्रपने मनोभावों को ग्रध्यन्तरित कर किसी चरित्र के भावों के माध्यम से प्रकट करता है। कवि की स्वानुभूति की मनस-परक ग्रिभिच्यक्ति, भारतीय माहित्य में सबसे पहले मध्यय्ग के काव्य में मिलती है। इस स्रभिव्यक्ति के रूप में कवि को पूरी स्वच्छंदता मिलती है; स्रौर इस कारए। इस काव्य में प्राणों की ग्रधिक गहरी ग्रनुभुति होती है। मीरा, ग्रालम, रसखान तथा म्रानंदघन की काव्याभिव्यक्ति में प्राणों की गहरी संवेदना है। यही कारण है कि सूर, तुलसी के विनय के पदों में व्यापक तथा गर्म्भार ग्रात्म-निवेदन मिलता है। परन्तु जिन कवियों मे अपने चरित्रों की भावना से पूर्ण तद्रह्पता है; उनमें भी अपनी प्रतिभा के ग्रनुरूप भावों की ग्रभिव्यक्ति वैसी ही उन्मुक्त तथा सहज हो सकी है। सूर की गोपियों की भाव-व्यंजना में ग्रीर विद्यापित की राधा की यौवन-सजगता में काव्य ऐसा ही स्वाभाविक है। इसी प्रकार की प्रवृत्ति जायसी की भावाभिव्यक्ति में स्थल-स्थल पर मिलती है। यहाँ पर एक बात का उल्लेख करना श्रावब्यक है। इस युग में किव ने काव्य को मनम्-परक स्राधार तो दिया है; परन्तु उसका व्यक्तीकरण भावों के वस्तु-परक ग्राधार पर ही हो सका है । इमिलए स्वानुभृति को व्यक्त करने वाले किवयों में भी विशुद्ध मनस्-परक ग्रिभिन्यंजना का रूप नहीं मिलता है। ग्रथीत इस काव्य मे मानसिक सवेदना से अधिक शारीरिक क्रियायों तथा अनुभावों को चित्रित करने की प्रवृत्ति रही है और यह स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों की विरोधी शक्तियों में से एक मानी जा सकती है।

श्रभिव्यक्त भावना (क) — जिन भावनाथों को इस काव्य में स्थान मिला है, वे जीवन की साधारण परिस्थितियों से सम्बन्धित है। इन भावनाथों में जीवन की सहज स्वाभाविकता है। प्रारम्भिक मध्ययुग की समस्त काव्य-परम्पराथों की प्रमुख प्रवृत्ति यही है। कवीर ख्रादि प्रमुख संतों ने अपने रूपकों को साधारण जीवन से अपनाया है। ये रूपक साधारण जीवन के वातावरण में निमित है साथ ही इनमें भावनाएँ भी सहज-

यहा उसे साहित्य की व्यापक प्रवृत्ति के रूप में समम्मना चाहिए। ३०—लेखक की पुस्तक 'प्रकृति और काव्य' (संस्कृत) में 'संस्कृत काव्य-रूपों में प्रकृति' नामक प्रकरण ।

जीवन की हैं। मूर का काव्य जन-जीवन की विभिन्न भाव-स्थितियों का स्वच्छन्द प्रगुम्फन है। सूर मानवीय भावों को महज रूप में अनेक छायातपों में चित्रित करने में सिद्धहस्त हैं। भावों की परिस्थिति-जन्य विविधता और स्वाभाविक सरलता सूर में अनुपमेय है। जायसी का कथानक यद्यपि प्रतीकात्मक ; पर भावों की स्वाभाविकता के लिए उन्हें प्रतीकार्य को छोड़ना पड़ा है। व्यापक रूप में इन्होने भारतीय जीवन के स्वाभाविक मनोभावों को उपस्थित किया है। वाद में अन्य सूफी प्रेममाणियों में यह सहज तो नहीं रह मका पर उन्होंने अनुसरण जायमी का ही किया है। तुलसी परिस्थित जन्य मनोभावों के क्रम को उपस्थित करने में सफल कलाकार है और उनमें परिस्थितियों के साथ मनोभावों का भी स्वाभाविक विस्तार है। वैसे तुलसी का क्षेत्र भावना से अधिक चरित्र का है।

चरित्र-चित्रएा—चरित्र का रूप भावों के माध्यम में सामने आता है। परन्तु जब हम चरित्र की बात कहते हैं उस समय भावों की समित्वत समिष्ट का रूप हमारे सामने आता है। इस कारण सामाजिक जीवन का रूप देखने के लिए, उसके आदर्शों को समभने के लिए चरित्र ही अधिक व्यक्त आधार है। भाव तो मूलतः एक ही है। हमारे सामने इस युग के पूर्व का जितना भी साहित्य है, उसमें सभी चरित्र या तो अलीकिक है या महापुरुषों के हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य चरित्र है, वे भी उच्च वश तथा ऐव्वयं से सम्बन्धित है। अपभंश जैन काब्यों के नायक साधारण होकर भी धार्मिक अलीकिकता से समन्वित है। इस प्रकार की परम्परा साहित्यिक आदर्श के रूप में स्वीकृत थी। मध्ययुग के काव्यों में इस आदर्श का रूप तो समान है, परन्तु इस प्रकार के चरित्रों में एक विशेष वात हिष्टिगत होती है और इस विशेषता का मूल जैन अपभंश

<sup>्</sup>र. संत कवियों का प्रमुख मात्रमा स्वान्युरुष प्रेम का लेकर है। इस कारण खबागा-जन्म परिगयन तियों का मुख्य इनमें ऋखन स्वामाधिक है—

<sup>&#</sup>x27;'देखो पिया काली मी पै नरा।

मुन्न सेज भयानक लागी, मर्ग विरद्ध को जार 🗥 २२० वार १ सार २०६७ ४०२

इ. माबों के चित्रण के विषय में स्र का यह विशेषता राक ये प्रस्थित के केन्द्र पर माबा की केन्द्रित कर देते है। उस स्थित में ऐसा लगता है माना नाथ उसा से निम्लकर उपरा और फेलते जाते हैं और अपने प्रस्कुरण के अनेक छायात्रों में प्रकट होते हैं। उस प्रकार स्र एक परिस्थित का चुनकर अनेक लोगों के भाव की एक सम धरातल पर विशेषक रूपों में प्रतिष्ठत करते हैं। उदाहरण के लिए बाललीला, माखनुबोरी आदि की लिया जा सकता है, पर बिरहरप्रस्थ सबसे अधिक सन्दर है

इ. जायसा ने नागमता के विरह-वर्णन में मनानावी का सुन्दर देशा खानाविक रूप दिशा है।

४. सूर् के विपरात तुलसं में परिस्थित का परिषि रहती है। जिसमें से विभिन्न साथ निकलकर केन्द्रित होते रहते हैं। परिस्थित भावों को वेरे रहत है और साथ की प्रतिक्रिया उसासे चलती रहती है। उदाहरुख के लिए धनुष-दत्त प्रसंग, राम-बन-गमन प्रसंग, कैंकेची प्रसंग प्रांध र

काव्यों में मिलता है। चांरत्र ग्रपनी कथात्मक स्थिति में कुछ भी रहा हो, परन्तु किव ने उसका चित्रण साधारण जीवन के ग्राधार पर किया है। जैन काव्यों में साधारण जीवन से चित्र लेकर उसे ग्रादर्श ग्रौर ग्रसाधारण के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर के चित्र-नायक कृष्ण लीलामय परम-पुरुष है; पर उनके चित्र को उपस्थित करते समय किव यह भुला देता है। सूर ने जिन चित्रों को उपस्थित किया है, वे साधारण के साथ ही ग्राम के जीवन से सम्बन्धित हैं। जीवन की सहज स्वाभाविक स्वच्छन्दता उनके चित्रों में गितशील है। जहाँ चित्र में ग्रलौकिक का ग्राभास देना होता है, उस स्थल को सूर ग्रस्ण रखते हैं; ग्रौर उस घटना या चित्र के भाग का स्मरण पाशें को नहीं रहता। कवीर ग्रौर ग्रन्य संतों ने जीवन के जितने भी चित्र उपस्थित किए हैं, वे सभी साधारण स्तर के हैं। जायसी तथा उस परम्परा के ग्रन्य किवयों के पात्र राजकुमार तथा राजकुमारियाँ हैं; परन्तु उनका चित्रण साधारण व्यक्ति के जीवन के समान हुग्रा है। तुलसी के चित्र ग्रसौकिक हैं, राज वंश के हैं, साथ ही ग्रादर्शवादी भी हैं। परन्तु इन चित्रों में राज्य ऐश्वर्य कहीं भी प्रकट नहीं होता ग्रौर उनका ग्रादर्श साधारण जीवन पर ग्रवलम्बत है।

श्रसफल श्रान्दोलन—इस युग की काव्य-भावना पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें पूर्णतः स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तियों का समन्वय हुम्रा है। इसकी पृष्ठ-भूमि में जो विचार-धारा थी वह ग्रन्य सिद्धान्तों से प्रभावित होकर भी स्वतन्त्र वेग से प्रवाहित हुई है। इससे सम्बन्धित साधना विभिन्न परम्पराग्रों से विकसित होकर भी जीवन की सहज स्वीकृति पर ग्राधारित है। ग्रन्त में हम देखते हैं कि काव्य की प्रमुख भावना में जन-जीवन के साधारण स्तर पर मानवीय भावनाग्रों का ही प्रसार है। परन्तु इस युग के काव्य में इतना व्यापी स्वच्छन्दवादी ग्रान्दोलन होने पर भी, उसमें प्रकृति को जन्मुक्त रूप से स्थान नहीं मिल सका। जैसा प्रथम भाग में कहा गया है, मानव की सौन्दर्य-भावना के विकास में प्रकृति का ग्रपना योग है ग्रौर काव्य की सौन्दर्यानुभूति के ग्रालम्बन में प्रकृति को ग्रनेक रूप मिलते हैं। काव्य में जीवन की सहज ग्रभिव्यक्ति के साथ प्रकृति का स्वच्छन्द रूप स्वाभाविक है। परन्तु हिन्दी मध्य-युग के काव्य में ऐसा नहीं हो सका। इसका क्या कारण है वस्तुतः इस स्वच्छन्दवादी ग्रान्दोलन के साथ इम युग के काव्य में कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियाँ भी सिन्निहित हैं। इन्हीं प्रवृत्तियों के कारण यह काव्य पूर्णतः स्वच्छन्दवादी नहीं हो सका ग्रौर उसने उन्मुक्त रूप से प्रकृति को ग्रालम्बन रूप में ग्रयनाया भी नहीं।

#### प्रतिक्रियात्मक शक्तियाँ

साम्प्रदायिक रूढ़िवाद—मध्ययुग के काव्य में दर्शन ग्रौर धर्म की व्याख्या जीवन के ग्राधार पर की गई थी। परन्तु धर्म के ग्रन्तर्गत ग्राचारात्मक व्यवस्था का रूप प्रधानता से ग्रा जाता है। ग्रौर इससे धर्म तथा साधना के क्षेत्र में साम्प्रदायिकता का विकास हुग्रा ग्रौर इस युग के काव्य में यह प्रमुख प्रतिक्रियात्मक शिवत रही है जिसने काव्य में स्वच्छन्दवाद को पनपने नहीं दिया। प्रत्येक धारा के प्रमुख किवयों में वातावरण ग्रधिक उन्मुक्त है, परन्तु बाद में साधारण श्रेणी के किवयों में रूढ़ि का बन्धन ग्रधिक कड़ा होता गया है। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप पिछले किवयों ने ग्रपने काव्य का क्षेत्र जीवन की स्वतन्त्र ग्रभिव्यक्ति से हटाकर परम्परा को बना लिया। किवीर, दादू तथा नानक ग्रादि कुछ प्रमुख मंतों को छोड़कर बाद के ग्रन्य संत किवयों ने ग्रपने सम्प्रदाय का ग्रनुसरण उधार के वचनों ग्रौर व्यवहृत रूपकों के ग्राधार पर किया है। सूर, नन्ददास ग्रादि कितपय किवयों को छोड़कर कृष्ण-काव्य में ऐसी ही परिस्थित है। बाद में कृष्ण-काव्य के किवयों में साम्प्रदायिक ग्राचारों ग्रादि का वर्णन ही ग्रधिक बढ़ता गया है। जायसी के बाद सूफी प्रेमनार्गी किवयों में भी ग्रनुसरण तथा ग्रनुकरण ग्रधिक है। इन्होंने ग्रपनी कथा के विभिन्न स्थलों तक को जायसी के ग्रनुकरण पर सजाया है। राम-काव्य में तुलसी के बाद कोई उल्लेखनीय कि भी नहीं दिखाई देता। ग्रौर इमका कारण कदाचित् यह है कि तुलसी की परम्परा में कोई सम्प्रदाय नहीं था।

धर्म और विरक्ति—साम्प्रदायिकता के ग्रतिरिक्त धर्म की प्रेरणा से उपदेशा-त्मक प्रवृत्ति ग्रधिक बढ़ गई। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप खंडन ग्रौर स्थापना की भावना इस युग के काव्य में विशेष रूप से दिखाई पड़ती है। इसके कारण काव्य में विवेचना ग्रौर तर्क को ग्रधिक स्थान मिल सका ग्रौर ये जीवन की उन्मुक्त ग्रभिव्यक्ति में बाधक ही सिद्ध हुए। संतों में यह प्रवृत्ति ग्रधिक है इस कारण उनके साहित्य में किवत्व कम है। साथ ही साधना-पक्ष में ग्राधार मानवीय भावना का होकर भी व्यापक रूप से मध्य-युग के काव्य का स्वर संसार से विरक्त होने का रहा है। इस विरक्ति-भावना के कारण इस काव्य में जीवन के प्रति ग्रासिक्त का ग्रभाव है। इन साधकों के लिए सांसारिकता का ग्राधार ग्रध्यात्म के लिए ही है। इस वातावरण में उन्मुक्त स्वच्छंद-वाद की जीवन के प्रति ग्रद्वट ग्रासिक्त को फैलने का ग्रवसर नहीं मिल सका।

भारतीय स्रादर्श भावना—स्वच्छंदवाद की विरोधी शक्तियों में भारतीय कला की ग्रादर्श-भावना भी है। भारतीय स्रादर्श-कला के क्षेत्र में व्यक्ति को महत्त्व नहीं देता। उसमें व्यापक भावना के लिए ही स्थान है। यह भावना ग्रादर्श 'साहक्य' की भावना है जो स्वर्गीय सौन्दर्य की ग्राकृति की तदाकारता पर निर्भर है ग्रीर यह 'साइक्य' किव के बाह्य ग्रनुभव का फल न होकर ग्रान्तरिक समाधि पर निर्भर है

जिसके लिए आत्मसंस्कार और आत्मयोग की आवश्यकता है। इस कला के आदर्श के साथ ही कलाकार में आन्तरिक उल्लास की भावना भी भारतीय कला की विशेषता रही है। भारतीय कलाकार जीवन की संवेदना को दुःख के रूप में ग्रहण नहीं करता, वरन् उसको उल्लास में परिणत करता है। मध्ययुग के काव्य का प्रमुख भाग इस कला के आदर्शों से प्रभावित है। इतना ही नहीं, आराध्य की सौन्दर्य-व्यंजना में इसको और भी स्पष्ट रूप प्रदान किया गया है। इस आदर्श के फलस्वरूप मध्ययुग के काव्य के एक बड़े भाग में जीवन की स्वाभाविक भावनाएँ तथा प्रकृति का व्यापक सौन्दर्य केवल प्रतीक के अर्थ में ग्रहीत है। परिणाम-स्वरूप इस काव्य में जीवन और प्रकृति को प्रमुख स्थान नहीं मिल सका।

काव्यशास्त्र की रूढ़ियाँ—कहा गया है कि इस युग में काव्य साहित्यिक रूढ़ियों से मुक्त हुमा है। परन्तु वस्तुतः इस युग का काव्य साहित्यिक परम्परा का बहिष्कार नहीं कर सका है। कुष्ण-काव्य ने काव्य-शास्त्र के रस ग्रौर ग्रलंकार को विशेष रूप से ग्रपनाया है। तुलसी ने इनका निर्वाह बहुत ही सुन्दर ग्रौर सहज रूप से किया है ग्रौर इससे स्पष्ट है कि वे काव्यशास्त्र की परम्परा को स्वीकार करके चले हैं। जायसी का शास्त्रीय ज्ञान कम है, फिर भी यथासम्भव उनका प्रयास भी इस विषय में रहा है। रस-सिद्धान्त ग्रपने विकसित रूप में भिक्त-भावना से बहुत कुछ साम्य रखता है। ग्रालंकारिक योजना ग्राराध्य की रूप-साधना के लिए ग्रधिक सहायक हो सकी है। इस प्रकार मध्ययुग के प्रारम्भ में काव्य के ग्रन्तर्गत रस तथा ग्रलंकार ग्रादि को प्रश्रय मिल चुका था। वाद में रसानुभूति को ग्रलौकिकता के स्थान पर लौकिक ग्राधार ग्रधिक मिलता गया; ग्रौर ग्रलंकारों की सौन्दर्य-योजना ग्राराध्य को रूप दान करने के स्थान पर रूढ़िगत नारी के सौन्दर्य सँवारने में प्रयुक्त होने लगी। ग्रागे मध्ययुग के उत्तरार्द्ध में यह प्रवृत्ति कुछ ग्रन्य परिस्थितियों को पाकर रीति-काल के रूप में हमारे सामने ग्राती है।

रीति-काल (क)—ग्रामुख में हम कह चुके हैं कि मध्ययुग का पूर्वार्द्ध भिक्ति-काल है ग्रौर उत्तरार्द्ध रीति-काल। इस समस्त युग को मध्ययुग कहने के ग्राग्रह के विषय में पहले ही कहा जा चुका है। यहाँ यह कहना ही पर्याप्त है कि भिक्ति-काल में काव्य-शास्त्र की रूढ़ि का जो प्रतिक्रियात्मक रूप था वही रीति-काल में प्रमुख हो उठा। ग्रौर इस कारण इस भाग में स्वच्छंदवाद को बिल्कुल स्थान नहीं मिला। ग्रन्य परम्पराग्रों में धार्मिक तथा साम्प्रदायिक रूढ़िवाद को स्थान मिल चुका था ग्रौर रीति की परम्परा प्रमुख हो उठी थी। यह रीति की भावना स्वयं में संस्कारवादी है ग्रौर

१. ट्रान्सकारमेशन आँव नेचरः कुमारस्वामी, पृ० ४८ । द्र०—लेखक की 'प्रकृति और कास्यः (संस्कृत) नामक पुस्तक ।

हिन्दी साहित्य में तो यह रूढ़ि के रूप में ग्रधिक ग्रपनाई गई है। यद्यपि रीति-काल में किवयों की प्रवृत्ति प्रमुखतः शास्त्रीय नहीं हो सकी; ग्रौर यह उनकी भावमय स्वच्छंद प्रवृत्ति का संकेत देती है। फिर भी रीति स्वच्छंदवाद की विरोधी शक्ति के रूप में ही स्वीकार की जा सकती है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

स्वच्छंदवाद का रूप—हमारे सम्मुख समस्त मध्ययुग श्रपनी काव्य-प्रवृत्तियों के साथ ग्रा चुका है। हम देखते हैं कि इस युग के ग्रारम्भ में काव्य स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों से विकसित हुग्रा है, साथ ही उसमें कुछ प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियाँ भी क्रियाशील रही हैं ग्रौर इन्होंने काव्य को पूर्णतः जीवन के उन्मुक्त धरातल पर नहीं ग्राने दिया। परन्तु इन प्रवृत्तियों ने सभी किवयों को समान रूप से प्रभावित नहीं किया है। यही कारण है कि हमको विभिन्न काव्यधाराग्रों में स्वच्छंदवाद का रूप विभिन्न प्रकार से ग्रौर विभिन्न श्रनुपातों में मिलता है। साथ ही कुछ किव ऐसे भी हैं जो ग्रपने स्वतंत्र व्यक्तित्व के कारण किसी धारा के श्रन्तर्गत नहीं ग्राते ग्रौर जिनके काव्य में स्वच्छंदवाद का ग्रधिक उन्मुक्त रूप मिलता है। कृष्ण-काव्य के वे किव जो किसी सम्प्रदाय में नहीं हैं, ग्रथवा जिन्होंने सम्प्रदाय के वन्धन को स्वीकार नहीं किया है इसी वर्ग के किव हैं। साथ ही प्रेम-काव्य की स्वतंत्र परम्परा भी इसी वर्ग में सम्मिलत की जा सकती है; जिनमें प्रेम की व्यंजना का ग्राधार सूफियों के प्रतीक नहीं है। परन्तु इन सभी किवयों ने ग्रपने समकालीन साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है ग्रौर इस कारण ये एक सीमा तक ही स्वतंत्र कहे जा सकत्ते हैं।

१. विद्यापति, मीरा, रसखान, श्रालम, त्रानंदधन, शेख तथा ठाकुर श्राः इसी हैर्सा के उन्मुक्त कवि हैं '

२. 'ढोलामारू रा दूहा' तथा 'माथवानल कामकंदला' आदि

# तृतीय प्रकरण

# त्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप

साधना-युग-हिन्दी-साहित्य के मध्ययुग का पूर्वार्द्ध धार्मिक काल है। इस काल का ग्रधिकांश काव्य धार्मिक भाव-धारा से सम्वन्धित है। पिछले प्रकरग्ग में इस ग्रोर संकेत किया गया है कि इस काव्य में जिन धार्मिक भाव-धाराग्रों का विकास हुआ है उनकी पृष्ठभूमि में निश्चित दार्शनिक सिद्धान्त तथा आध्यात्मिक वातावरए। था। इस काल के कवियों में बहुत कुछ काव्य सम्बन्धी प्रवृत्तियों का साम्य है। ग्रौर इसका कारए। उनकी अपनी स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति तथा तथ्यों को अनुभूति के माध्यम से ग्रहरण करने की प्रेररणा है । परन्तु विभिन्न परम्पराग्नों से सम्बन्धित होने के काररण इनके काव्य पर उनके विचारों का प्रभाव निश्चित है। प्रतिभा-सम्पन्न कवि अपनी परम्परा में अपने सम्प्रदाय के प्रभाव को लेकर भी एक सीमा तक स्वतंत्र रह सके हैं। परन्त्र बाद के किवयों में अपने सम्प्रदाय तथा अपनी परम्परा की रूढ़िवादिता अधिक है ग्रौर साथ ही वे ग्र9ने ग्रादर्श किव के ग्रनुकरण पर ग्रधिक चलते हैं। प्रस्येक काव्य-परम्परा में एक महान् किव प्रारम्भ में ही हुग्रा है ग्रौर उसी का प्रभाव लेकर बाद के ग्रधिकांश कवि चले हैं। इस कारण ग्रादर्श किव की रूढ़िवादिता को तो इन कवियों ने अपनाया ही, साथ ही उनका अनुकरएा भी इनके लिए रूढ़ि हो गया है। स्वच्छन्दवाद की प्रतिक्रियात्मक शक्ति के रूप में धार्मिक साम्प्रदायिकता का उल्लेख हुआ है। कहा गया है कि स्वच्छन्द प्रवृत्ति तथा अनुभूति-जन्य समन्वय के कारण साधक कवि ग्रपने दृष्टिकोग् में व्यापक हैं। कबीर द्वैताद्वैत विवर्जित तथ्य को प्रतिपादित करके भी अद्वैत विचार को अपनाते हैं भ्रौर साथ ही द्वैत-विहित प्रेम-साधना का प्रतिपादन करते हैं। प्रेम-मार्गी सूफी किव वाशरा होकर भी भारतीय विचारों को स्थान-स्थान पर ग्रहण करते हैं। सूर वल्लभाचार्य के शिष्य होकर भी निर्माण-ब्रह्म को अस्वीकार नहीं करते हैं और साथ ही वे दास्य-भक्ति का रूप भी उपस्थित करते हैं। तुलसी रामानन्द की शिष्य-परम्परा में माने जाते हैं; पर वे ग्राह्रैत

तथा विशिष्टाद्वैत को स्वीकार करके आत्म-निर्भरा भिक्त का प्रतिपादन करते हैं। यह सब होते हुए भी इनके विचारों के आधार में कुछ निश्चित दार्शनिक सिद्धान्त हैं और अपनी समिष्ट में इनकी अपनी अलग विचारावली है। विचार का यह रूप उनकी साधना को प्रभावित करता है और साधना का रूप आध्यात्मिक होता है। इस प्रकार प्रत्येक भाव-धारा का किव अपने आध्यात्मिक वातावरण में दूसरी भाव-धारा से अलग है। इस भूमिका के आधार पर हमारे सामने दो प्रमुख बातें आनी हैं। पहले तो ये समस्त धार्मिक परम्पराएँ स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति के मार्ग में प्रतिक्रिया के समान हैं। दूसरे प्रतिक्रिया के रूप में समान होकर भी ये अपने दृष्टिकोण में भिन्न हैं। इन दोनों वातों का प्रभाव इस युग के प्रकृति सम्बन्धी आध्यात्मिक रूपों पर पड़ा है।

#### साधना भ्रौर प्रकृतिबाद

प्रकृति से प्रेरणा नहीं - प्रत्येक सम्प्रदाय की विचार-पद्धति ग्रौर उसकी साधना का रूप निश्चित हो जाता है। ग्रागे उसके मानने वालों को उनकी स्थापना करने की म्रावश्यकता नहीं पड़ती । जगत् ग्रौर जीवन की प्रत्यक्ष म्रनुभृति के ग्राधार पर सत्यों कारूप उपस्थित करने की स्वतन्त्रता उनको नही मिलती। तर्ककी जो परम्परा श्रीर विवेचना का जो रूप उनके पूर्व-विकसित हो चुकता है; वही उन्हें स्वीकार कर लेना होता है। ऐसी स्थिति में जगत् का दृश्यात्मक रूप प्रकृति उस विचारक तथा सायक के लिए न तो कोई प्रश्न उपस्थित करती है ग्रीर न कोई प्रेरणा देती है। इस प्रकार हिन्दी मध्ययूग की काव्य-भावना में प्रकृति के प्रति उन्मूक्त जिज्ञासा के रूप में कभी स्वच्छन्दवाद का रूप नहीं म्रा सका । राम, कृष्ण म्रौर प्रेमाख्यान काव्य की भाव-धारास्रों में पूर्व निश्चित दार्शनिक सिद्धान्तों का ही समन्वय स्रौर प्रतिपादन हुस्रा है । संत ग्रपने विचारों में स्वतन्त्र ग्रवश्य लगते हैं, पर उनकी विचार-परम्परा का भी एक स्रोत है, साथ ही उनकी स्वतन्त्रता विचारात्मक स्थापना तथा विरोध पर ही म्रधिक म्राधारित है । क्योंकि इन समस्त किवयों ने विचार म्रीर सावना का रूप गुरु-परम्परा से स्वीकार किया है, इस कारगा इनका ब्राघ्यात्मिक क्षेत्र भी पूर्व निश्चित तथा स्वतःसिद्ध रहा है। यह साधक किव ग्रपने चारों ग्रोर के जगत तथा जीवन से प्रेरशा न प्राप्त करके ग्रपनी साधना के लिए ग्राध्यात्मिक वातावरस उसी परम्परा के म्रनुसार ग्रहरा करता है। फलस्वरूप मध्ययुग का किव प्रकृति के दृश्य-जगत् को कभी प्रमुखतः ग्रपनी ग्रनुभूति का, ग्रपने काव्य का विषय नहीं बना सका ।

ग्रध्यात्म का ग्राधार—ग्रभी कहा गया है कि मध्ययुग के किवयों ने सम्प्रदाय ग्रौर परम्परा का ग्रनुसरण किया है, ग्रौर इसलिए उनको प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करने का ग्रवसर नहीं मिला। परन्तु पिछले प्रकरण में हम कह चुके हैं कि इन किवयों की प्रवृत्तियां किसी भी परम्परा की बन्दी नहीं हैं। प्रश्न उठ सकता है कि यह विरोध क्यों है। वस्तुतः जब हम कहते हैं कि इन्होंने परम्परा का ग्रनुसरएा किया है, उस समय ग्रंध ग्रनुसरण से मतलब नहीं है। यह ग्रनुसरण इतना ही है कि उनकी विचारधारा का ग्राधार बनकर प्राचीन विचारधारा ग्राती है। इसकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति का श्रर्थ है कि इन कवियों में सभी सिद्धान्तों के विभिन्न सत्यों को समन्वित रूप से देखने की शक्ति थी। इस क्षेत्र में धार्मिक काल के साधक कवि के प्रकृतिवादी होने के विषय में सबसे बड़ी बाधा थी, उसका विचारात्मक होना । यह इस युग के काव्य की स्वच्छन्द-भावना के विरोध में सबसे बड़ी प्रतिक्रियात्मक शक्ति रही है; ग्रौर जिसका उल्लेख पीछे किया गया है। वस्तूतः जैसा प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में संकेत किया गया है, म्राध्यात्मिक भावना का विकास मानव के भ्रन्दर दार्शनिक चेतना से पूर्व ही हो चुका था। ग्रीर इस ग्राध्यात्मिक चेतना का ग्राधार बाह्य जगत् के प्रभाव ही कहे जा सकते हैं। जिस जाति ने इस ग्राध्यात्मिक भावना को प्रमुख रखकर ही बार-बार दार्शनिक चेतना का प्रश्न उठाया है; उसमें प्रकृति का प्रश्न, उसके प्रति जिज्ञासा का भाव प्रबल हो उठता है। एक बात ऋौर भी है। सभी देशों और सभी कालों में दार्शनिक चेतना ग्रौर दार्शनिक भावना इतनी प्रवलता से उसके कवियों को प्रभावित भी नहीं करती। ऐसा तो मध्ययूग में रीतिकाल में देखा जा सकता है। एक सीमा तक दार्शनिक परम्पराम्रों के प्रभाव से मूक्त किव दार्शनिक चेतना की म्रोर बढता है, तो वह प्रकृति ग्रीर जगत के माध्यम से आगे बढता है। योख्प तथा इंगलैंड के स्वच्छन्द-यूग के कवियों का प्रकृति-सम्बन्धी ग्राकर्षण इसी सत्य की ग्रोर संकेत करता है। बाद में जब दार्शनिक चेतना विकसित होने लगती है, उस समय म्राध्यात्मिक साधना अन्तर्म् खी हो उठती है। इस सस्य के लिए हम भारत के प्राचीन ग्राध्यात्मिक इतिहास को सामने रख सकते हैं।

श्रुप्तृति का श्राधार—विचार—वैदिक-काल प्रकृतिवादी कहा जा सकता है। उसमें प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की उपासना की जाती थी। उस युग की प्रार्थनाश्रों के मूल में धार्मिक श्रध्यात्म-भावना का विकास वस्तु-परक ग्राधार पर हो रहा था। प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि दिक्काल की श्रस्पष्ट भावना श्रीर माध्यमिक गुणों की श्रामक स्थिति ने श्रादि मानव के मन में अपने चारो श्रोर फैली हुई प्रकृति के प्रति एक भय की भावना उत्पन्न कर दी थी।

१. कां० स० उ० फ़ि॰; श्रार्० डी० रानाडे; प्रक०—'दि बैंक ग्राउन्ड; पृ० २—'सबसे पूर्व हमको जानना चाहिए कि ऋग्वेद प्रकृति-शक्तियों के व्यक्तीकरण का बहुत बड़ा प्रार्थना-संग्रह है। इस प्रकार यह धार्मिक चेतना के विकास की प्रारम्भिक स्थिति प्रस्तुत करता है जो धर्म का बाह्य वस्तु-परक श्राधार कहा जा सकता है। दूमरी श्रोर उपनिषद् में धर्म का मनस्-परक श्राधार है।

बाद में व्यक्तिकर्ण के ग्राधार पर मानव ने उसे ग्रधिक प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा। प्रकृति-पूजा में यही सत्य सिन्नहित है। प्रकृति के व्यक्तिकरण के स्राधार पर ईश्वर की भावना का विकास हम्रा है; ग्रीर इस ग्राध्यात्मिक भावना के मूल में बाह्य दृश्य-जगत् था। परन्तु दार्शनिक चेतना के विकास में यह बहिर्मुखी भावना ग्रन्तर्मुखी होती गई---श्रौर बाह्य प्रकृति की प्रेरणा का स्थान ग्रात्म-विचार ने लिया है। इस ग्रात्म-चेतना के उत्पन्न हो जाने पर प्रकृति के देवताम्रों का म्रातंक तथा माकर्षण जाता रहा है । म्रीर उप-निषद्-कालीन ऋषियों ने दृश्यात्मक जगत् के प्रकृति-विस्तार में अपनी आत्म-चेतना का विस्तार देखा। र इस सीमा पर उपनिषद्कार भ्रपने दृष्टिकोए। में सर्वेश्वरवादी हो चुका था। परन्तु ग्रात्मचेता दार्शनिक के लिए ग्रब प्रकृति में विशेष ग्राकर्षण नहीं रह गया था; वह प्रकृति की स्रोर विशेष घ्यान नहीं दे सका। उसके लिए प्रकृति दृश्यमान् भासमान् रह गई थी जो सांसारिक भ्रम के रूप में है। फिर भी इस काल में म्रात्मानुभूति के स्राधार पर सर्वचेतनवादी मत था। ऋषियों की दार्शनिक चेतना में स्ननुभूति प्रधान थी। लेकिन हिन्दी-साहित्य का भक्तियुग जिस वेदान्ती दार्शनिक श्राधार पर खड़ा है उसकी समस्त प्रेरणा विचारवादी श्रीर तर्क-प्रधान है श्रीर मध्य-युग की म्राध्यात्मिक साधना भावात्मक होकर भी बुद्धिवादी दर्शन के म्राधार पर खड़ी है । वैदिक यूग में हक्यात्मक प्रकृति ही ग्राघ्यात्मिक भावना ग्रौर वातावरए की ग्राधार थी । उपनिषद् काल में स्रात्मानुभूति से दार्शनिक चितन स्रारम्भ होता है, परन्तू दृश्य-जगत् में म्रात्म-प्रसार देखने के लिए म्राधार था। हिन्दी मध्ययुग में उपनिषद्-कालीन मनुभूत सत्यों की स्थापना तो हो सकी, पर उनका म्राधार तर्क रहा है। इसका कारण यह था कि पिछले सिद्धान्तों के सामने अपना मत रखना था । फिर इसी दार्शनिक स्थापना के आधार पर इस युग की साधना की नींव पड़ी है। "ये साधक-किव इस क्षेत्र में ग्रपने ग्राचार्यों के

१. विशिष श्रॉव नेचर ; जे० जी० फ्रें जर; इन्ट्रोडक्शन; ए० १६—'सर्वप्रथम प्रकृति-पूजा के विषय में जिससे मेरा मतलब प्रकृति के रूपों की पूजा से है, सप्राण चेतना मानी जाती है, जो मानव को हानि पहुँचाने या उपकार करने की इच्छा या शिक्त से सम्बन्धित है। ''इस प्रकार जिसको हम प्रकृति-पूजा कहते हैं, प्रकृति के रूपों के व्यक्तीकरण पर श्राधारित है।'

२. कों० स० उ० फ़ि० ; श्रार० डी० रानाडे ; प्रक०—'दि वैकग्राउन्ड'; पृ० ३।

३. उपनिषदों में 'माया' शब्द का प्रयोग कई भावों तथा अर्थों में हुआ है। उनमें भासमान् भ्रम के अर्थ में भी 'माया' का प्रयोग कई स्थलों पर मिलता है। श्वे० उन० में कहा गया है—[ईश्वर का ध्यान करने से, उससे युक होने पर और उसके अस्तित्व में प्रवेश पाने पर ही मंसार के महान अम से छुटकारा मिलता है।] 'तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमायानिवृक्तिः' (१.१०)

४. कां० स० उ० फि॰ ; आर० डी० रानाडे ; प्रक०—िद वैक ब्राउन्ड, पृ० ११—'लगभग बारहसो वर्ष बाद, जब दूसरी बार वेदान्त-दर्शन के निर्माता उपनिषद्-कालीन ऋषियों के द्वारा प्रस्तुत आधार पर अपने सत्यों को स्थापित करने लगे, तो फिर नए धुर्म के पुनुकत्थान का रूप प्रकट हुआ। पर इस बार के पुनुकत्थान में धुर्म का रूप रहस्यात्मक से अधिक वौद्धिक था।'

प्रतिपादि । सत्यों की अपनी अनुभूति से आध्यात्मिक साधना का विषय बनाते हैं। उपनिषद् काल में अन्तर्मुखी अनुभूति से विचार की ओर वढ़ा गया था, पर इस मध्य-युग में विचार से भावानुभूति की ओर जाने का क्रम हो गया। परिणाम स्वरूप इस युग के किवयों की भाव-धारा में प्रकृतिवाद को स्थान नहीं मिल सका, वे प्रकृति से अपना सीधा सम्बन्ध नहीं स्थापित कर सके।

**बहा का रूप**—भारतीय प्रमुख विचार-परम्पराग्रों में ब्रह्म परम तत्व स्वीकार किया गया है और प्रकृति तो उसका ग्रावरण है, बाह्य स्वरूप है या उसकी शक्ति की ग्रिभिव्यक्ति है। किसी रूप में हो प्रकृति उसी परम तत्त्व को लेकर है। हिन्दी मध्ययूग के भक्त कवियों का मत इसी दार्शनिक पृष्ठभूमि पर बना है ग्रौर इस कारण इनके काव्य में प्रकृति का रूप इन विचारों से बहुत दूर तक प्रभावित है। हम देखते हैं कि वैदिक प्रकृतिवाद उस यूग के देवताग्रों के व्यक्तीकरण से ग्रागे बढ़कर एक देववाद के रूप में उपस्थित हुया था और यही एकदेववाद वैदिक एकतत्ववाद तक पहुँच गया था। यह वैदिक एकतत्त्ववाद या स्रद्वैतवाद का रूप बाह्य जगत् या प्रकृति से ही प्राप्त हस्रा था । उसके ग्राधार में प्रकृति का व्यापक विस्तार था । परन्तु उपनिषदों का चरम-तत्त्व अन्तर्मुखी सत्य हो उठा है। उपनिषदों में सप्रपंच अथवा सगुरा तथा निष्प्रपंच अथवा के आधार पर निष्प्रपंच निर्गुए। ब्रह्म का प्रतिपादन किया और इसीलिए उन्होंने जगत की उत्पत्ति के लिए, ग्रनेकता की प्रतीति के लिए माया का सिद्धान्त स्वीकार किया है। उपनिषदों में सप्रपंच की भावना के साथ दार्शनिक चेतना स्रनुभूति के स्राधार पर विकसित हुई है। इस कारएा उनमें प्रकृति के माध्यम से चरम-तत्त्व की कल्पना तक पहुँचने के लिए प्रेरणा मिलती है। इन स्थलों पर ऋषियों की दृष्टि सर्वेश्वरवादी है। बाद में परिस्थिति बदल चुकी थी । जिस मायावाद का प्रतिपादन शंकर ने किया है वह उसी रूप में उपनिषदों में नहीं मिलता। पर हश्यात्मक के अर्थ में और भ्रम के रूप में इसका मूल उपनिषदों में है। यही विचार जगत् की रूपात्मकता की व्याख्या करने के लिए मायावाद में स्राता है स्रौर यह भारतीय विचार-परम्परा में किसी न

१. विभिन्न उपनिषदों में इस प्रकार के वर्णन मिलते हें जिनमें प्रकृति में व्यापक सत्ता का आभास मिलता है। 'एतस्य वा श्राज्ञरस्य प्रशासने गार्गि मुर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः।' (बृहदा० ३।०॥६) हि गार्गि, इस श्राज्ञर रूप परम तत्त्व के शासन में सूर्य श्रोर चन्द्रमा धारण किए हुए स्थित है]

श्रतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् म्यन्दन्ते सिधवः सर्वरूपाः।

श्रतश्च सर्वा श्रोषथयो रसश्च येनैष भूतैस्तिष्ठते ह्यांतरात्मा । (मुङ० २।६।६)

<sup>[</sup>इसीसे समस्त पर्वत और समुद्रों की उत्पत्ति हुई, इससे सभी रूपों की निदयों बहती हैं। सारी श्रीवियों और रस इसीसे निकलते हैं। सभी प्राणवानों में परिवेध्वित होकर यह त्रातमा स्थित है]

किसी प्रकार से निवृत्ति भावना से सम्बन्धित ग्रवश्य रहा है। बौद्ध-धर्म की निवृत्ति भावना ने संसार की परिवर्तनशीलता तथा क्षिएकता से जो रूप पाया है, वह उपनिषद् में भी पाई जाती है। वाद में बौद्ध-धर्म के साथ ही साथ यह भावना भारतवर्ष में ग्रधिक व्यापक हो उठी। बौद्ध-धर्म का प्रभाव समाप्त हो गया पर संसार-त्याग की भावना जनता में बनी रही। शंकर के मायावाद की ध्वनि ऐसी ही है, साथ ही निर्णु ए मंतों के माया का रूप भी यही था। ब्रह्म की निष्प्रपंच भावना का विकास हो चुका था, उसके ग्रनुसार हश्य-जगत् माया के रूप में मिथ्या या भ्रम स्वीकार किया गया। इसके कारण हिन्दी मध्ययूग की एक प्रमुख काव्य-धारा में प्रकृति के प्रति, सीघे म्रथों में कोई म्राकर्षण नहीं रहा है। शंकर के बाद म्रन्य वेदान्तियों ने ब्रह्म को सप्रपंच भी माना है स्रौर इस प्रकार माया को भी सत्य रूप में स्वीकार किया है। सगूरा भक्त-कवियों ने प्रकृति को ग्रसत्य नहीं माना, परन्तु यहाँ उनका विचार व्यावहारिक समन्वय उपस्थित करने का है। भ्रत्ततः वे निर्णु स को ही स्वीकार करते हैं। साथ ही जिस सगुए। ब्रह्म की स्थापना वे करते हैं, प्रकृति उसकी शक्ति से संचालित है ग्रौर उसके इंगित मात्र पर नाचने वाली नटी है। इस प्रकार सग्रावादियों में अकृतिवाद को फिर भी स्थान नहीं मिल सका, यद्यपि इन्होंने उसके रूप ग्रीर उसकी हश्यात्मकता को ग्रस्वीकार भी नहीं किया है।

ईश्वर की कल्पना हम देख चुके हैं कि परम-तत्त्व-रूप ब्रह्म को एक बार पहिचान लेने के बाद भारतीय तत्त्रवाद के इतिहास में ग्रादि तत्त्व के बारे में तर्क चले हैं; पर ब्रह्म विषयक प्रश्न प्रकृति के समक्ष उसके माध्यम से नहीं उठ सके । प्रकृति का उन्मुक्त-क्षेत्र उस जिजासा की प्रेरणा-शक्ति नहीं हो सका । इसके साथ ही ईश्वर की कल्पना के विकास ने प्रकृति के प्रति उपेक्षा को ग्रीर भी हढ़ कर दिया है। विचारक स्वयं ग्रादि तत्त्व के विकार को लेकर व्यस्त था ग्रीर जनता को उसने ईश्वर की कल्पना देकर संतुष्ट कर दिया था। ईश्वर या भगवान की भावना जनता में एक बार प्रचलित हो जाने के बाद, उसमें किसी जिज्ञासा या किसी प्रश्न के लिए स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार ग्रादि तत्त्व की खोज में, ग्रात्मानुभूति के ग्राधार पर परम ग्रात्मवान् ब्रह्म की कल्पना सामने ग्राई है; उसी प्रकार प्रकृति शक्तियों के व्यक्तीकरण ग्रीर सामूहीकरण को जब मानवी ग्राधार मिल गया तब ईश्वर का रूप सामने ग्राता

१. कां० स० उ० फ़ि०; ब्रार० डां० रानांड ; प्रक०—'दि रूट्स् श्रॉव फ़िलासकीस्'

२. कठोपनिषद् पूछता है—'क्या सूर्य अपनी शक्ति से चमकता है। क्या चन्द्रमा और तारे अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान हैं ? क्या विजली अपनी स्वाभा विक चमक से चमकती है ? और आगे चलकर वह कहता है—'न तत्र मूर्यों भाति न चंद्रतारकं नेमा विद्युतो भाति कुनोऽयमिनः। तमेव भांतमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।' कठो० २।२।१५)

है। इस स्थल पर प्रथम भाग के द्वितीय प्रकरण का उल्लेख कर देना स्रावश्यक है। उसमें विस्तार से विवेचना की गई है कि मनस् तथा वस्तु की क्रिया-प्रतिक्रिया किस प्रकार एक ही वस्तू-स्थिति से दो सत्यों का बोध कराती है। वैदिक यूग में बहुदेववाद एकदेववाद में परिवर्तित हो चुका था; ग्रीर जिस समय से एक देवता को सर्वोपरि मानने की भावना उत्पन्न हो जाती है, उसी समय से ईश्वर की कल्पना का प्रारम्भ मानना चाहिए। वैदिक मंत्रों में ही प्रकृति की भौतिक-शक्ति की कल्पना से क्रमशः देवता का व्यक्तीकरण भावात्मक होता गया है और इस व्यक्तीकरण में श्राचरणात्मक गुणों तथा भ्राध्यात्मिक चरित्रों का संयोग होता गया। इस सीमा पर वैदिक ऋषि एक देवता की शक्ति-कल्पना में दूसरे देवता की शक्ति का योग भी करने लगे थे। देवता के साथ कर्त्ता और कारएा की भावना जुड़ गई ग्रौर साथ ही मृत्यों की जीवन-सम्बन्धी व्यवस्थायों से भी उसका संयोग हो गया। देवता के व्यक्तीकरण की इस प्रकृति और समाज की सम्मिलित स्थिति की ईश्वर के रूप में समका जा सकता है। ईश्वर के म्राचरणात्मक व्यवस्थापक रूप के मूल में म्रादिम मानव की प्रकृति-शक्तियों के प्रति भय की भावना सिन्नहित है। बाद में सामाजिक ग्राधार पर मानवीय मनो-भावों का संयोग व्यक्तीकरण के साथ हुन्ना है। वैसे वैदिक युग में भी मानवीय भावों के व्यक्तीकरण रूप देवताग्रों का उल्लेख हुग्रा है।

इस प्रकार ईश्वर की धार्मिक कल्पना, वैदिक एकदेववाद के विकसित होते रूप में समस्त भौतिक तत्त्वों के कर्त्ता का रूप और उस व्यक्तीकरण में आचरणात्मक व्यवस्थापक और भावात्मक उपास्य के रूप के मिल जाने से प्राप्त हुई है। यद्यपि उपिषद्-कालीन द्रष्टा आत्मानुभवी दार्शनिक हैं, ईश्वर की पूर्ण कल्पना का विकास इसी युग में हुआ है। श्वेताश्वेतर उपिषद् में ईश्वर की कल्पना है। आगे चलकर पौराणिक-युग में यह कल्पना त्रिदेवों के रूप में पूर्ण होती है। ईश्वर सृष्टा है, पालन-कर्ता है और साथ ही संहार भी करता है। इसमें सर्जन और विनाश प्रकृति का योग है और पालन की भावना मानवीय है। भारतीय दर्शन की कोई भी विचार-धारा रही हो; साधना में ईश्वर का स्वरूप कुछ भी माना गया हो; परन्तु भारतीय जनता में ईश्वर की भावना आज भी इसी रूप में चली आती है। इस प्रकार भारतीय विचारों और भावों दोनों में ईश्वर का हढ़ आधार रहा है। इस आधार के बिना एक पग आगे

१. इन्साइक्लोर्पाडिया श्रॉव रिलिजन एन्ड इथिक्स; गांडस् (हिन्दृ)।

२. हिन्दू गॉर्डस् एन्ड हीरोज ; लियोनल डी० बार्नट ; पृ० २० ।

३. श्वेता १ २।२।३—'एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इमांल्लोकानीशन ईशनीभिः। प्रत्यङ्-जनास्तिष्ठति सं चुकोपान्तकाले संसुञ्य विश्वा मुवनानि गोपाः। विश्वतश्चन्नरुत विश्वतोमुखो विश्वतो-बाहुरुत विश्वतस्पान्। सं बाहुभ्यां धमति सं पनत्रैद्यांबाभूमी जन्यन्देव एकः।

बढ़ा ही नहीं गया है। परिगामस्वरूप धार्मिक काव्य के साधक-किव को प्रकृति के प्रति जिज्ञासा नहीं हुई। तर्क और विशुद्ध ज्ञान के क्षेत्र में ब्रह्म था; तो व्यवहार की सीमा में भगवान की स्थापना थी। सब कुछ करने वाला, रखने वाला और मिटाने वाला है ही; फिर प्रश्न उठता ही नहीं कि यह सब क्या है, कैसे हुआ और क्यों है? इधर हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में मुसलमानी एकेश्वरवाद का रूप भी जनता के सामने आ चुका था। भारतीय ईश्वर की कल्पना के आधार में अद्वैत ब्रह्म और आत्म-तत्त्व जैसी एकता की भावना रही है; परन्तु मुसलिम एकेश्वरवाद एकान्तरूप से एक की कल्पना लेकर चलता है जिसमें परिव्यास और परावर की भावना नहीं है। इसका ईश्वर एक शासक और अधिष्ठाता के रूप में है। हिन्दी मध्ययुग में इस भाव-धारा का प्रभाव कबीर आदि संतों पर केवल खंडनात्मक पक्ष तक ही सीमित है; पर सूफ़ी प्रेम-मार्गी किवयों में प्रत्यक्ष है। इस शासक रूप ईश्वर के समक्ष प्रकृति सर्जना का प्रश्न आता ही नहीं और प्रकृति के रूप के प्रति आकर्षण की समस्या उठती ही नहीं।

प्रेम-भावना इस विषय में एक बात का उल्लेख करना म्रावश्यक है, जिसका मध्ययूग की स्राव्यात्मिक साधना में प्रकृति के रूपों पर विशेष प्रभाव पडा है। ग्रौर इस कारएा भी इस यूग के काव्य में प्रकृतिवाद को स्थान नहीं मिल सका । हिन्दी साहित्य के मध्ययूग की साधना का रूप प्रेम है जिसका ग्राधार 'रित' स्थायी भाव कहा जा सकता है। माधूर्य भक्ति प्रेम-साधना का एक रूप है। तूलसी की भक्ति-भावना अवश्य दास्य-भाव की है, परन्तु इसमें भी सामाजिक आधार पर एक महत् के प्रति प्रेम की भावना सिन्नहित है। इस प्रकार इस यूग की भाव-साधना पूर्ण रूप से सामाजिक स्राधार पर स्थापित है। प्रेमी साधक जब स्रपने स्राराध्य के प्रति स्नात्म-निवेदन करता है, उस समय वह मानवीय भावों का ग्राधार ग्रहण करता है। मध्य-युग की भावात्मक उल्लास की साधना निवृत्ति-प्रधान साधना की प्रतिक्रिया थी। वैदिक युग की जीवन-सम्बन्धी उत्सूकता ग्रीर शक्ति चाहना उपनिषद्-काल की ग्रन्त-मुंखी चिन्तनधारा में जीवन ग्रीर जगत् से दूर हट गई। संसार की क्षिशिकता ग्रीर दु:खवाद से यह निवृत्ति की भावना बौद्ध-काल में ग्रधिक बढती गई। परन्तु जीवन के विकास ग्रीर उसकी ग्रिभिव्यक्ति के लिए यह दु:खवाद ग्रीर निवृत्ति-मार्ग ग्रवरोध थे। यह परिस्थिति ग्रागे नहीं चल सकी । जीवन को ग्रपना मार्ग खोजना ही पड़ा । मध्य युग में फिर जीवन ग्रौर जगत् के प्रति जागरूकता बढ़ी। लेकिन समस्त पिछली विचार-धारा के फलस्वरूप इस ग्राकर्षण का रूप दूसरा हुग्रा। इस नवजागरण के यूग में श्रनन्त ग्रानन्द भौर उल्लास के रूप में जीवन तथा जगत दोनों को ग्रहण किया गया।

इसी प्रकार का आन्दोलन सिद्धों का भी कहा जा सकता है। परन्तु जीवन के आकर्षण में पतन की सीमा भी समीप रहती है। यह सिद्धों और भकों दोनों के आन्दोलनों में देखा जा सकता है।

स्रोर इस सब का केन्द्र हुम्रा भगवान् का रूप, जिससे इस म्रानन्द भावना के विस्तार में, म्रनन्त जीवन, चिर-यौवन तथा राशि-राशि सौन्दर्य उल्लिसित हो उठा। यह नया जागरएा, नया उत्थान ही हिन्दी साहित्य का भक्ति म्रान्दोलन था। इस भाव-धारा के म्राधार में मानवीय भावों की प्रधानता है जो भगवान् के म्रानन्द रूप के प्रति संवेदनशील हो उठे हैं। फलस्वरूप इस युग में प्रकृतिवाद को स्थान नहीं मिल सका; काव्य में प्रकृति को प्रमुख स्थान नहीं मिला। म्रागे हम देखेंगे कि प्रकृति में जीवन का म्रानन्दोल्लास मौर यौवन-उन्माद का जो रूप इस काव्य में मिलता है हा या तो भगवान् के म्रानन्द से प्रतिबिम्बित लगता है भ्रीर या वह मानवीय भाव-द उद्दीपन के म्रर्थ में प्रयुक्त है।

भारतीय सर्वेश्वरवाद-ऊपर जिन कारणों का उल्लेख किया गया है, समिष्ट रूप से उनसे हिन्दी साहित्य के मध्ययूग के धार्मिक काव्य का प्रकृति-सम्बन्धी दृष्टिकोरा निश्चित होता है । वस्तृतः ये काररा वैदिक युग से भारतीय विचार-धारा को प्रमुख प्रेरणा देनेवाली प्रवृत्तियों के रूप में रहे हैं। भारतीय चितन-धारा में ब्रह्म की इतनी स्पष्ट-भावना ग्रौर ईश्वर का इतना व्यक्त रूप रहा है कि भारतीय सर्वेश्वरवाद में ब्रह्म की भावना और ईश्वर का रूप ही प्रथम है, प्रत्यक्ष है। ग्रौर प्रकृति उसी भावना में, उसी रूप में ग्रन्तर्व्याप्त है, उसका स्वतन्त्र ग्रस्तित्व किसी प्रकार भी स्वीकार नहीं किया जाता । पाइचात्य सर्वेश्वरवाद प्रकृति के माध्यम से एकत्त्व ग्रौर एकात्म की ब्रह्म-भावना को समभने का प्रयास बाद तक करता रहा है। इसी कारएा उनके काव्य में प्रकृति में ब्रह्म-चेतना के परिव्याप्त होने की भावना ग्रधिक मिलती है। प्रमुख भारतीय मत से प्रकृति तो हश्यमान है, भ्रामक है, भ्रीर उसकी सत्ता व्यावहारिक दृष्टि से ही सत्य है। प्रतिदिन के व्यवहार में सामने ग्रानेवाले यथार्थ को स्वीकार भर कर लिया गया है। प्रकृति में जो सत् है वह जीव ग्रौर ईश्वर दोनों का ग्रंश है; इसलिए वह कभी जीव की हिष्ट से देखी जाती है श्रीर कभी ईश्वर के रूप में अन्तर्भृत हो उठती है। व्यापक भारतीय मत से प्रकृति का यही सत्य है। पूर्व ग्रौर पश्चिम को लेकर प्रकृति के सम्बन्ध में यह बहुत बड़ा श्रन्तर है। हम देख चुके हैं कि प्रारम्भिक वैदिक युग में भारतीय सर्वेश्वरता की भावना प्रकृति के माध्यम से ही किसी व्यापक सत्ता की ग्रोर बढ़ी थी। परन्तू एक बार ब्रह्म-तत्त्व स्वीकार हो

१. दि भिक्त कल्ट इन एन्शेन्ट इन्डियाः भागवत कुमार शास्त्रीः इन्ट्रोडक्शनः, पु० १२ श्रीर १६।

२. इन्साइ० रि० एथि०: गांड्म् (हिन्दू)—'व्यापक रूप से पाश्चात्य सर्वेश्वरवाद ईश्वर को प्रकृति में परिव्याप्त मानता है: पर भारतीय के लिए प्रकृति ईश्वर में अन्तर्भूत हो जाती है। '''इस प्रकार सिद्धान्त से, दृश्यात्मक सत्य के समन्वय के प्रयास में साथ ही चरम सत्य को प्रस्तुत करने में प्राकृतिक सृष्टि का कोई वास्तविक अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जाता।'

जाने पर ईश्वर की कल्पना पूरी हो जाने के बाद भारतीय विचार में सर्वेश्वरता तथा काव्य-रूप में प्रकृतिवाद के लिए स्थान नहीं रह जाता। प्रकृति का हश्यमान् सत्य केवल परिवर्तनशोल है, क्षिएक है; वह व्यापक न होकर केवल कारगात्मक ग्रौर सापेक्ष है। ऐसी स्थित में प्रकृतिवाद भारतीय हष्टि से केवल एक मानसिक भ्रम स्वीकार किया जा सकता है। वस्तुतः मध्ययुग के निर्गुग्गवादी सन्तों की हष्टि से प्रकृति भा है, मिथ्या है, ग्रौर सगुग्गवादी भन्तों की हष्टि में प्रकृति का सारा स्वरूप ईश्वर-सिद्धान्त में निलय हो जाता है।

इन सिद्धान्तों के ग्राधार पर हम ग्रागे की विवेचना में देखेगे कि जिस काव्य परम्परा में ब्रह्म (ग्रौर ईश्वर का भी) का जो रूप स्वीकार किया गया है उसमें प्रकृति का रूप उससे प्रभावित है। साथ ही उपर की समस्त विवेचना को लेकर हम इन सिद्धान्तों को ग्राधार रूप से प्रस्तुन कर सकते है। हिन्दी मध्ययुग के साधना काव्य में ब्रह्म की भावना ग्रौर ईव्वर के रूप के प्रत्यक्ष रहने के कारण इस युग के सववविवास में ईव्वर में प्रकृति का ग्रन्तर्भाव है। ईव्वर प्रकृति में परिव्यास है ग्रौर इस प्रकार इस युग के काव्य के ग्राध्यात्मिक वातावरण के लिए दार्शनिक तथा साधनात्मक दोनों पक्षों में प्रकृतिवाद उपयुक्त नहीं हो सका। इस युग के काव्य में ग्राध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति कभी मूल प्रेरणा के रूप में नहीं ग्रा सकी। फिर भी हिन्दी मध्ययुग की ग्राध्यात्मिक साधना ग्रौर उसके ग्राधारभूत दर्शन में माया के रूप में प्रकृति नितान्त भ्रम तथा ग्रसत्य नहीं है। सन्तों को छोड़कर ग्रन्य साधको ने प्रकृति को सत् (सत्य) के रूप में लिया है। परन्तु हम ग्रागे देख सकेगे कि प्रकृति उनके ईव्वर रूप में ग्रन्तर्भृत ही हो उठती है।

#### संत साधना में प्रकृति-रूप

सहज जिज्ञासा—संत साधकों की विशेषता उनकी साधना तथा विचार-पद्धित का सहज रूप है। 'सहज' शब्द संत-काव्य की ग्राधार-शिला है। इनकी विचारधारा की पृष्ट-भूमि में ग्रनेक परम्पराएँ है, पर इन्होंने ग्रपनी समन्वित हृष्टि से इन सब को ग्रापने सहज सिद्धान्त के ग्रनुरूप कर लिया है। ग्रपनी विचार-पद्धित में कबीर नाथपंथियों से बहुत दूर तक प्रभावित है; परन्तु साधना के क्षेत्र में इन्होंने ग्रनुभूति ग्रौर प्रेम का मार्ग चुना है। ग्रौर संतों के इस मार्ग में सभी सिद्धान्त सहज होकर ही उप-स्थित होते है। कबीर ग्रादि संतों में विरोध दिखाई देने का कारण भी यही है।

१. इन्ट्रोडवरान टु दि स्टर्डा स्राव दि हिन्दू डाव्ट्रिन : रेना रयून न : दि क्लेमिकल प्रिज्युडिसेज ; पृ० ४२ ।

२. कवीरः ह० प्र० द्वि०; त्र० ५-- 'निरंजन कान हे', ५० ६=।

हम देख चुके हैं कि पिछले युगों में प्रकृति के उन्मुक्त क्षेत्र से जिज्ञासा हट चुकी थी ग्रीर सृष्टि तत्त्व का निरूपण तर्क तथा ग्रनुमान के ग्राधार पर होने लगा था। संत साधक भी इस तर्क तथा विचार की परम्परा को छोड़कर उन्मुक्त होकर प्रकृति के सामने नहीं खड़ा हो सका। परन्तु ग्रपनी सहज भावना में वह प्रकृति के प्रति ग्राग्रही ग्रवश्य दिखाई देता है। कबीर पूछ उठते हैं—

प्रथमे गगन कि पुह्मी प्रथमे; प्रथमे पवन कि पाणी। प्रथम चन्द कि सूर प्रथम प्रभु; प्रथमे कौन विनाणी। प्रथमे दिवस कि रैंगि प्रथमे प्रभु; प्रथमे बीज कि खतं। कहै कबीर जहाँ बसहु निरंजन; तहाँ कछु ब्राहि कि शूग्यं।

इस पद के ग्रन्तर्गत नाथपंथी सृष्टि-प्रतीकों का ग्राधार होने पर भी, साधक का घ्यान निश्चय ही व्यापक विश्व-सर्जना पर है। प्रभु की सर्वप्रथम भावना के सामने उसको यह प्रश्न ग्रिधिक जचता नहीं। फिर भी उसका प्रश्न है—नश्वर सर्जना में प्रथम कौन माना जाय? दाद ग्रिधिक तार्किक नहीं हैं; ग्रीर इसलिए वे सर्जन-क्रम के प्रति ग्रिधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रश्नशील हुए हैं—'हे समर्थ, यह सर्जन देखा नहीं जाता। कहाँ से उत्पत्ति होती है ग्रीर कहाँ निलय होता है? पवन ग्रीर पानी कहाँ से हुए ग्रीर पृथ्वी-ग्राकाश का विस्तार जानां नहीं जाता। यह शरीर ग्रीर प्राण का ग्राकाश में संचरण कैसे हुग्रा? यह एक ही ग्रनेक में कैसे प्रकट हो रहा है; फिर यह विभिन्नता एक में कैसे विलीन हो जाती है? सृष्टि तो स्वयं, चिकत मुग्ध है; हे दयालु इसका नियमन किस प्रकार करते हो? वहाँ साधक के मन में सर्जन के प्रति जिज्ञासा है, ग्राश्चर्य है; पर उसके सामने ग्रपने 'प्रभु' की भावना भी स्पष्ट है। इस कारण प्रकृति के रूपों तथा स्थितियों के प्रति जिज्ञासा केवल उनके उत्तर को स्पष्ट करने के लिए है।

ग्राराध्य की स्वीकृति—(क) ग्रौर यह उनके ग्राराध्य की भावना इनके सामने प्रत्यक्ष रहती है। वास्तव में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा भी संत साधक में ब्रह्म-विषयक प्रश्न को लेकर ही है। संत साधकों को प्रकृति के रूप के प्रति कोई ग्राकर्षण् नहीं; ग्रौर कोई कारण भी नहीं, जब उनको ग्रपनी साधना का विषय उससे परे ही मिलता है। संत साधक प्रकृति की क्रियाशीलता ग्रौर परिवर्तनशीलता के ग्राधार पर स्रष्टा की कल्पना हढ़ करना चाहता है। वह सर्जन के विस्तार में पृथ्वी, ग्राकाश या स्वर्ग में ग्रपने ग्रनल देव को देखना चाहता है। वह जल, थल, ग्राग्न ग्रौर पवन में व्याप्त हो

१. शब्दा०; दादू ; पद ५४

रहे अपने आराध्य को पूछता है; और सूर्य चन्द्र की निकटता में उसे खोजता है। सिधक के समक्ष सर्जन के प्रति जिज्ञासा अधिक दूर तक चल भी नहीं सकती, क्योंकि उत्तर उसके सामने प्रत्यक्ष है—

न्नादि ंति सब भावै घड़ै, ऐसा समरथ सोइ । करम नहीं सब कुछ करै, यौं कलि घरी बनाइ ॥ (दादू)

एकेश्वरवादी भावना-सर्जन के प्रति प्रश्न ने ग्रीर ब्रह्म की प्रत्यक्ष भावना ने साधकों को स्रष्टा के प्रश्न पर पहुँचाया है। इस सीमा पर वे एकेश्वरवादी जान पडते हैं । यह भावना विचार के क्षेत्र में कबीर में भी मिलती है ग्रौर ग्रन्य संत-कवियों में ग्रपने-ग्रपने विचारों के ग्रनुसार पाई जाती हैं। दाद के ग्रनुसार प्रकृति सर्जना का रचियता राम है--'जिसने प्राण भ्रौर पिंड का योग किया है उसी को हृदय में धारण करो । श्राकाश का निर्माण करके उसे तारकों से जिसने चित्रित किया है । सूर्य-चन्द्र को दीपक बनाकर बिना म्रालंबन के उन्हें वह संचरित करता है । ग्रौर ग्राश्चर्य ! एक शीतल तथा दूसरा उष्ण है; वे अनन्त कला दिखाते हुए गतिशील हैं। श्रीर यही नहीं, भ्रनेक रंग तथा ध्वनियों वाली पृथ्वी की, सातों समुद्रों के साथ जिसने रचना की है। जल-थल के समस्त जीवों में जो व्याप्त होकर उनका पालन करता है। जिसने पवन ग्रौर पानी को प्रकट किया है ग्रीर जो सहस्र धाराग्रों में वर्षा करता है। नाना प्रकार के श्रठारह कोटि वृक्षों को खींचने वाले वही हैं। परन्तु संतों का यह एकेश्वरवाद मुसलिम एकेश्वरवाद से नितान्त भिन्न है। उसमें ईश्वर का विचार एकछत्र सम्राट के समान है जिसकी शक्तियाँ ग्रसीम ग्रौर ग्रप्रतिहत हैं। परन्तु व्यापक होने की भावना उसमें नहीं पायी जाती । यहाँ दादू कहते हैं — 'पूरि रह्या सब संगा रे' । इस प्रकार संत प्रकृति में जिस स्रष्टा की भावना पाते हैं वह उपनिषदों में उल्लिखित तथा भारतीय विचार-धारा से पृष्ट सप्रपंच-भावना के समान है। सन्दरदास में इसका और भी प्रत्यक्ष रूप मिलता है, क्योंकि अद्भैत भावना का उनपर अधिक प्रभाव है। इनका सप्रपंच ब्रह्म-'म्राकाश को तारों से विभूषित करता है ग्रीर उसने सूर्य-चन्द्र को दीपक बनाया है।

'श्रलख देव गुर देहु बताय। कहाँ रहो त्रिभुवन पित राय। धरती गगन बसहु कविलास। तीन लोक में कहा निवास॥ जल थल पावक पवना पूर। चंद सुर निकट के दूर। मंदर कीण कीण घरवार। श्रासण कीण कहाँ करतार॥ श्रलख देव गति लखी न जाइ। दादू पूछें कहि ससुमाइ।

१. शब्दा०; दादू ; पद ५८--

२. शब्द०; दादृ; पद ३४३ ।

३. दि निर्गु स स्कूल स्त्राव हिर्न्दा पोएट्रा ; पी० डी० बड़थ्वाल ; प्र० २, पृ० २०।

सप्त द्वीपों श्रीर नव खंडों में उसने दिन-रात की स्थापना की है श्रीर पृथ्वी के मध्य में सागर श्रीर सुमेर की स्थापना की है। श्रव्ट-कुल पर्वतों की रचना उसने की है जिनके मध्य में निदयाँ प्रवाहित हैं। श्रनेक प्रकार की विविध वनस्पितियाँ फल-फूल रही हैं जिनपर समय-समय पर मेघ श्राकर वर्षा करते हैं। '' वस्तुतः यहाँ स्रष्टा प्रकृति के श्राश्रय से श्रपने ही गुणों को प्रसरित करता है। वह श्राने से श्रलग-थलग सृष्टि का कर्ता नहीं है। श्रागे हम देखेंगे कि सूफ़ी प्रेममार्गियों से इस विषय में इनका मतभेद है।

प्रवहमान् प्रकृति — संतों ने संसार को क्षिएाक माना है, परिवर्तनशील स्वीकार किया है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता दार्शनिक चेतना की प्रेरक शक्ति रही है। ग्रात्म-तत्त्व के स्थायित्व को स्वीकार करने के लिए भी यह एक ग्राधार रहा है। हम पहले ही संकेत कर चुके हैं कि मध्ययूग के साधकों ने विचार-परम्परा से ही सत्य को ग्रहरा किया है। यही कारण है कि वे विश्व-परिवर्तनों की ग्रोर ध्यान रखते हुए भी उन-पर ग्रधिक ठहर नहीं सके; ग्रौर उन्होंने उसके परिवर्तन तथा उसकी क्षिणिकता में भ्रात्म-तत्त्व का संकेत नहीं दिया है। बात यह है कि इनके पूर्व ही श्रद्ध तवाद ने हब्यमान् जगत् की क्षिणिकता के साथ उसको अनुभव करनेवाली आतमा को सत्य स्वीकार किया था। उपनिपद्-काल से यह सत्य दृश्यमान् प्रकृति के परे ग्रात्म-तत्त्व के ह्य में स्वीकृत चला ग्राया है। इस कारण संतों ने जीवन के विस्तार में ही ग्रधिक परिवर्तन दिखाया है; उनके काव्य में प्रकृति की दृश्यात्मकता नहीं है। फिर भी प्रतीका-त्मक कल्पना में प्रवहमान प्रकृति का रूप यत्र-तत्र मिल जाता है । सून्दरदास विश्व-सर्जन की कल्पना एक महान् बृक्ष के समान करते हैं। यह बृक्ष चिर नवीन है: इसमें एक ग्रोर सघन फल-फुलों का वसंत है तो साथ ही भरते हुए पत्तों का पतभड भी है। ऐसे विश्व तरु की मूल अनन्त व्यापी काल में प्रसरित है। परन्तू परिवर्तन सत्य नहीं है, क्योंकि जो सत्य है वह शाश्वत भी है। शाश्वत का ग्रारम्भ नहीं होता; जिसका

१. ग्रन्था० सुन्दर० ; गुन उत्पत्ति निसानी का पद । सर्जन के सम्बन्ध में सुन्दरदास में एक पद श्रौर मिलता है—'नटवर राच्यो नटेव एक' (राग रासमरी, पद ५), इसमें भी सोपाधि गुर्गात्मक सर्जन की बात कहीं गई है।

२. इंडियन फिलासफी; एस० राधाकृष्णन्; (द्वि० भाग) अध्यं प्रक०, पृ० ५६२—"सत्य के आधार पर विचार करने पर, अनुभवों का संसार अपने रूपात्मक स्वभाव को प्रकट करता है। सभी विशेष वस्तुएँ और घटनाएँ जानने वाले मनस् के विरोध में वस्तु-रूप में स्थित है। जो कुछ ज्ञान का विजय है, सभी नाशवान् है। शंकर का मत है कि सस्य और भासमान्, तथ्य और द्रष्टा मनस् (ज्ञाता) तथा दृश्य विषय (ज्ञेय) के सम रूप है। जब कि प्रत्यच्च-बोध के विषय असत्य हैं; आत्मा जो द्रष्टा है और जो प्रत्यच्च का विषय नहीं है, सन्य है। (त्रि फ़ेनामेनल्टी आंव दि वल्डी); बृहद्रार्ण्यक (४।३३० (२—६) में जनक के पूछने पर याज्ञवल्क्य आत्म-प्रकाशित की ओर संकत करते हैं।

स्रारम्भ स्रीर श्रन्त होता है वह शाश्वत सत्य नहीं हो सकता। इसलिए यह भ्रम है, माया है। सुन्दर कहते हैं—

मन ही के भ्रम तैं जगत यह देखियत, मन ही कौ भ्रम गये जगत बिलात है।

(सुन्द० ग्र०; चारा० ग्रं०, २४)

यहाँ जगत् का भ्रथं है सृष्टि, सर्जन।

ग्रात्म-तत्त्व ग्रौर ब्रह्म-तत्त्व का संकेत--(क) इस प्रवहमान परिवर्तनशीलता के स्थायी म्रात्म-तत्त्व से परिचित होना ही सत्य ज्ञान है। सुन्दर प्रकृति-रूपक में इसी म्रोर संकेत करते हैं — 'देखो म्रौर भ्रनुभूति ग्रहण करो । प्रत्येक घट में म्रात्माराम ही तो निरन्तर वसंत खेलता है। यह कैसा विस्तार है जिसका ग्रन्त ही नहीं ग्राता। इस चार प्रकार के विस्तारवाली सृष्टि में चौरासी लाख जीव हैं। नभचारी, भुचारी तथा जलचारी अनेक रचनाएँ हुई हैं। पृथ्वी, ग्राकाश, ग्रग्नि, पवन ग्रौर पानी ये पाँचों तत्त्व निरन्तर क्रियाशील हैं। चन्द्र, सूर्य, नक्षत्र-मंडल, सभी देव-यक्ष ग्रादि ग्रनंत हैं। ये सब हैं, परन्तु इनका ग्रस्तित्व अिएक है, परिवर्तनशील है । जैसे समुद्र में राशि-राशि फेन. स्रसंख्य बृद्बृद् स्रौर स्रमंख्य लहरें बनकर मिट जाती हैं, स्रौर तत्त्व-रूप तहवर एक रस स्थिर है, पर पत्ते भर-भर पड़ते हैं। यह क्रीड़ा का प्रसार ज्यों का त्यों फैला हम्रा है ग्रीर ग्रनन्त काल बीत चुका है। परन्तू सभी मंत यह जानते हैं कि ब्रह्म का विलास ही म्रनन्त म्रौर म्रखंडित है।'' फिर जब क्षिणिकता म्रौर प्रवहमान के परे म्रात्म-तत्त्व सिन्न-हित है जो ब्रह्म से वसंत खेलता है, तो निरुचय ही 'माया' को, 'ग्रविद्या' को ग्रलग करना होगा। सत्य की अनुभूति के लिए अविद्या को दूर करना आवश्यक है, ऐसा वेदान्त का मत भी है—'शंकर का मत है कि हम सत्य का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते. जब तक हम ग्रविद्या के ग्रविकार में हैं जो विचार की तार्किङ प्रगाली है। ग्रविद्या म्रात्मानुभूति से पतन है, यह ससीम की मानसिक व्याधि है जो म्राघ्यात्मिक सत्य को सहस्रों भाग में कर देती है। प्रकाश का छिपना ही ग्रन्थकार है। डायन जैसा कहते हैं, ग्रविद्या ज्ञान की ग्रहश्यता है; मनस का वह घुमाव है जिससे वस्तुग्रों को दिक-काल-कारण के माध्यम के ग्रतिरिक्त देखना ग्रसम्भव हो जाता है।' मंत माया की सर्जनात्मक शक्ति का उल्लेख नहीं करते; परन्तु उसके ग्रविद्या रूप को वेदान्त के समान ही स्वीकार करते हैं जो अपने आकर्षण से आत्मानभूति से वंचित रखती है। दाद

१. यन्थ०; सुन्द० : राग राहभरी पद ६

२. इंडियन किनासकाः एस० राधाकष्णन्ः प्रक० ऋष्टं—'अद्वैत वेदान्त'—'अविद्याःः पृ०५ ७४—५।

प्रकृति-रूपक में उसी माया को, ग्रविद्या को, जीव के बन्धन के रूप में चित्रित करते हैं:—

मोह्यो मृग देखि बन श्रंधा, सूभत नहीं काल के कंघा। फल्यों फिरत सकल बन माहीं, सिर साघे सर सूभत नाहीं।।

यह काल का परिवर्तन ही है जो सभी को नष्ट करने के लिए तत्पर रहता है, ग्रौर उसी की ग्रोर दाद घ्यान ले जाना चाहते हैं। परिवर्तन पर विश्वास करने पर कोई ग्रात्मा-राम को कैसे जान सकेगा। प्रकाश को छिपाना ही तो स्रंधकार है। दादू इसी प्रवह-मान प्रकृति को देख रहे हैं--- (जीवन--) रात्रि बीत चली, ग्रब तो जागो (ज्ञान का प्रकाश ग्रहमा करो), यह जन्म तो ग्रंजिल में भरे पानी के समान ठहरेगा नहीं। फिर देखते नहीं यह अनंत काल घड़ी-घड़ी करके बीतता जाता है; और जो दिन जाता है वह कभी लौटता है ? सुर्य-चन्द्र भी दिन-दिन घटती स्रायु का स्मरण ही दिलाते हैं। सरोवर के पानी और तख्वर की छाया को देखों ! क्या होता है ? रात-दिन का यही तो चक्र है: यह प्रसरित काल काया को निगलता चला जाता है। हे हंस पथिक ! विश्व से प्रस्थान करने का समय उपस्थित है; ग्रीर तुमने ग्रात्माराम को पहिचाना ही नहीं।'र संतों के अनुसार सब जा रहा है, बदल रहा है और नष्ट हो रहा है। धरती, आकाश. नक्षत्र सभी तो इस प्रवाह में बहे जा रहे हैं। पर इस सब के पीछे एक है जो इस व्यापार-योजना को चलाता हुआ भी रहनशील है; जो सभी उपादानों के बिना भी रहता है-ग्रीर वह है म्रात्माराम । यहाँ यह संकेत कर देना म्रावश्यक है कि कबीर म्रादि सन्तों ने नाथ-पंथियों की भाँति ब्रह्म का रूप हैताहैतविलक्षरा माना है। परन्तू संतों ने इसे निषेधात्मक 'कुछ नहीं' के अर्थ में ग्रहण नहीं किया है: उनके लिए तो यह परम-सत्य है। श्रागे प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म निरूपण के प्रसंग में इसपर ग्रधिक प्रकाश पड़ सकेगा।

श्राध्यात्मिक ब्रह्म की स्थापना — संत ग्रपने सिद्धान्त के ग्रनुसार ग्रहैतवाद को स्वीकार करके नहीं चलते । वे ग्रपने निर्मुण ब्रह्म को हैत तथा ग्रहैत दोनों से परे मानते हैं, ग्रीर इसी को हैताहैतिवलक्षण, कहा गया है। पर यह हैताहैतिवलक्षण,

१. शब्दाः दादूः, पद ३३।

२. वही : पद १५७ |

३. वही : पद २२५ :---

<sup>&#</sup>x27;रहसी एक उपावण हारा, श्रोर चलसी सब मंसारा । चलसी गगन धरणी सब चलसी, चलसी पवन श्ररू पाणी । चलसी चन्द सूर पुनि चलसी, चलसी सबै उपाणी । दादू देखु रहे श्रविनासी, श्रोर सबै घट बीना !'

भावाभावविनिर्भवत है क्या ? विचार करने से स्पष्टतः यह वेदान्त के अद्वैत की ब्रह्म-कल्पना के समान ठहरता है। उनका ऐसा विचार इसलिए रहा है कि इन्होंने नाथ-पंथी तर्क-शैली को ग्रपनाया है ग्रौर वे सत्-ग्रसत् के ग्रभाव को स्वीकार करके चलने-वाली बौद्धों की शून्यवादी परम्परा से प्रभावित थे। इसके ग्रतिरिक्त जब संत ग्रद्धैत का विरोध करते हैं, तो वे उसे द्वैत का विपर्ययार्थी मान लेते हैं और इससे प्रकट होता है कि संत शंकर के अद्वैतवादी तकों से पूर्ण परिचित नहीं थे। इसके अतिरिक्त संत ग्रनुभृति के विषय को तर्क के चक्कर में डालने के विरोधी हैं, यद्यपि इस विषय में शंकर के समान मौन वे स्वयं भी नहीं रहे हैं। इन संतों ने निर्गुगरूप में जिस ब्रह्म की स्थापना की है, वह तत्त्वतः अद्वैत के स्थापित ब्रह्म के समान है । केवल भेद यह है कि शंकर ने व्यावहारिक क्षेत्र के ईश्वर की स्वीकृति दी है ग्रौर संतों ने इसकी कल्पना को ग्रपनी ब्रह्म भावना के साथ मिला लिया है। वे दोनों में भेद मान कर नहीं चलते। कवीर प्रकृति की रूपाकार दृश्यमान सीमाग्रों में उसीका उल्लेख करते हैं-- 'हे गोविन्द, तू एकान्त निरंजन रूप है। यह तेरी रूपाकार दृश्यमान् सीमाएँ ग्रौर ये ज्ञात चिह्न कुछ भी तो नहीं - यह सब तो माया है। यह समुद्र का प्रसार, पर्वतों की तुंग श्रीरायाँ श्रीर पृथ्वी-श्राकाश का विस्तार क्या कुछ है ? यह सब कुछ नहीं है । तपता रिव श्रीर चमकता चन्द्र इन दोनों में कोई तो नहीं है, निरन्तर प्रवाहित पवन भी वास्तविक नहीं। नाद भ्रौर बिन्द् जिनसे सर्जन कार्य चलता है; श्रौर काल के प्रसार में जो पदार्थों का निर्माएा-कार्य चल रहा है, यह सब भी क्या सत्य है ? स्रोर जब यह प्रतिविम्बमान् नहीं रहता, तव तू ही, रामराय रह जाता है।"

सर्जना की अस्वीकृति तथा परावर—(क) कबीर के अनुसार ब्रह्म प्रकृति-तत्वों की नश्वरता के परे है। अदैत मत ब्रह्म को इसी प्रकार स्वीकार करता है। अगर ससीम मानव ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करले, तो या उसका ज्ञान श्रीर उसकी बुद्धि असीम है और या ब्रह्म ही समीप है। प्रत्येक शब्द, जिसका प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, वह उस वस्तु का जाति, गुए, क्रिया अथवा स्थिति सम्बन्धी निश्चित ज्ञान का संकेत करता है। पर ब्रह्म इन सब प्रयोजनात्मक विभेदों से परे है, और प्रयोगात्मक स्थितियों के विरोध में है। संतों ने इसी को व्यक्त करने के लिए प्रकृति-रूपों की निषधात्मक व्यंजना की है, और यह उनके सहज के अनुरूप है। दादू के अनुसार—'यह समस्त ब्रहं का विस्तार श्रम की छाया है, सर्वत्र राम ही व्यास हो रहा है। यह सर्जन का समस्त विस्तार—धरएी और आकाश, पवन और प्रकाश, रिब-शिश और तारे सब इसी ब्रहं

१. ग्रंथा०; कबीर ; पद २१६

२. शंकर गीता-भाष्य ; ऋष्य० १३,१२।

का पंच-तत्त्व रूप प्रसार है—माया की मरीचिका है।" हम कह चुके हैं कि संत ब्रह्म को द्वैताद्वैतिविशिष्ट मानते हुए भी ग्रभाव या शून्य के ग्रर्थ में नहीं लेते। परन्तु वे निषेधात्मक रूप में ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। वस्तुतः जब उसे सत् ग्रौर ग्रसत् दोनों में बाँधा नहीं जा सकता; तब यही कहा जा सकता है ब्रह्म क्या नहीं है, ग्रौर जो वह नहीं है। वह स्थायित्व ग्रौर परिवर्तन दोनों से परे है। वह तो न पूर्ण है, न ससीम है न ग्रसीम, क्योंकि यह सब ग्रनुभवों के विरोधों पर ही ग्राधारित है। सुन्दरदास का ब्रह्म प्रकृति की सर्जनात्मक ग्रतद्व्यावृत्त में ग्रपने को प्रकट करता है—

सोई है सोई है सोई है सब मैं। कोई नींह कोई नींह कोई नींह तब मैं।। पृथ्वी नींह जल नींह तेज नींह तन मैं। वायु नींह व्योम नींह मन ग्रादि मन मैं।।

यहाँ ग्रतद्व्यावृत्ति का ग्रथं भारतीय तत्त्ववाद के ग्रनुसार निषेधात्मकता से है। इसी प्रकार गुन-निर्गृन की वात को लेकर प्रकृति के तत्त्वों के निर्माण-कार्य को ग्रस्वीकार करके रैदास भी परावर की स्थापना करते हैं— 'पंडित, क्या कहा जाय, रहस्य खुलता नहीं ग्रीर कोई समफाकर कहता नहीं। भाई, चंद ग्रीर सूर सत्य नहीं, न रात-दिन ही; ग्रीर न ग्राकाश में उनका संचरण ही। वह न शीतल वायु है ग्रीर न उष्ण-कठोर है। वह कर्म की व्याधि से भी ग्रलग है। वह धूप ग्रीर धूल से भरा हुन्ना ग्राकाश भी नहीं है; ग्रीर न पवन तथा पानी से ग्रापूरित है। उसको लेकर गुन-निर्गृन का प्रश्न नहीं उठता। तुम्हारी बात का चातुर्य कहाँ है। ' इस समस्त ग्रतद्व्यावृत्ति भाव के साथ संतों के लिए ब्रह्म-तत्त्व परावर सत्य ग्रीर परम ग्रनुभूति का विषय रहा है।

ग्रज्ञात सीमा : निर्मल-तत्त्व—(स) इस ग्रतद्व्यावृत्ति में प्रकृति का समस्त रूप ग्रौर क्रम विलीन हो जाता है । फिर संत ग्रपने ब्रह्म की ग्रज्ञात सीमा का निर्देश किए विना नहीं रहता । दादू उसकी सीमा का उल्लेख प्रकृति की ग्रहस्य सीमा के परे करते हैं,—'वह निर्णुए ग्रपनी विधि में निरंजन जैसा स्वयं में पूर्ण है । इस निर्मल-तत्त्व रूप ब्रह्म की न उत्पत्ति है ग्रौर न कोई रूपाकार । न उसके जीव है ग्रौर न

१. शब्दाः दाद्ः पद ३१४।

२. इ० फ़ि०; एस० आर० कृष्णन्ः प्रक० ≔ः पृ० ५३६ (ब्रज्ज)—'उपनिषद् और साथ ही शंकर ब्रह्म के सन् और असन् दोनों ही रूपों को अर्म्बीकार करने हैं, जिनसे हम अनुभव के चेत्र में पिन्चित हैं।'

इ. यन्थाः, सुन्दः ; राग भैरव, पद ४ ।

४. बानी ; रैदास ; पद ११ ।

शरीर । काल की सीमा और कर्म की शृंखला से वह मुक्त है। उसमें शीतलता और घाम का कोई विचार नहीं और न उसको लेकर धूप-छाया का ही प्रश्न उठता है। — जिसकी गित की सीमा पृथ्वी और धाकाश के परे हैं; चन्द्र और सूर्य की पहुँच के जो बाहर है। रात्रि और दिवस का जिसमें कोई ग्रस्तित्व नहीं है; पवन का प्रवेश भी जहाँ नहीं होता। कमलों की शारीरिक प्रक्रिया से वह मुक्त है, वह स्वयं में श्रकेला अगम निगम है; दूसरा कोई नहीं है। " यहाँ हम देखते हैं कि प्रकृति के प्रसार से परे वर्णान करके भी दाद ब्रह्म को रूप दान करते हैं। दिरया साहब ब्रह्म की ग्रतद्व्यावृत्ति भावना के साथ भी उसे कुछ ऐसे गुगों के माध्यम से व्यक्त करते हैं जिनको वे सगुगा-त्मक प्रकृति से परे समभते हैं। वे निर्गुण, गुणातीत को व्यक्तिगत साधना का विषय बनाते हैं; और उसके रूप की कल्यना धूप-छाँह से हीन वृक्ष के रूप में करते हैं। साथ ही ग्रमृत फल और ग्रनंत सुगन्ध की कल्पना भी उससे जोड़ते हैं। व स्तुतः यह भी ग्ररूप को रूप-दान ही है, ग्रसीम को सीमा में वाँधना ही है।

सर्वमय परम सत्य (ग)—पीछे कहा गया है कि कबीर ने ब्रह्म को इन्द्रियातीत श्रीर परावर माना है श्रीर सत्-ग्रसत् से परे स्वीकार किया है। परन्तु जब वे उसकी व्याख्या करते हैं तो उसे किसी सीमा में बाँधते हैं। वे श्रपनी प्रकृति-रूपक की शैली में ब्रह्म को परम रूप में स्वीकार करते हैं—'जिसने इस भासमान् जगत् की रचना केवल कहने-सुनने को की है, जग उसीको भूला हुआ पिड्चान नहीं पाता। उसने सत्, रज, तम में माया का प्रसार कर श्रपने को छिपा रखा है। स्वयं तो वह श्रानन्द-स्वरूप है; श्रीर उसमें सुन्दर गुएा-रूप पल्लवों का विस्तार फैला है। उसकी तत्त्व-रूप शाखाओं में ज्ञान-रूपी फूल है श्रीर राम नाम रूपी श्रच्छा फल लगा हुआ है। श्रीर यह जीवचेतना रूपी पक्षी सदा ऐसा श्रचेत रहता है कि भूला हुआ है, उसका बास हरि-तरुवर पर है। हे जीव, तू संसार की माया में मत भूल, यह तो कहने-सुनने की भ्रमात्मक सृष्टि है। रहस्यवादी की श्रनुभूति में ब्रह्म सत्य ऐसा ही लगता है। शंकर के श्रनुसार, इस सांसारिक नामरूप जान से परे होकर भी ब्रह्म रहस्यानुभूति प्राप्त करने वाले

१. शब्दा०; दादू ; पद १६ ।

२. शब्दः दरिया० (बिहार):---

<sup>&</sup>quot;गुन बकसिहों भ्रम निस्हों, लिख हो आपन पास हे। अन्ने बिरिन्चि तीर ले बैठि हो, तहँबा धूप न छाह रे॥ चोद न सूरज दिवस निह तहबाँ, निह निसु होत बिहान रे। अमृत फल मूख चाखन देहों, मेज सुगन्ध सुहाय रे॥"

३. क० ग्रंथा०; कबीर; सप्तपर्दा रमैर्गा से ।

साधकों के लिए परम काम्य सत्य है। रोडल्फ़ ग्रोटो के ग्रनुसार ग्रतद्व्यावृत्ति की (निषेधात्मक) भावना बहुधा एक ऐसे ग्रर्थ का प्रतीक बन जाती है जो एकान्त ग्रकथनीय होकर भी उच्चतम ग्रंशों में पूर्ण-रूप से निश्चयात्मक है। इसी हिष्ट से संत साधक के लिए ब्रह्म सर्वमय होकर विश्व में प्रकृति-रूपों में दिखाई देने लगता है। ऐसी स्थिति में ब्रह्म के प्रकाश से विश्व प्रकाशमान् हो उठता है ग्रौर उसो की गित से गितिशील धरणीदास का निर्गृण ब्रह्म—'सकल विश्व में इस प्रकार व्याप्त हो रहा है, जैसे कमल जल के मध्य में सुशोभित हो। एक ही डोरा जैसे मिरायों के बीच में व्याप्त रहता है; एक सरोवर में जैसे ग्रनन्त हिलोरें उठती रहती हैं। एक भ्रमर जिस प्रकार सभी फूलों के पास गुंजन करता है। एक दीपक सारे घर को जैसे प्रकाशित करता है। ऐसे ही वह निरंजन सबके साथ है—क्या पशु-पक्षी ग्रौर क्या कीट-पतंग।''

विश्व-सर्जन की ग्रारती—(घ) ब्रह्म की इसी व्यापक भावना को संतों ने श्रारती के प्रसंग में भी प्रस्तुत किया है। इन्होंने इस ग्रारती का जिस प्रकार उल्लेख किया है, उसमें मानों विश्व-रूप प्रकृति ही ब्रह्म की चिरन्तन ग्रारती के समान है। कभी प्रकृति के समस्त रूप उस ग्रारती के उपकरण बन जाते हैं; ग्रीर कभी समस्त प्रकृति रूपों में ग्रारती की व्यापक भावना ब्रह्म की ग्राभव्यक्ति बन जाती है। किसी-किसी स्थल पर साघक ग्रपने हृदय में नाम-साघना की ग्रारती सजाता है, ग्रीर ग्रन्तमुंखी साघना के उपकरणों की योजना में, ग्रारती की कल्पना समग्र विश्व को प्रतिभासित करने वाले प्रकाश से उद्भासित हो उठती है। इस ग्रारती की योजना से समस्त विश्व उस परमब्रह्म का प्रतिरूप हो जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि संतों ने इस प्रकार रूपकमयी व्यंजना तो की है; परन्तु प्रकृति के प्रसार में व्याप्त ब्रह्मभावना की ग्रोर उनका घ्यान नहीं है। वे तो ग्रन्तमुंखी साधना ग्रीर ग्रनुभूति पर विश्वास रखकर चलते हैं। प्रकृतिवादी हिष्ट से उनका यह ग्रन्तर है। यही कारण है

१. शंकरभाष्य छान्दो० उ० ( ८।१।१। )—'दिग्देशगुग्गानिफलभेदश्न्यं हि परमार्थसद् ब्रह्तेतम् ब्रह्म मन्दबुद्धिनाम् श्रमद् इव प्रतिभाति ।'

२. दि श्राइडिया श्रॉव दि होली; रोडल्फ श्रोटो ; १० १८६ ।

३. वानी धरनीदास; बोधलीला से।

४. शब्द० ; बुल्ला० ; श्रारती; वानी० ; मलक० ; श्रारती० श्रंग ४ श्रौर वानी ; गरीव० ; श्रारती से---

<sup>&#</sup>x27;'ऐसी श्रारति हियो लखाई । परखो जोति श्रथर फहराई }

थरती अंबर उदित प्रकासा। तापर सूर करै परकासा।। '(मल्क०)

<sup>&</sup>quot;नूर के दीप नूर के चौरा। नूर के पुहुप नूर के भौरा।

नूर की भाँभ नूर की भाला ! नूर के संख नूर की टालर !!" (गरीब०)

कि संतों के इन वर्गानों में प्रकृति-रूप का संकेत भर है; उनमें सौन्दर्य-योजना का स्रभाव है।

भात्मा भौर ब्रह्म का सम्बन्ध-शारीरिक बन्धन में भ्रात्मा जीव है। भ्रात्मा श्रीर ब्रह्म जीव श्रीर ईश के सम्बन्ध की सीमा ही ग्राध्यात्मिक साधना की माप है। इस कारए। यहाँ देखना है कि संतों ने म्रात्मा भीर ब्रह्म के सम्बन्ध को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का माध्यम कहाँ तक स्वीकार किया है। विचार किया गया है कि संतों को ग्रात्मा ग्रौर बह्म की ग्रहैत-भावना की ग्रनुभूति, उपनिषद-कालीन ऋषियों की भाँति जीवन ग्रौर जगत से न मिल कर, विचार ग्रौर परम्परा के ग्राधार पर ही ग्रधिक हुई है। इन्होंने ब्रह्म ज्ञान के लिए ग्रात्मानुभूति को स्वीकार किया है। इस प्रकार इनके लिए प्रकृति का कोई महत्व नहीं है। केवल जब इन्होंने अपनी आत्मा-नुभृति को व्यक्त करने के लिए माध्यम स्वीकार किया है उस समय ब्रह्म ग्रौर जीव की एकात्मकता के लिए प्रकृति के उपमानों ग्रीर रूपकों की योजना की है। इस एकात्म श्रीर श्रद्वैत भावना का संकेत पिछले रूपों में मिल चुका है। संत साधक इस 'एकमेक' की भावना में ब्रह्म को परम-सत्य और ग्रात्म तत्त्व के रूप में उपस्थित करता है। कबीर नश्वर प्रकृति में ब्रह्म की समस्त अतद्व्यावृत्ति भावना के साथ भी उसे आत्मा-नुभूत सत्य स्वीकार करते हैं-- मंतो, त्रिगुणात्मक स्राधार के नष्ट होने पर यह जीव कहाँ स्थिर होता है ? कोई नहीं समभाता। शरीर, ब्रह्माण्ड, तत्व ग्रादि समस्त सृष्टि के साथ सृष्टा भी नश्वर है; उसका भी ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं। रचना के ग्रनस्तित्व के साथ रचियता का प्रश्न भी व्यर्थ है। परन्तु संतो, बात यह है कि प्राग्तों की प्रतीति जो सदा साथ रहती है, इसी भ्रात्म-तत्व में सभी गृर्णों का तिरोभाव हो जाता है। इसी ग्रात्म-तत्व के द्वारा गुगों ग्रौर तत्वों के सर्जन तथा विनाश का क्रम चलता है। कबीर यहाँ जिस म्रात्म-तत्व को 'प्राएों की प्रतीति' के रूप में स्वीकार करते हैं; वह शंकर के प्रद्वेत की ब्रह्म ग्रौर जीव विषयक एकरूपता है।

भौतिक-तत्वों के माघ्यम से—संत-साधक पंच तत्वों के ग्रस्तित्व को ग्रस्वीकार करते हैं; परन्तु जीव ग्रौर ब्रह्म का एकात्म भावना को व्यक्त करने के लिए वे उनको रूपकों में ग्रहण कर लेते हैं। कवीर को ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति में जल-तत्व का ग्राश्रय लेना पड़ता है—

पारगी ही ते हिम भया, हिम ह्वै गया बिलाइ। जो कुछ था सोई भया, ग्रब कछू कह्या न जाइ॥ ै

१. ग्रंथ० ; कबीर : पद ३२ |

२. वहीं; परचा० श्रं० १७, श्रन्यत्र कबीर कहते हैं-

<sup>&#</sup>x27;'उयं जल में जल पैसि न निकसै कहें कवीर मन माना ।'' (पद २६२)

इसी ग्रात्म-तत्व ग्रौर ब्रह्म-तत्व के दृश्यात्मक भेद को प्रकट करने के लिए, तथा उनके ग्रन्ततः ग्रभेद को प्रस्तुत करने के लिए, कबीर ग्रद्धैत वेदान्त के प्रचलित रूपक को ग्रपनाते हैं,—

## जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहरि भीतरि पानी। फूटा कुंभ जल जलहि समाना, यहुतत कथौ गियानी।।

इसी प्रकार ग्राकाश-तत्व से कबीर इसी सत्य का मंकेत करते हैं—'ग्राकाश, पाताल तथा समस्त दिशाएँ गगन से ग्रापूरित है; समस्त सर्जन ग्रीर सृष्टि गगनमय है। परमेश्वर तो ग्रानन्दमय है; घट के नष्ट होने से ग्राकाश तो रह जाता है।'' ब्रह्म की कल्पना में यहाँ ग्रानन्द का ग्रारोप साधक की ग्रपनी एकात्म भावना का रूप है। दादू की कल्पना जल ग्रीर ग्राकाश दोनों तत्वों का ग्राधार ग्रहण करती है—'जल में गगन का विस्तार है ग्रीर गगन में जल का प्रसार है; फिर तो एक की ही व्याप्ति समभो।'' परन्तु यह भी स्पष्ट है कि इस मिलन के भाव को प्रकट करने के लिए संत ऐसा लिखते हैं। वैसे वे इन समस्त तत्व-गुग्णों के नष्ट हो जाने पर ही मिलन को मानते हैं।

परम-तत्व रूप—(ख) इस प्रकार संत तत्वों से परे मानकर भी जीव श्रीर ब्रह्म को एक स्वीकार करते हैं। इस एकता को व्यक्त करके के लिए दादू तेज-तत्व की कल्पना करते हैं, हम पीछे निर्मल तत्व का उल्लेख भी कर चुके हैं—

# ज्यों रिव एक भ्रकास है, ऐस सकल भरपूर। बादू तेज भ्रनंत है, भ्रल्लह भ्राले नूर।

परन्तु वस्तुतः मिलन जभी होगा—जब इन सब तत्वों से, इन समस्त हश्यात्मक गुर्गों से जीव छूट जायगा श्रीर उसको उसी समय सहज रूप से प्राप्त कर सकेगा। 'पृथ्वी श्रीर श्राकाश, पवन श्रीर पानी का जब श्रस्तित्व निलय हो जायगा; श्रीर नक्षत्रों का लोप हो जायगा उस समय हिर श्रीर भक्त ही रह जायगा।' यहाँ 'जन' की स्वीकृति श्रद्धित की विरोधी भावना नहीं मानी जा सकती श्रीर तत्वों की श्रस्वीकृति श्रभावात्मक भी नहीं कही जा सकती। साधारगतः संतों ने श्राध्यात्मिक क्षेत्र में जीव श्रीर ब्रह्म की 'ऐकमेक' भावना को प्रकट करने के लिए व्यापक प्रकृति-तत्वों का श्राक्षय लिया है

१. वहीं; पद ४५ और अन्यत्र लौ० अं०; सं० ७१,७२ वृद और समुद्र ।

२. वहीं; पद ४४ ।

३. शब्दाः दादूः वि० त्रं० से।

४. वहीं; तेज ० ऋं० ; पद ८ ।

५. ग्रन्था ः कबीर ; पद० २६ ।

श्रोर इन सब के साथ साधक का अपने आराध्य के प्रति विश्वास बना है जिसे हम अभावात्मक सत्य की सीमा तो निश्चय ही नहीं मान सकते। कुछ संत अपने श्रद्धेत सिद्धान्त में ब्रह्म को 'चिदानन्दधन' कहते है; श्रौर इससे इनके समन्वयवादी मत का ही संकेत मिलता है।' फिर भी वे एक ही श्रनुभूत सत्य की बात कहते है।

भावाभिव्यक्ति में प्रकृति-रूप — ग्रभी तक मंतों के ग्राध्यात्मिक विचारों की ग्रभिव्यक्ति के विषय में कहा गया है। ग्रव देखना है कि नत-साधकों ने ग्रपनी ग्रनुभूति को व्यक्त करने के लिए प्रकृति-रूपकों का माध्यम किस सीमा तक स्वीकार किया है। संतों की ग्रन्तर्म्खी साधना में ग्रलौकिक ग्रन्भृति का स्थान है । ग्रीर उसीकी व्यंजना के लिए प्रकृति-रू ों का ग्राश्रय लिया गया है । परन्तू ये चित्र तथा रूपक इस प्रकार विचित्र श्रौर ग्रलौकिक हो उठे हैं कि इनमें सहज मुन्दर प्रकृति का ग्राधार किस प्रकार है यह समफना सरल नही है। यहाँ यह जान लेना ग्रावस्यक है कि इन संतों पर नाथ-पंथी योगियों तथा सिद्ध साधकों का प्रभाव अवश्य था। इन्होंने उनके बाह्याचारों के प्रति विद्रोह किया है; परन्तू इनकी साधना का एक रूप यह भी था । इस कारण संतों की अभिव्यक्ति पर इस परम्परा के प्रतीकों का प्रभाव है। व्यापक इष्टिकोण के कारण इनकी अनुभूतियों की अभिन्यिकत में रूढ़ि के स्थान पर व्यापक योजना मिलती है; फिर भी ग्रभिव्यक्ति का ग्राघार श्रौर उसकी शब्दावली वैसी ही है । पहले यह <mark>देखना</mark> है कि मंतों ने ग्रपनी प्रेम-माधना को प्रकृति के माध्यम से किस प्रकार स्थापित किया है । इसी ग्राधार पर हम ग्रागे देख सकेंगे कि किस सीमा तक इनके प्रकृति-रूपक सिद्धों भीर योगियों की साधना परम्परा से ग्रहीत है भीर किस सीमा तक ये प्रेम-व्यजना के लिए स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त हुए है।

प्रेम की व्यंजना—(क) संत-माधकों के प्रेम की व्याख्या सम्बन्धी रूपक योगियों के प्रतीकों से लिए गए हैं। परन्तु मन सहज की स्वीकृति मानकर चलता है; इस कारण इन रूपकों में प्रकृति के विस्तार के माध्यम मे अर्थ ग्रहण करके ही प्रेम की व्यंजना की गई है। माथ ही इन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए स्वतन्त्रतापूर्वक अन्य रूपों को भी चुना है। कवीर 'प्रेम को हृदय-स्थित कमल मानते हैं जिसमें सुगन्धि ब्रह्म की स्थिति है; और मन-अमर जब उससे आकिष्यत होकर खिच जाता है, तो उस प्रेम को कम लोग ही जानते हैं।' कमल को लेकर ही कवीर प्रेम की व्याख्या अन्यव भी

१. प्रस्थावः नुस्दरव ; ज्ञान समुद्र—'ह चिदानन्द्यन ब्रह्म तू सोई । देह संयोग जंबन्व अस होई ॥'

२. ग्रंथा०, कवार : पर० श्रं० ७ । डाट्ट् भी इसी प्रकार कहते ह—-''सुन्न सरोवर मन अमर तहा कवल करतार ! टाट्ट् परिमल पीजिए, सन्मुख सिर्जन हार ॥'' (पर० श्रं०)

करते हैं--- 'निर्मल प्रेम के उगने से कमल प्रकाशित हो गया; अनन्त प्रकाश के प्रकट होने से रात्रि का ग्रन्धकार नष्ट हो गया।' संत-साधक को यौगिक ग्रनुभूति की क्षिणिकता को लेकर श्रविश्वास है। 'इंगला-पिंगला' ग्रौर 'ग्रष्ट कमलों' के चक्कर में भी वह नहीं पड़ता । परन्तु साधक कमलों के माध्यम से प्रेम की सुन्दर व्याख्या करता है। कबीर कमलिनी रूपी ग्रात्मा से कहते हैं - हे कमलिनी, तू संकोचशील क्यों है, यह जल तेरे लिए ही तो है। इसी जल में तेरी उत्पत्ति हुई है ग्रौर इसीमें तेरा निवास है। जल का तल न तो संतप्त हो सकता है; और न उसमें ऊपर से आग ही लग सकती है। हे निलनी, तुम्हारा मन किस ग्रीर ग्राकिषत हो गया है। इसमें ग्रात्मा के ब्रह्म-संयोग के साथ प्रेम का रूप भी उपस्थित हुन्ना है। संतों की प्रेम-साधना में कोमल कल्पना के लिए स्थान रहा है। इन्होंने हंस ग्रीर सरोवर के माध्यम से प्रेम तथा संयोग की ग्रिभिव्यक्ति की है। इन समासोक्तियों ग्रीर रूपकों में प्रेम सम्बन्धी सत्यों ग्रौर स्थितियों का उल्लेख है; साथ ही प्रेम की ग्रनुभूति की व्यञ्जना भी सुन्दर हई है-'सरोवर के मध्य, निर्मल जल में हंस केलि करता है; ग्रीर वह निर्भय होकर मुक्ता-समूह चुगता है। ग्रनन्त सरोवर के मध्य जिसमें ग्रथाह जल है हंस संतरए। करता है-उसने निर्भय अपना घर पा लिया है, फिर वह उड़कर कहीं नहीं जाता ।'\* दादू इस प्रकार अनन्त ब्रह्म में जीवात्मा की प्रेम-केलि की स्रोर संकेत करते हैं। कबीर भी पूछ उठते हैं कि हंस सरोवर छोड़कर जायगा कहाँ। इस बार विछुड़ जाने पर पता नहीं कब मिलना हो । इस ग्रनन्त सागर में क्रीड़ा की ग्रनुभूति पाकर हंस ग्रन्यत्र जायगा नहीं - प्रेम की अनुभूति का आकर्षण ऐसा ही है-

## मान सरोवर सुभग जल, हंसा केलि कराहि। मुक्ताहल मुकता चुगै, श्रव उड़ि श्रनत न जाहि॥

शांत भावना—(ख) संतों ने प्रेम को समस्त आवेग में भी शांत और शीतल माना है। उनकी प्रेम-व्यञ्जना में सांसारिक जलन आदि का समावेश नहीं है। इसी

१. वहाँ ; पा ० ग्रं० ४५ ।

२. शब्द०ः कवीर से—''श्रवधू, श्रव्छरहू सो न्यास । इंगला बिनसे पिगला विनसे, बिनमे सुपमिन नाई। । जब उनमिन तारी ट्टै- तब कहॅ रही तुम्हारी ।।''

३. ग्रंथा०; कर्वार ।

४. बार्ना०; दादु; पद ६८।

५. बीजकः कवीर ; रमैनी १५—"हंसा प्यारे सरवर तिज कहा जाय । जेहि सरवर विच मोतिया चुगत हो ता बहुविधि केलि कराय ।" तथा ग्रंथां कवीर० ; पर० श्रं० ३६ ।

कारए। प्रेम की स्थिति को संत-साधक बादल के रूपक में प्रस्तुत करते हैं। बादल के उमड़ते विस्तार में, उसकी घुमड़ती गर्जना में पृथ्वी के वनस्पति-जगत् को हरा-भरा करने की भावना ही सन्निहित है। कबीर बताते हैं--- 'गृरु ने प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग सुनाया, जिससे प्रेम का वादल बरस पड़ा ग्रौर शरीर के सभी ग्रंग उससे भीग गए। ''प्रेम का बादल इस प्रकार बरस गया है कि अन्तर में आहमा भी आह्नादित हो उठी और समस्त वनराजि हरी-भरी हो गई।'<sup>१</sup> इन संत-साधकों में प्रेम की व्याख्या कवीर में मिलती है और दादू प्रेम की अनुभूति को व्यक्त करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इन्होंने प्रोम की व्यञ्जना करने में प्रकृति के व्यापक क्षेत्र से रूपक चुने हैं। दाद अपने प्रोम का म्रादर्श, चातक, मीन तथा कुरल पक्षी म्रादि के माध्यम से उपस्थित करते हैं। 'विरहिस्मी करल पक्षी की भाँति कुकनी है श्रीर दिन-रात तलफ कर व्यतीत करती है स्रीर इस प्रकार राम प्रेमी के कारण रात जागकर व्यतीत करती है। प्रिय राम के बिछोह में विरहिगी मीन के समान व्याकुल है, श्रौर उसका मिलन नहीं होता । क्या तुमको दया नहीं आती । जिस प्रकार चातक के चित्त में जल वसा रहता है, जैसे पानी के बिना मीन व्याकुल हो जाती है ग्रौर जिस प्रकार चंद-चकोर की गति है; उसी प्रकार की गति हरि ने ग्रपने वियोग में दादू की कर दी है। "प्रेम लहर की पालकी पर त्रात्मा जो प्रिय के साथ कीड़ा करती है, उसका सुख ग्रकथनीय है। यह प्रेम की विलास करती है।' इस प्रकार प्रेम की व्यापक साधना, उसका उल्लास, उसकी तन्मयता ग्रीर एकनिष्ठा ग्रादि का उल्लेख संतों ने प्रकृति के व्यापक क्षेत्र से चुने हुए प्रचलित रूपकों के आधार पर किया है। जैसा हम देखते है इस क्षेत्र में अन्य संतों का योग कम है। दादू की प्रेम-व्यञ्जना ने प्रकृति का ग्रधिक ग्राथय लिया है ग्रीर ये रूढ़ियों से भी अधिक मुक्त हैं।

रहस्यानुभूति व्यक्षना—हम कह चुके हैं कि संतों ने यौगिक परम्परा को साधना का प्रमुख रूप नहीं स्वीकार किया है। इस कारण योगियों की समाधि ग्रौर लय सम्बन्धी अनुभूतियों को संत-साधक एक सीमा तक ही स्वीकार करते है। वस्तुतः योगियों की साधना रहस्यात्मक ही है जिसमें वह आत्मानुभूति द्वारा ब्रह्मानुभूति प्राप्त करता है। परन्तु मानव के ज्ञान की जिन्त परिमित है, उसके बोध की सीमाएँ बंधी हुई हैं। इस कारण अपनी अनुभूति के व्यक्तीकरण में योगियों को भी भौतिक जगत् का आधार लेना पड़ता है, यद्यपि ये अनुभव ज्ञान को इससे ऊपर की स्थिति मानते हैं। ससीम कल्पना मानवीय विचार ग्रौर मानवीय अभिव्यक्ति से अलग नहीं की जा सकती

१. शब्दा॰; दादृ॰; वि॰ ग्रं॰, पर॰ ग्रं॰, नु॰ ग्रं॰ से ।

२. बहाँ०; गुरू० अं० २१, ३४।

स्रौर इस कारण स्राध्यात्मिक स्रनुभव का सीधा वर्णन नहीं हो सकता। यह सदा ही रूपात्मक स्रौर व्यंजनात्मक होगा। र

तत्त्वों से सम्बन्धित व्यंजना—(क) जिस ग्रन्तसिक्ष्य की बात ये योगी करते है, उसमें भौतिक तत्त्वों का ही ग्राश्रय लिया गया है। इसीके ग्राधार पर सृष्टि-कल्पना में शिव ग्रौर शिक्त, नाद ग्रौर बिन्दु की योजना की गई है। योगी ग्रपनी ग्रनुभूति के क्षणों में नाद (स्फोट) का ग्राधार ग्रहण किए रहता है ग्रौर उससे उत्पन्न प्रकाश का ध्यान करना है। शिव ग्रौर शिक्त की क्रिया-प्रतिक्रिया से उत्पन्न जो ग्रनाहत नाद समग्र विश्व ग्रौर निखिल ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है, उसको यह विहर्मु खी जीव नहीं सुन पाता। परन्तु योगियों के ग्रनुसार साधना द्वारा सुपुम्ना का पथ उन्मुक्त हो जाने पर यह ध्विन सुनाई देने लगती है। वस्तुः भौतिक तत्त्वों में ध्विन सब से ग्रधिक सूक्ष्म तत्त्व है ग्रौर इसी कारण ग्रन्तर्मु खी साधना में उसका उतना महत्त्व स्वीकार किया गया है ग्रौर उसको ब्रह्मानुभूति के समकक्ष स्थान दिया गया है। इसके बाद बिन्दुरूप प्रकाश का स्थान ग्राता है। शब्द-तत्त्व पर स्फोट को ग्रखण्ड सत्ता के रूप में ब्रह्म-तत्त्व मानने का कारण भी यही है। योगियों ने स्वर या नाद को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया है—

स्रादौ जलिष-जीमूत-भेरी-सर्भर-संभवाः । मध्ये मर्वल-शंकोत्थाः घंटा-काहलजास्तथा ॥ स्रन्ते तु किंकगो-वंश-बीगा-भ्रमरिनस्वनाः । इति नानाविधाः शब्दाः श्रूयन्ते देहमध्यगाः ।

हठयोग के नाद-बिन्दु को संत-साधको ने ग्रहण किया है, परन्तु इनके अनुभूति चित्र स्वतंत्र हैं। योगियों ने घ्विन ग्रौर प्रकाश की व्यापक भावना का ग्राधार ग्रहण किया है ग्रौर इस कारण ग्रपनी ग्रभिव्यिवत में भौतिक तत्त्वों ग्रौर इन्द्रियों से ऊपर नहीं उठ सके है। संत-साधक घ्विन-प्रकाश को व्यापक ग्राधार प्रकृति-चित्रों की गम्भीरता में देते हैं, साथ ही इनको ग्रन्तिम नहीं स्वीकार करते। दादू की प्रकाशमयी मुन्दरी का पति भी प्रकाशमय है ग्रौर उनका मिलन स्थल भी प्रकाशमान् हो रहा

१. मिर्स्टीसिइमः इवालेन अन्डरहिल ; पृ० १५०-१।

२. हठः ४। -४: सुन्दरदास ऋपने 'ज्ञान-समुद्र' के ऋन्तर्गत इनको इस प्रकार विभाजित करने हें — १) रांख (३) मृदंग (४) ताल (५) बंदा वीखा (७) भेरि (-) हुं हुर्भा (६) समुद्र (१०) मेघ : चरखदास 'ज्ञान खरोदय' वर्ष्यन के ऋन्तर्गत (१) भ्रमर (२) खुं खुरू (३) रांख (४) वंदा (५) ताल (६) मुरलो (७) भेरि (-) मृदंग (६) नर्कर्ता (१०) सिह : 'हंसनाथ उपनिषद' में (१) चिड़िया (२) चील्ह (३) चुट्रपीटका (४) रांख (५) बीन (६) नाल (७) मुरलो (-) मृदंग (६) नर्कार्रा (१०) बादर की ध्वनि ।

#### है। वहाँ पर अनुपम वसंत का श्वंगार हो रहा है। "

इन्द्रिय-प्रःयक्षों का संयोग—(ख) संतों की रहस्याभिव्यक्ति नाद ग्रीर प्रकाश के माध्यम से कम हुई है; परन्तु जब अनुभूति ग्रलौकिक प्रकृति-रूपों में उपस्थित होती है तो उस समय इनका योग हो जाता है। ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति में उन्मुक्त होने के कारण संतों की अनुभूति में नाद से ग्रधिक प्रकाश ग्रीर इन दोनों से ग्रधिक स्पर्श का ग्रानन्द छिपा हुग्रा है। यही कारण है कि साधक बादल की गरज ग्रीर बिजली की चमक से ग्रधिक वर्षा की शीतलता का ग्रनुभव कर रहा है। वस्तुत: संत-साधक की ग्रन्तमुं खी साधना ग्रांख बन्द करने ग्रीर प्राण्-वायु को केन्द्रित करने पर विश्वास लेकर नहीं चलती; वह तो जीवन के प्रवाह से महज-सम ही उपस्थित करना चाहती है। इसीके फलस्वरूप इनकी ग्रनुभूति के ग्रलौकिक प्रकृति-चित्रों में इन्द्रिय-बोधों का स्वतन्त्र हाथ रहा है। कवीर ग्रानी ग्रनुभूति में गरज ग्रौर चमक के साथ भीजने का ग्रानन्द ग्रधिक ले रहे हैं—

## गगन गरिज मध जाइये, तहाँ दीसे तार अनंत रे। बिजुरी चमकै घन बरिष है, तहाँ भीजत हैं सब संत रे॥

दादू भी जहाँ वादल नहीं है वहाँ भिलमिलाते वादलों को देख रहे हैं। जहाँ वातावरण् नि:शब्द है वहाँ गरजन मुन रहे हैं। जहाँ विजली नही है वहाँ अलौकिक चमक देख़ हैं और इस प्रकार परमानन्द को प्राप्त कर रहे हैं। परन्तु वे अत्यन्त तेजपुंज प्रकाश में ज्योति के चमकने और भलमलाने के साथ श्राकाश की श्रमरवेलि से भरने वाले श्रमृत के स्वाद की कल्पना नहीं भूलते। असेतों में श्रानन्दानुभूति के साथ विभिन्न इन्द्रिय-प्रत्यक्षों का संयोग मिलता है, श्रधिकांश में वर्षा की श्रनुभूति के साथ स्पर्श-गुण का उल्लेख है। मलूकदास की 'सहज-समाधि लग जाने पर अनहद तूर्थ वज रहा है, अनुभूति की अनंत लहरें उठती है और मोती की चमक जैमा कुछ बरम रहा है "वह ऐसी जगमगाती ज्योति को गगन-गुफा मे बैठकर देख रहा है। "४ यहाँ लहर और वरसने का भाव दोनों ही स्पर्श की श्रनुभूति की श्रोर सकेत करते हैं। कभी-कभी इन चित्रों की कल्पना के साथ श्रनुभूति श्रधिक व्यक्त हो उठती है और ऐसे स्थलों पर जैसे साधक का साथ अनुभूति श्रधिक व्यक्त है— 'काली काली घटाएँ चारों दिशाओं से उमड़ती-श्रुमड़ती घेरती श्रा रही है, श्राकाश-मंडल श्रनाहत शब्द से ब्याप्त हो रहा है। दामिनी जो चमक कर श्रकाशमान् हो उठी तो

१. बाब्: दादृ ; नेजव श्रंब से ।

२. ग्रन्थ०; कवीर० ; पड ४ ।

बार्ना० दादृ : ते० श्रंग से ।

४. वानी०: मल्क० ; शब्द १३ ।

ऐसा लगा त्रिवेगी स्नान हो रहा है। मन इस ग्रानन्द की कल्पना में मग्न है।" बिहार-वाले दिरया साहब योगियों की प्रतीक पद्धति पर ग्रपनी कल्पना पूरी करते हैं—'यदि ग्रात्मा उलट कर भैंवर गुफा में प्रवेश कर सके तो चारो ग्रोर जगमग ज्योति प्रकाश-मान् है। सुष्मना के ग्राधार पर प्राग्गों को ऊपर खींचने पर, ग्रनन्त बिजलियाँ ग्रौर मोतियों का प्रकाश दिखाई पड़ता है'''श्रनुभूति के क्षगों में ग्रमुत कमल ग्रमृत-धार की वर्षा कर रहा है।'<sup>२</sup> यह कल्पना का ग्राधिभौतिक के ग्रलौकिक रूपों के निकट का चित्र है; परन्तु इसमें ग्रनुभूति-जन्य प्रकाश ग्रौर वर्षा का ही उल्लेख किया गया है।

हम प्रथम भाग में इस बात की ब्रोर संकेत कर चुके हैं कि मानव ब्रौर प्रकृति में एक अनुरूपता है ब्रौर रंग-प्रकाश, नाद-ध्विन का प्रभाव भी इिन्द्रयों के लिए एक सीमा तक मुखकर है। अब यदि समभना चाहें तो देख सकते हैं कि रहस्यवादी संत-साधक अपनी अन्तःसाधना में, इन्हों नाद ब्रौर प्रकाश ब्रादि की गम्भीर अनुभूतियों का, बाह्य वस्तु-परक ब्राधार ग्रहण कर अपने मानसिक सम पर ब्रानन्द रूप में प्रत्यक्षानुभूति करता है। यही कारण है कि इन अन्तर्मु खी साधकों ने प्रकाश तथा ध्विन आदि अनुभूतियों के लिए बाह्य ब्राधारों की आवश्यकता नहीं मानी। साथ ही यह स्मरण रखना चाहिए कि मंत इन अनुभूतियों को अन्तिम नहीं मानते। यह भौतिक ब्राधार अपनी व्याप्ति ब्रौर गम्भीरता में भी क्षिणिक है। जबिक ब्रात्मा ब्रौर ब्रह्म में तात्त्विक भेद ही नहीं स्वीकार किया जाता, ये प्रकाशानुभूतियाँ ब्रादि तो ब्राध्यात्मिक सत्य की वस्तु-परक ब्राधार मात्र हैं। वस्तुनः रहस्यानुभूति की स्रभिव्यक्ति अपने प्रत्येक स्तर पर इस प्रकाशानुभूति से सम्बन्धित है। हिन्दी के संत-साधकों ने प्रकृति का यथार्थ स्राधार स्वीकार नहीं किया; परन्तु उसके माध्यम से जो ब्रह्मानुभूति की ग्रभिव्यक्ति की है। है

स्राधिभौतिक स्रौर स्रलौकिक रूप (ग)—इसीको जब संत-साधकों ने स्रधिक व्यक्त करना चाहा है तो वह स्राधिभौतिक स्रौर स्रलौकिक रूप धारएा करता है। इन्होंने स्रपने चित्रों में योगियों के रूपकों से शब्द स्रवश्य लिए हैं, परन्तु इनमें नाद तथा ध्वनि

१. शब्द०; बुल्ला०; ऋरि छं० २ ।

२. शब्द०ः दरिया (बि॰)ः वसंत २: गर्रावदास ने अपनी वानी में इसी प्रकार का अनुभृति-चित्र दिया है,—

टुक उलट चसमें सिथ में, मलके जलावंत जोर वे । अजब रास बिलास बार्ना, चंद सूर करोर वे ॥ अजब नूर जहूर जोतां, मिलमिले मलकंत वे । हाजिर जनाव गरीव है, जह देख आदि न अंत है ॥ (वेत ३) ३. मिस्टिसिड्न ; इवालेन अन्डरहिल—'दि इल्यूमिनेशन ऑव दि सेल्फ', पृ० २८२ ।

के साथ रूप की हश्यात्मकता अधिक प्रत्यक्ष हो उठी है। साथ ही इन्होंने अपने आनन्दोल्लास का भी संयोग इनके साथ उपस्थित किया है। इसका कारण है कि संत-साधना प्रेम के आधार पर है। उपनिषद्-कालीन रहस्यवादी के सामने हश्यात्मक अनुभूति प्रत्यक्ष हो सकी थी और इसका कारण भी उनकी जगत् के प्रति जागरूकता है। ये अलौकिक रूप भौतिक-जगत् को अस्वीकार करके आन्तरिक अनुभूति में प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इनमें हश्य-जगत् का आधार होकर भी उसका सत्य नहीं है। हश्य-जगत् आमक है, इसको अन्ततः सत्य नहीं स्वीकार किया जा सकता। यह तो इन्द्रिय-प्रत्यक्ष के आधार पर प्राप्त बोध मात्र है। इस विषय में प्रथम भाग के प्रथम प्रकरण में संकेत किया गया है। यही कारण है कि रहस्यवादी अपनी अन्तर्ह ष्टि से अलौकिक आधिभौतिक रूपों की कल्पना करता है। ऐसी स्थिति में वह इन्द्रिय बोध की सीमा को पार करने लगता है और अलौकिक सत्यों का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करता है। परन्तु इससे इसको असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जानते हैं कि हमारा ज्ञान स्वयं सीमित है। र

विश्वातमा की कल्पना-हम कह चुके हैं कि संत-साधक हश्यमान जगत् को सत्य मानकर नहीं चलता ग्रौर इसलिए ब्रह्म की व्यापक विश्व-भावना में ग्रपनी ग्रभि-व्यक्ति का सामञ्जस्य भी ढँढता चलता है। परन्तू संतों की सहज-भावना सीमा बना-कर नहीं चलती, उसमें विश्व की बाह्य रूपात्मकता की स्वीकृति भी मिल जाती है। ये साधक ग्रलौकिक अनुभूति के क्षिणों में भौतिक-जगत् का ग्राश्रय तो लेते ही हैं. पर प्रकृति-सर्जना के विस्तार में विश्वात्मा को पाकर ग्राह्मादित भी हए हैं। पर इस प्रकार की कल्पना दादू जैसे प्रेमी साधक में ही मिलती है— 'उस ब्रह्म से समस्त विश्व पूर्ण है-प्रकाशमान् सत्य उद्भासित होकर धारण कर रहा है-समस्त ग्रस्न्दर नष्ट होकर ईशमय हो रहा है। वह समस्त विश्व में मुशोभित है ग्रौर सबमें छाया हम्रा है। धरती-ग्रम्बर उसीके ग्राधार पर स्थिर हैं—चन्द्र-सूर्य उसकी सूध ले रहे हैं; पवन में वही प्रवहमान है। पिंडों का निर्माण ग्रौर तिरोभाव करता हुगा वह ग्रपनी माया में सूशोभित है। जिधर देखो ग्राप ही तो है, जहाँ देखो ग्राप ही छाया हुग्रा है--उसको तो अगम ही पाया। रस में वह रूप होकर व्यास है, रस में वह अमृत रूप रसमय हो रहा है। प्रकाशमान वह प्रकाशित हो रहा है; तेज में वह तेजरूप होकर व्याप्त हो रहा है।<sup>3</sup> यह म्रनुभूति का रूप व्यापक प्रकृति में विराट्-रूप की योजना के समान है।

श्रतीत को भावना-संत-साधक ग्रपनी समस्त ग्रलौकिक ग्रनुभूति में इस वात

कां० स० उ० फि० ; ब्रार्० डां० रानांडे; 'मिस्टिसिड्न', पृ० ३४३ ।

२. मिस्टिसिज्मः इवीलेन अन्डरहिल : 'दि टर्निग प्वाइन्ट' से ।

३. बार्ना०; दाद्० ; पद २३६ ।

के प्रति सचेष्ट है कि वह जिस अनुभूति की बात कर रहा है, वह अतीन्द्रिय जगत् से सम्बन्धित है। इस क्षेत्र में साधक प्रकृति के भौतिक प्रत्यक्षों को अस्वीकार करके अपनी अनुभूति को व्यक्त करने का प्रयास करता है। दादू अपनी अनुभूति में—'जहाँ सूर्य नहीं है वहाँ प्रकाशमान् सूर्य देखते हैं, जहाँ चन्द्रमा का अस्तित्व नहीं है वहाँ उसे चमकते पाते हैं—तारे जहाँ विलीन हो चुके हैं वहीं उन्हीं के समान कुछ िक्तमिलाता है। यह वे आनन्द से उल्लिसत होकर ही देख रहे हैं।'' 'एकमेक' की भावना को ही पूर्ण सत्य माननेवाले संत प्रत्यक्ष की अनुभूति को अन्ततः सत्य मानकर नहीं चलते। चरणदास इसी और संकेत करते हैं—'उस समय समस्त भौतिक रूपात्मकता लोप हो जाती हैं। प्रकृति की समस्त रूपात्मकता नष्ट हो गई—न रूप का अस्तित्व है न नाम का। फिर इस स्थित में जीव और ब्रह्म की, साहब और संत की उपाधियाँ भी लुप्त हो गईं।' इसी सहज स्थित का वर्णन नानक भी करते हैं जिसमें प्रकाशमान् तथा अलौकिक सृष्टि भी तिरोहित हो जाती है—ब्रह्म तथा जीव की स्थित समाप्त हो जाती है। वस्तृतः संत-साधक का यही चरम सत्य है,—

उन्मिन एको एक स्रकेला; नानक उन्मिन रहै सुहेला। उन्मिन स्रस्थावर नींह जंगम; उन्मिन छाया महिलु बिहंगम।। उन्मिन रिव की ज्योति न धारी, उन्मिन किरए। न शशिहं स्वारी। उन्मिन निशि दिन ना उज्यारा, उन्मिन एकुन कीस्रा पसारा॥'

परन्तु इस समस्त योजना में संतों ने श्रस्वीकार करके भी भौतिक-जगत् का ही तो माध्यम स्वीकार किया है। साधक श्रपनी ज्ञान की सीमाग्रों में कर ही क्या सकता है।

ग्रितप्राकृत का ग्राश्रय—िफर भी संतों का चरम-सत्य ऐसा ही है। जो ग्राम है, ग्रतीत है, जो इन्द्रियातीत है, परावर है संत उसी की ग्रामूर्ति को व्यक्त करना चाहता है। जब ग्रिभव्यक्ति का प्रश्न है तो वह ग्रपने प्रत्यक्ष के ग्रागे जायगा कैसे? लेकिन उस ग्रामूर्ति की, चरम ग्रीर परम श्रीभव्यक्ति साधारण तथा लौकिक के सहारे की भी नहीं जा सकेगी। यही कारण है कि ग्रन्य रहस्यवादियों की भाँति संत-साधक ग्रपनी ग्रामूर्ति को ग्रतिप्राकृतिक रूपों की ग्रलौकिक योजना द्वारा ही व्यक्त करते हैं। कबीर का यह श्रलौकिक चित्र जैसे प्रश्न ही बन जाता है—'राजाराम की कहानी समक्त में ग्रा गई। इस ग्रमृत के उपवन को उस हिर के विना कौन पूरा करता। यह तो एक ही तरुवर है जिसमें ग्रनंत शाखाएँ फैल रही हैं ग्रीर जिसकी शाखाएँ, पत्र ग्रीर

१. वहां ०; तेज ० श्रंग से ।

२. भक्तिसागर; चरणदास ; 'ब्रह्मज्ञान सागर' वर्णन से (पृ० ३) ।

३. प्राणसंगलीः नानकः प्रथम भाग (पृष् ५०)।

पुष्प सभी रसमय हो रहे हैं। ग्ररे यह कहानी तो मैंने गुरु के द्वारा जान ली। इस उपवन में उसी राम की ज्योति तो उद्भासित हो रही है।....ग्रौर उसमें एक भ्रमर ग्रासक्त होकर पुष्प के रस में लीन हो रहा है। वृक्ष चारो ग्रोर पवन से हिलता है—वह स्राकाश में फैला है । स्रौर स्राश्चर्य—वह सहज शुन्य से उत्पत्न होनेवाला वृक्ष तो पृथ्वी-पवन सबको ग्रपनेमें विलीन करता जाता है।' इससे प्रत्यक्ष है कि संतों ने योगियों के रूपक व्यापक ग्राधार पर स्वीकार किए हैं। दादू का ग्रनुभूति चित्र विभिन्न प्रकृति-चित्रों को ही ग्रलौकिक रूप प्रदान करता है। 'ग्रात्मा कमल में राम पूर्ण रूप से प्रकट हो रही है, परम पुरुष वहाँ प्रकाशमान है। चन्द्रमा ग्रौर सूर्य के बीच राम रहता है, जहाँ गंगा-यम्ना का किनारा है ग्रौर त्रिवेगी का संगम है । ग्रौर ग्राश्चर्य -वहाँ निर्मल भ्रौर स्वच्छ भ्रपना ही जल दिखाई देता है जिसे देखकर भ्रात्मा भ्रन्त-मृंखी होकर प्रकाश के पुञ्ज में लीन हो जाती है।—दादू कहते हैं हंसा अपने ही म्रानन्दोल्लास में मग्न है।'२ दादू ने इस चित्र में प्रतीकों का म्राश्रय लिया है, पर यह बाह्यानुभूति का अलौकिक संकेत ही अधिक देता है। गरीबदास 'गगन मंडल में पार-ब्रह्म का स्थान देखते हैं, जिसमें सुन्न महल के शिखर पर हंस ग्रात्मा विश्राम करती है। यह स्थिति भी विचित्र है-ग्रन्तर्मृ खी बंकनाल के मध्य में त्रिवेगी के किनारे मान-सरोवर में हंस क्रीड़ा करता है ग्रौर वह कोकिल-कीर के समान बोली बोलता है। वहाँ तो सभी विचित्र है, अगम अनाहद द्वीप है, अगम अनाहद लोक है; फिर अगम अना-हद श्राकाश में श्रगम-श्रनाहद श्रन्भृति होती है।'3

श्रतिप्राकृतिक चित्रों में विचित्र वस्तुर्श्रों ग्रौर गुणों का संयोग होता है। इनमें विचित्र परिस्थितियाँ उपस्थित की गई हैं, बिना कारण के परिणाम या वस्तु का होना बताया गया है। यह सब ग्रलौकिक ग्रनुभूतियों का परिणाम है जो प्रत्यक्ष को ही ग्रसीम का ग्राधार देकर किसी ग्रज्ञात ग्रौर ग्रलौकिक से ग्रपना सम्बन्ध जोड़ना चाहती हैं। कभी-कभी इन चित्रों में उलटबाँसी का रूप मिलता है। एक सीमा तक ऐसा कहा जा सकता है, परन्तु ग्रागे देखेंगे कि उलटबाँसी में इनसे भेद है ग्रौर इसका ऐसा लगना ग्रलौकिकता के कारण है। धरनीदास के इस बिखरे हुए चित्र में कई प्रकार की योजनाएँ मिल जाती हैं—'गुरू का ज्ञान सुनकर त्रिकुटी में ध्यान करो—भ्रमर एक चक्र घूमता है, ग्राकाश में शेष उड़ता है। चंद्र के उदय से ग्रत्यधिक ग्रानन्द होता है ग्रौर मोती की धार बरसाती है। बिजली के चमकने से चारों ग्रोर प्रकाश छाया हुग्रा है ग्रौर उसके सौन्दर्य का प्रसार ग्रनंत है। पाँच इन्द्रियाँ श्रमित हो गई ग्रौर पचीस का सृष्टि-क्रम एक

१. ग्रन्था० कबीर; नानक ; प्रथम भाग (पृ० ५००) ।

२. शब्दाः दादूः, पद० ४३८ ।

३. बानी०; गरीबदास ; गुरू श्रं० ६२, ७३ ।

गया; प्रत्येक इन्द्रिय द्वार पर मिएा-मािए। मिर्मिती श्रीर हीरा भलमला रहे हैं। प्रत्येक दिशा में विना मूल के फूल फूला है।....श्राकाश गुफा में प्रेम का वृक्ष फलने लगा, वहाँ मूर्य चंद्रमा का उदय नहीं होता, धूप छाया भी नहीं होती। हृदय उल्लिसित हो गया, मन मग्न होकर उसकी श्रोर श्राकित हो गया।... बिना मूल के फूल को खिला देखकर श्रमर जाग्रत हो गया। ' इस प्रकार साधक प्रत्यक्ष-जगत् को श्रस्वीकार करके भी श्रपनी श्रलीकिक श्रनुभूति को व्यक्त करने में उसीका श्राधार लेता है।

रहस्यवादी भाव-द्रांजना—हम कह ग्राए हैं कि संतों ने ग्रपनी ग्रभिन्यक्ति में प्रतीकों का उल्लेख ग्रवध्य किया है; पर उनका उद्देश्य इस माध्यम से ग्रलौकिक ग्रनुभूति को व्यक्त करना है। साथ ही प्रतीकात्मकता से ग्रधिक संतों का ध्यान इनकी संयोग-योजना की ग्रोर है। फिर मंत प्रेम-साधक है; उसकी साधना प्रमुखतः ज्ञानात्मक न होकर भावात्मक है। उपर के रूप-चित्रों में भाव के साथ ज्ञान भी प्रत्यक्ष हो उठता है। परन्तु दादू जैसे प्रेमी साधकों ने ग्रपनी ग्रनुभूति के चरम क्षणों में भी प्रेम की भावात्मकता को नहीं छोड़ा है—

इस चित्र में अनुभूति की भावमयता अधिक है। अनुभूति के क्षणों में प्रेम-भाव का सबसे अधिक माध्यम स्वीकार करने वाले साधक दादू ही हैं। अलौकिक प्रतीकों से अनुभूति की भावुकता अधिक व्यक्त और स्पष्ट हो उठती है। परन्तु दादू स्वानुभूति को चित्रमय करने से अधिक उसके अगों के आनन्दोल्लास को प्रकट करते हैं और इसका कारण भी यही है कि इन्होंने प्रेम का आश्रय अधिक लिया है। 'अत्यन्त स्वच्छ निर्मल जल का विस्तार है, ऐसे सरोवर पर हंस आनन्द-क्रीड़ा करता है। जल में स्नात कर वह अपने शरीर को निर्मल करता है। वह चतुर हंस मनमाना मुक्ताहल चुनता है।' इसके आगे अनुभूति का रूप दूसरे चित्र का आश्रय अहण कर लेता है—'उसी के मध्य में आनन्दपूर्वक विचरता हुआ अमर रस-पान कर रहा है—राम में लीन अमर कँवल का रस इच्छा-पूर्वक पी रहा है; देखकर, स्पर्शकर वह आनन्द भोग करता है; पर उसका

१. बानी०, धरनीदास; ककहरा ३, ४, १०, १२, २२, २३ |

२. बानीवः दादः ; पर ३३३ ।

मन सदा ही सचेष्ट रहता है।' चित्र फिर बदलता है—'ग्रानन्दोल्लसित सरोवर में मीन ग्रानन्द-मग्न हो रही है, मुख के सागर में क्रीड़ा करती है जिसका न कोई ग्रादि है न ग्रन्त है। जहाँ भय है ही नहीं, वहाँ वह निर्भय विलास करती है। सामने ही सृष्टा है, दर्शन क्यों न कर लो।'' इन परिवर्तित होते चित्रों में केवल ग्रलौकिक रूप नहीं है, वरन् ग्रानन्द तथा उल्लास के रूप में प्रेमी-साधक की ग्रपनी ग्रनुभूति का योग भी है। पिछले चित्रों में यह भावना प्रस्तुत ग्रवश्य थी पर इतनी प्रत्यक्ष ग्रौर व्यक्त नहीं।

दिव्य प्रकृति से—(क) इन्ही प्रकृति-रूपों की भाव-व्यंजना के ग्रन्तर्गत प्रकृति का दिव्य रूप ग्राता है जिसमें ग्रनन्त तथा चिर सौन्दर्य की भावना ब्रह्म विषयक ग्रानन्दोल्लास का संकेत देती है। वस्तुतः इस प्रकार के रूप-चित्र कृष्ण-काव्य ग्रौर प्रेमास्यान-काव्य में ही ग्रधिक हैं। संतों ने उनके ही प्रभाव से बाद में ग्रहण किया है। चरणदास ऐसी दिव्य-प्रकृति की कल्पना करते हैं—

दिव्य वृन्दावन दिव्य कालिन्दो । देखें सो जीते मन इन्द्रो ॥ किनार निकट वृक्षन की छाहीं । ग्राय परी यमुना जल माहीं ॥ भिलमिल शुभ की उठत तरंगा। बोलत दादू ग्ररु सुर भंगा ॥ बन घन कुञ्जलता छिब छाई । मुकी टहनी घरणी पर ग्राई ॥ नित बसंत जह गंघ सुरारो । चलत मन्द जह पवन सुखारो ॥

इस लौकिक प्रकृति में दिव्य भावना के द्वारा चिरंतन उल्लास को उसी प्रकार व्यक्त किया गया है जिस प्रकार उत्पर के चित्रों में अलौकिक रूपों द्वारा। परन्तु इन समस्त भाव-व्यंजक प्रकृति-रूपों में प्रकृतिवादी उल्लास तथा ग्राह्माद की भावना से स्पष्ट भेद है। जैसे कहा गया है यहाँ ब्रह्म की भावना प्रत्यक्ष है और प्रकृति माध्यम के रूप में ही उपस्थित हुई है।

साधना में उद्दीपक प्रकृति-इप—मंतों ने प्रेम का साधन स्वीकार किया है ग्रौर माध्यम भी ग्रहण किया है। प्रेम की ग्रभिव्यक्ति विरह भावना में चरम पर पहुँचती है। प्रकृति हमारे भावों की उद्दीपक है। व्यापक रूप से इस विषय की विवेचना ग्रन्य प्रकरण में हो सकेगी। परन्तु ग्राध्यात्मिक भावना के गम्भीर ग्रौर उल्लिमित वाता-वरण में प्रकृति का उद्दीपन रूप साधना से ग्रधिक सम्बन्धित हो जाता है। इस सीमा में प्रकृति का उद्दीपन-रूप लौकिक भावों को स्पर्श करता हुग्रा ग्रलौकिक में खो जाता है श्रौर साधक ग्रपनी साधारण भाव-स्थित को भूल जाता है। दिया माहव (विहार

१. बार्ना०; दादृ ; पद २४७ ।

२. भिक्तमागरः चरण०; ब्रजचरित, प्र०६।

वाले) देखते हैं— 'वसंत की शोभा में हंसराज क्रीड़ा कर रहा है; ग्राकाश में सुर-समाज कौतुक क्रीड़ा करता है। सुन्दर पत्तेवाले सुन्दर वृक्षों की सघन शाखाएँ ग्रापस में ग्रालिंगन कर रही हैं। मधुर राग-रंग होता है; ग्रनाहद नाद हो रहा है जिसमें ताल-भंग का प्रश्न नहीं उठता। बेला, चमेली ग्रादि के नाना प्रकार के फूल फूल रहे हैं; सुगन्धित गुलाब पुष्पित हो रहे हैं। भ्रमर कमल में संलग्न है ग्रीर उससे ग्रपना संयोग करता है।' इस चित्र में मधु-क्रीड़ाग्रों ग्रादि का ग्रारोप संयोग रित का उद्दीपन है, पर व्यंजना व्यापक ग्राध्यात्मिक मंयोग की करता है। सुन्दरदास की प्रकृति-रूप की योजना में, उसके व्यापक प्रसार में ग्राध्यात्मिक प्रेम उल्लिसत ग्रीर ग्रान्दोलित होकर ग्रपने परम-साध्य संयोग को ग्रनुभव करने के लिए उत्सुक होता है; उसके सुख को प्राप्त भी करता है। इसमें सहज ग्राकर्षण के साथ सहज भावोद्दीपन की प्रेरणा भी है। प्रकृति का समस्त रूप-प्रग्नार ग्राध्यात्मिक प्रेम के उद्दीपन की पृष्ठ-भूमि बन जाता है।

स्रन्तर्मु खी साधना स्रौर प्रकृति—मंतों की रहस्थ-साधना में व्यावहारिक यथार्थ महत्त्व नहीं रखता। जो कुछ हश्यमान् जगत् दिखाई देता है सत्य उसके परे है। इन्होंने स्रन्तर्मु खी साधना की वात कही है, जिसमें समस्त बाह्य प्रवृत्तियों को हटाकर ब्रह्मोन्मुखी करने की भावना है। जीव की सांसारिक प्रवृत्ति को उलटना ही तो इसका स्रथं है। स्रौर प्रकृति या दृश्यमान् जगत् भी इस मार्ग पर सृष्टा की स्रोर प्रवाहित होता है। लेकिन स्रन्तर्मु खी वृत्ति में भी इन्द्रिय-प्रत्यक्षों का स्राधार तो उनके गुणों के माध्यम से लिया जा सकता है। यही कारण है कि संत-साधक कहता है—'साधक, यह वेड़ा तो नीचे की स्रोर चल रहा है—सत्य ही तो! साहव की सौगन्ध, इसके लिए नाविक की क्या स्रावश्यकता। पृथ्वी भी स्रन्तर्मु खी निलय की स्रोर जा रही है स्रौर शिखर भी। स्रधोगामिनी नदियाँ प्रवाहित हैं, जहाँ हीरे पन्नों का प्रकाश है स्रौर खेवक, नौका तो स्राँधी-पानी के बीच स्रधर ही में है। इसी स्रन्तः में सूर्य-चन्द्र हैं स्रौर चौदह सुवन इसी में हैं। इसी स्रन्तः में उपवन स्रौर वेलें पृष्पित हैं स्रौर कुर्यां-तालाव भी। इसी स्रन्तर्मु खी भावना में स्रानन्दोल्लास में कुकता हुस्रा माली फूले हुए पृष्पों

१. शब्द०; दरिया० : वसंत ५ ।

२. ग्रंथा०; सुन्द० ; ऋथ पुर्त्वा भाषा वरवै-

<sup>&</sup>quot;गंगा जमुन दोउ बहिइय तीच्चण-भार; सुमित नवरिया वैसल उतरव पार । जलमिह थावक प्रजल्यउ गुंज-प्रकास; कवल प्रफुल्लित भइल श्रिषिक सुवास । अंव डार पर वैसल कोकिल कीर; मधुर मधुर धुनि बोलह सुखकर भीर । मब केइ मन भावन सरस वसंत; करत सदा कौत्हल कामिनि कत । निशिदिन प्रोम हिंडुलवा दिहल मचाइ; सेर्ड नारि सभागिनी मूलह जाइ ।"

को देखता घूमता है।" गरीबदास जिस ग्रधर की बात करते हैं, वह ग्रन्तर्मुं खी साधना का रूप है जिसमें प्रकृति का बाह्य-सौन्दर्य ग्रन्तर्मुं खी होकर साधक की ग्रनुभूति से मिल जाता है। इस चित्र में रूपात्मकता ग्रधिक ग्रौर उल्लास कम है; पर सुन्दरदास के रूप-चित्र में उल्लास ही ग्रधिक है—'इसी ग्रन्तः में फाग ग्रौर वसंत का उल्लास छाया हुग्रा है; ग्रौर उसी में कामिनी-कंत का मिलन भी हो रहा है। ग्रन्तः में ही नृत्य-गान होता है, उसी में बेन भी बज रही है। इसी शरीर के ग्रन्दर स्वर्ग-पाताल की कत्यना ग्रौर काल-नाश की स्थित है। इसी ग्रन्तः साधना में युग-युग का जीवन ग्रौर ग्रमृत है।' इस कल्पना में उद्दीपन जैसा रूप है ग्रौर प्रकृति-चित्रों का विस्तार नहीं है। इस ग्रन्तर्मु खी-प्रकृति का प्रयोग जीव ग्रौर ब्रह्म के मंयोग में ग्रधिक प्रत्यक्ष हो सका है। इस योजना में यह संयोग सहज हो जाता है। जब ग्रन्तर्भ त्यक्षों में प्रकृति के गुगों का संयोग उपस्थित होता है, उस समय बाह्य ग्राधार तो छूट ही जाता है। ग्रौर ब्रह्म-संयोग की ग्रीभव्यक्ति सरल हो जाती है। दिरया साहब के ग्रन्तर्मु खी प्रकृति-चित्रण में यह स्पष्ट है—

श्रपना ध्यान तुम श्राप करता नहीं, श्रपने श्राप में श्राप देखा। श्राप ही गगन में जगह है श्राप ही, श्राप ही तिरकुटी भँवर पेखा।। श्राप ही तत्व निःतत्व है श्राप ही, श्राप ही सुन्न में शब्द देखा। श्राप ही घटा घनघोर श्राप ही, श्राप ही बुन्द सिन्धु लेखा।।

इस प्रकार समस्त प्रकृति के सर्जन को, अपने अन्दर देखता हुआ साधक में व्रह्म-रूप आत्मानुभूति प्राप्त करता है। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि संतों में ब्रह्म और आराध्य की भावना इतनी प्रत्यक्ष है कि प्रकृति-रूपक दूर तक नहीं चल पाते और वे हलके भी पड़ जाते हैं।

उलटबाँसियों में प्रकृति-उपमान—सिद्धों ग्रौर योगियों की ग्रपने सिद्धान्तों ग्रौर सत्यों के कथन की जैली उलटबाँसी है। संतों ने इनसे ही ग्रहण किया है ग्रौर यह इनके लिए ग्रारचर्य की बात नहीं। पिछले ग्रनुच्छेदों में हम देख चुके हैं कि संतों

१. बानीं १ गरीबदास ; बैत १; पद ६ ।

२. ग्रंथा०; सुन्दर० ; राग सोरठ; पद ४ ।

३. शब्द०; दरिया० ; रेखता ऋष्टपदी; पद ६ ।

४. कबीर; पं० हजारी० द्वि० : ऋध्य०७; पृ० ५०।

ने परम्परा प्राप्त प्रतीकों को सहज-भाव के अनुकूल रूप में अपनाया है। उलटबाँसियों के प्रतीक और उपमानों का भी प्रयोग संतों ने इसी प्रकार किया है। योगियों से प्रति-द्वांद्विता लेने की बात दूसरी है, यहाँ प्रवृत्ति की बात कही गई है। कुछ में सत्यों का उल्लेख किया गया है, इनमें अधिकांश संसार और माया को लेकर हैं। कबीर कहते हैं— 'कैसा आश्चर्य है! पानी में आग लग गई, और जलाने वाला जल गया। समस्त पंडित विचार कर थक गए।' इसमें अंतः समाधिमुख की बात कही गई है; और वह वैचित्र्य का आश्रय लेकर। कबीर दूसरा आश्चर्य प्रकट करते हैं—'समुद्र में आग लग गई, निदयाँ जलकर कोयला हो गई; और जाग कर देखो तो सही, मछलियाँ वृक्ष पर चढ़ गई हैं।' माया के नष्ट होने से अन्तः समाधि की बात यहाँ प्रकृति की वैचित्र्य-भावना के आधार पर कही गई है। इन उलटबाँसियों में प्रकृति की विचित्र स्थितयों के माध्यम से सत्यों की व्यंजना की जाती है; और यह ढंग अधिक आकर्षक है। कबीर इसी प्रकार सत्य का संकेत देते हैं—'आश्चर्य की बात तो देखो—आकाश में कुँआ है वह भी उलटा हुआ और पाताल में पनिहारी है; इसका पानी कौन हंस पीयेगा; वह कोई विरला ही होगा।'

प्रेम का संकेत (क)—परन्तु जब इन उलटवाँसियों में प्रेम की व्यंजना को स्थान मिलता है, तो इनमें वैचित्र्य के स्थान पर ग्रलौकिक भावना रहती है। इस ग्रीर पहले संकेत किया गया है। दादू के ग्रनुसार—'यह वृक्ष भी ग्रद्भुत है जिसमें न तो जड़ें ग्रौर न शाखाएँ—ग्रौर वह पृथ्वी पर है भी नहीं; उसीका ग्रविचल ग्रनंत फल दादू खाते हैं।' परन्तु जब प्रेम ग्रौर ग्रनुभूति के चरम क्षिमों में उलटवाँसी का रूपक भरा जाता है, उस समय ग्रनुभूति की विचित्रता ग्रौर ग्रलौकिकता का योग भी सत्यों की विभिन्नता के साथ किया जाता है। दिरया साहब (विहारवाले) की कल्पना में इसी प्रकार की उलटवाँसियाँ छिपी हैं—'संतो, निर्मल ज्ञान का विचार करके ही होली खेलो। कमल को जल से उजाड़ प्रेमामृत में भिगोकर ग्रिन्न में ग्रारोपित करो। ग्रनंत जल के विस्तार में ग्रपने भ्रमों को जला डालो। फिर सरिता में कोकिल ध्यान करेगा; ग्रौर जल में दीपक प्रकाशित होगा। सभी संशय छोड़कर मीन ने ग्रपना घर शिखर पर स्थिर किया है। दिन में चन्द्र की ज्योतस्ना फैल गई ग्रौर रात्रि में भानु की छिब छाई है। ग्राँख खोलकर देखो तो सही। घरती बरस पड़ी, गगन में बाढ़ ग्राती जा रही है, पर्वतों से पनाले गिरते हैं। ग्रर्ड-सीपी की सम्पुट खुल गई, जिसमें मोतियों की लड़ी लगी हुई है। यह ग्रगम की ग्रनुभूति का भेद है, इसे सम्हाल कर ही समभा जा

१. ग्रंथा : कबीर : स्या : तथा पर : के अंग से ।

२. वानीः दादृ ; अत्तयनृत्त १२, १३।

सकता है। '' इन उलटबाँसियों के प्रतीकों का सामञ्जस्य बैठाने से काम नहीं चल सकता; यह तो अलौकिक क्षरों की अनुभूति है, जो आत्मा को व्यापक रूप से घेरकर एक विचित्र जाल बिछा देती है। इस कल्पना में इस प्रकार के रूप भी हैं जिनमें प्रत्यक्ष-सत्ता को अस्वीकार करके ही कल्पना को स्थिर रखने का प्रयास किया जाता है। गरीबदास अन्तर्ह िष्ट की दुरबीन से इसी अस्तित्वहीन सृष्टि की कल्पना में सत्य का प्रत्यक्ष करते हैं। वस्तुतः यह सब अलौकिक सत्य की अनुभूति तथा अभिव्यक्ति से सम्बन्धित है।

चरम क्षरण में रूपों का विचित्र संयोग—ग्रभी तक विभिन्न रूपों को ग्रलग-श्रलग विभाजित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। परन्तु ग्रनेक रूप श्रापस में मिल-जुलकर उपस्थित हुए हैं। ग्रतिप्राकृतिक चित्रों के साथ उलटबाँसियों के संयोगों द्वारा संतों ने व्यापक सत्यों ग्रौर गम्भीर ग्रनुभूतियों को एक साथ ग्रभि-व्यक्त किया है। इस स्थिति में ग्रसाधारण चमत्कृत स्थिति की कल्पना द्वारा ग्रनुभूति की ग्रसाधारण स्थिति का ही संकेत मिलता है। ऐसे पदों में साधना का रूप ग्रौर ग्रनुभूति की भावना का रूप मिल-जुल गया है—

इहि विधि राम सूँ ल्यौ लाइ।

चरन पाषै बूँद न सीप साइर, बिना गुरा गाइ।

जहाँ स्वाती बूदन सीप साइर, सहज मोती होइ।

उन मोतियन मैं नीर पायौ, पवन श्रंबर घोइ।

जहाँ घरनि बरसै गगन भीजै, चंद सूरज मेल।

दोइ मिलि जहाँ जुडन लागे, करत हंसा केलि।

एक विरष भीतर नदी चाती, कनक कलस समाइ।

पंच सुवदा श्राइ बैठे, उदै भई बन राइ।

जहाँ बिहदथौ तहाँ लाग्यो, गगन बैठो जाइ।

जन कबीर घटाउवा, जिनि लियो चाड।

कबीर की इस सहज-लय में; विना सीप, बूंद श्रौर सागर के संयोग के मोती उत्पन्न हो जाता है; श्रौर उस मोती की ग्राभा से श्रन्तरात्मा ग्रार्ड हो उठी है। जहाँ लौकिक

१. शब्द ः दरिया (वि८) ; होली छन्द ३ !

२. बानी०; गरीबदास ; बैत पद ४

बंदे देख ले दुरबीन बे।

कर निग!ह अगाह आसन, वरसता विष्न बादर वे । अधर बाग अनंत फल, कायम कला करतार वे ।

३. मंथा ० ; कवीर ; पद २८० ।

स्रोर स्रलोकिक का मिलन होता है, उस सीमा पर इन्द्रियों का विषय स्रात्मानन्द का विषय हो जाता है। स्रात्मा की वृत्तियाँ ब्रह्मोन्मुखी होकर प्रवाहित हैं—स्रौर नदी वृक्ष के भीतर समाई जा रही है, कनक कलस में लीन हुस्रा जा रहा है। पाँचों इन्द्रियाँ स्रन्तर्मुखी हो उठीं—स्रौर उनके स्रन्तर्प्रत्यक्ष में दृश्य-जगत् भी स्रन्तर्मुखी होकर फैल गया। "लेकिन स्राश्चर्य, यहाँ तो जहाँ पक्षी का वास-स्थान था वही जलकर भस्म हुस्रा जा रहा है स्रौर वे स्राकाश में स्थित हो गए हैं। इस प्रकार संतों की स्राध्यात्मिक-साधना के विकास क्रम के साथ चरम क्षणों की स्रनुभूति भी सन्निहित है, जो विभिन्न प्रकृति-रूपों के संयोग से व्यक्त की गई है। इसमें ज्ञान स्रौर प्रेम का रूप है, साथ ही स्रलौकिक तथा स्रन्तर्मुखी प्रकृति-रूपों के माध्यम से चरम लय की व्यंजना भी है।

# चतुर्थ प्रकरण च्याध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप—-२

#### प्रेमियों की व्यंजना में प्रकृति-रूप

फ़ारस के सूफ़ी किव — पिछले प्रकरण की विवेचना में हम देख चुके हैं कि मध्ययुग की प्रत्येक धारा के पीछे एक परम्परा रही है जिससे उसने प्रभाव ग्रहण किया है। हिन्दी साहित्य के प्रेमी किवयों की, ग्रौर विशेषतः सूफ़ी किवयों की ग्राध्यात्मिक भावधारा में फ़ारस के सूफ़ी किवयों के ग्राध्यात्मिक विचारों का प्रभाव रहा है। हिन्दी काव्य के सूफ़ी बाशरा हैं ग्रौर इस कारण सामान्यतः वे कुरान ग्रौर मुसलिम विचारधारा को स्वीकार करके चले हैं। फ़ारसी सूफ़ी ग्रपनी प्रेम-साधना में नितात एकेश्वरनवाद को छोड़ा नहीं है। उनके ग्राध्यात्मिक प्रकृति-छपों में इसका बहुत ग्रधिक प्रभाव है। पृष्ठभूमि में एकेश्वर की भावना प्रस्तुत रहने के कारण फ़ारस के सूफ़ी किवयों के सामने प्रकृति की सप्राण योजना, उसका चेतन प्रवाह नहीं ग्रा सका; वे उसको कर्ता ग्रौर रचियता के भाव से ही ग्रधिक देख सके है। फिर भी फ़ारसी किव उन्मुक्त होकर प्रकृति से प्रेरणा ले सका है ग्रौर उसके सामने उसका विस्तृत सौन्दर्य रहा है। उनकी प्रकृति-भावना में एकेश्वर की ग्रलग-थलग सत्ता का ग्राभास मिलता है। उनकी प्रेम-व्यंजना में ग्रवश्य एकात्म-भावना मिलती है।

एकेश्वरवादी भावना—इसी प्रकार की एकेश्वरवादी भावना हमको हिन्दी मध्ययुग के सूफ़ी प्रेम-मार्गी किवयों में भी मिलती है। वरन् इनका क्षेत्र-म्रधिक विचार-प्रधान है। इस कारण इनका प्रकृतिवादी दृष्टिकोण तो है ही नहीं, साथ ही इनमें प्रकृति के प्रति विशेष मार्क्षण भी नहीं है। प्रकृति को लेकर हिन्दी के सूफ़ी किव के मन

१. द्र० तेखक का फ़ारस के मूर्फा प्रेमी कवियों की साधना में प्रकृति, नामक निबन्ध विश्ववाणी; जून १६४७।

में कोई प्रश्न नहीं उठता। वह कर्ता श्रौर रचियता की निश्चित भावना को लेकर उपस्थित हो जाता है; श्रौर श्रारम्भ करता है—

सुमिरौं म्रादि एक करतारू। जेहि जिउ दीन्ह दीन्ह संसारू। कीन्हेसि प्रथम जोति परकासू। कीन्हेसि तेहि पिरीत कैलासू।। कीन्हेसि दिन दिनम्रर ससि राती। कीन्हेसि नखत तराइन पाँती। कीन्हेसि घूप सीउ ग्रौ छाँही। कीन्हेसि मेघ, बीजु तेहि माँही॥

इसी प्रकार जायसी सारे सर्जन को उसी रचियता के माध्यम से गिना जाते हैं,—'उसी ने सातों समुद्र प्रसरित किए हैं, उसी ने मेरु तथा कि कि घा ग्रादि पर्वतों को बनाया है। इन समस्त सर, सरिता, नाले, भरने, मगरमच्छ ग्रादि को उसीने तो बनाया है। सीपी का निर्माण करने वाला तथा उसमें मोती ढालने वाला तो वही है। इस समस्त सर्जना को करने में सुष्टा को एक क्षण भी नहीं लगता; ग्रौर उसने ग्राकाश को बिना ग्राश्रय के ही खड़ा किया है।' इस वर्णना को उपस्थित करने में सुफी प्रेमी किवयों में एकेश्वरवादी भावना सिन्नहित है जिसमें सुष्टि से ग्रलग ख़ष्टा की कल्पना की गई है। इसका ग्रथं यह नहीं है कि जायसी ग्रादि में एकात्म-भावना मिलती ही नहीं। भारतीय दर्शन के प्रभाव से, तथा प्रेम-व्यंजना के रूप में भी, सूफी प्रेमी ग्रव्वंत की व्यापक भावना को ग्रपना लेते हैं—

परगट गुपुत सकल महँ पूरि रहा सो नाँव। जँह देखों तहँ भ्राही दूसर नहिं जँह जाँव॥

परन्तु प्रमुख प्रवृत्ति में ये किव एकेश्वरवाद के ग्राधार पर ही चले हैं, जिससे इनकी प्रकृति-योजना में प्रकृतिवादी चेतना-प्रवाह नहीं ग्रा सका है।

परिव्यास स्रष्टा (क)—यह तो इनकी प्रमुख प्रवृत्ति की बात है, जहाँ तक केवल प्रकृति के प्रति जिज्ञासा का प्रश्न है। परन्तु इस प्रवृत्ति में भी प्रकृति में व्यापक स्रात्म-भावना का रूप क्रमशः ग्राने लगा है। हिन्दी-किवयों में इस भावना का होना स्वाभाविक है। दुखहरनदास ग्रपनी 'प्रेम-कथा' में प्रकृति में व्यास ब्रह्म-भावना को ही प्रस्तुत करते हैं—'शिश, सूर्य ग्रीर दीपक के समान प्रकाशित होने वाले तारों में उसी की ज्योति प्रकाशमान् है। सांसारिक प्रकाश तो देखे ग्रीर पहिचाने जाते हैं; वह तो

१. ग्रंथा०; जायसी; पद्मावत; दो० १ ।

२. वहीं, दो० २ ; वाद के किवयों में भी यहीं भावना मिलती है । इन्द्रावती; नूरमोहम्मद ; स्तुति खंड ; दो० १२ में तुलनीय—

<sup>&</sup>quot;धन्य त्राप जग सिरजन हारा । जिन विन खम्भ त्रकास संवारा ॥ गगन की शोभा कॉन्हे सितारा । धरती शोभा मनुष सँवारा ॥" ३. ग्रंथा०; जायसी ; पद्मावनः २४ गंधवैसेन-मंत्री-खंडः द्वा० ६ ।

ऐसा प्रकाश है जो विश्व में छिपा हुम्रा व्याप्त हो रहा है।' परन्तु भारतीय भावधारा में सुष्टा की कल्पना नवीन नहीं है। भ्रागे किव इसी प्रवाह में कहता है — 'प्रभु, तुमने ही तो रात और दिन, सन्ध्या और प्रात: को रूप दिया है। यह सब शशि, सूर्य, दीपक श्रीर तारा श्रादि का प्रकाश तुम्हीं को लेकर तो है। तुम्हारा ही विस्तार पृथ्वी, सागर सरिता के विस्तार में हो रहा है।'' परन्तु इन दोनों प्रकार के प्रेमियों के स्रष्टा रूप में भेद प्रत्यक्ष है। सुफियों का खब्टा अपने से ग्रलग सर्जन करता है, जब कि स्वतन्त्र प्रेमी कवियों का स्रष्टा ग्रपनी रचना में परिव्याप्त है । ग्रागे चल कर सुफ़ी कवियों में व्याप्त ईश्वर की भावना का संकेत मिलता है। उसमान ग्रपनी सर्जना का रूप उप-स्थित करते हैं,-- 'उसने पुरुष और नारी का ऐसा चित्र बना दिया, जल पर ऐसा कौन सर्जन कर सकता है। उसने सूर्य, शशि ग्रीर तारागणों को प्रकाशमान किया; कौन है जो ऐसा प्रकाशमान् नग बना सकता है । उसने हश्यमान् जगत् को काले-पीले श्याम तथा लाल ग्रादि अनेक रंगों में प्रकट किया है। जो कुछ वर्ण्युक्त रूपमान् है ग्रीर विश्व में दिखाई देता है, उन सवको रचने वाला वह स्वयं ग्रहश्य ग्रीर ग्ररूप है। ग्रग्नि, पवन, पृथ्वी ग्रौर पानी (ग्राकाश तत्त्व मुसलमानी दर्शन में स्वीकृत नहीं था) के नाना संयोग उपस्थित हैं; वह सभी में व्याप्त हो रहा है श्रीर उसको ग्रलग करने में कौन समर्थ हो सकता है ? वह रचयिता प्रकट ग्रीर गृप्त होकर सर्वत्र में व्याप्त है। उसको प्रकट कहूँ तो प्रकट नहीं है और यदि गुप्त कहूँ तो गुप्त भी नहीं है।' इस चित्र में व्यापक रचियता के साथ एकात्म की भावना भी मिलती है। इसपर संत-साधकों का प्रभाव प्रकट होता है।

ग्रन्य रूप—(ख) हिन्दी मध्ययुग के धार्मिक काव्य की विभिन्न धाराएँ ग्रागे चल कर एक दूसरे से प्रभावित होती रही है; क्योंकि एक दूसरे से ग्रादान-प्रदान चलता रहा है। 'नल-दमन' काव्य में परम्परा के ग्रनुसार—'कीन्हेसि परथम जोति प्रकासू' से ग्रारम्भ किया गया है; परन्तु इसमें सृष्टि कल्पना विशिष्टाईंती भावना से ग्राधिक प्रभावित है,—

> ज्यों प्रकास समान समाना । वह जान तिन्ही ग्रनमाना ॥ पै वह चेतन यह जड़ सोना । वह सजोत यह जोत बहूना ॥ जैसे कॅवल सुरज मिलि खिलै । पै या को गुन ताह न मिलै ॥ कॅवल खिलै कछु सुरज न खिला । ग्रौ ताके सुख मिलै न मिला ॥ ज्यों चेतन जड़ माह समाना । ग्रनमिल जाइ मिला सर जाना ॥

१. पुहुपावर्ता ; दुखहरनदासः स्तुति-खंड ।

२. चित्रावलीः उसमानः स्तुति-खंडः दो० १-२ ।

इ. नल-दमनः ईश-वंदना ; पृ० १-२ ।

इस प्रकार विभिन्न भावनाथ्रों से प्रभावित होकर इन प्रेमी कवियों ने प्रकृति की सर्जना का रूप उपस्थित किया है। परन्तु जैसा संकेत किया गया है इस वर्गाना में प्रकृति के प्रति जिज्ञासा श्रथवा श्राकर्पण का भाव नहीं है। यह तो ब्रह्म विषयक जिज्ञास। को लेकर ही उपस्थित हुई है।

वातावररा निर्मारा में भ्राध्यात्मिक व्यंजना-प्रेम-काव्यो का श्राधार कथानक है। इन प्रबन्ध-काव्यों में प्रेमी कवियों ने ग्रानी साधना के ग्रनुरूप सौन्दर्य की व्यापक योजना से विभिन्न रूपों में प्रेम की ग्रिभिव्यक्ति की है। वस्तृत: इन्होंने ग्रपने काव्य के प्रत्येक स्थल में इसी ग्राध्यात्मिक वातावरगा की उपस्थित किया है। घटना स्थलों के प्रकृति-चित्रण में अलौकिक अतिप्राकृतिक रूपों को प्रस्तृत करके, उसकी चिरंतन भावना और निरतर क्रियाशीलता से, तथा उसके अनन्त सौन्दर्य से आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण किया गया है। वस्तुनः प्रकृति के रूप श्रीर उसकी क्रियाशीलता में अलौकिक भाव उत्पन्न कर देना स्वयं ही ग्राध्यात्मिकता के निकट पहुँचना है। ग्राधिभौतिक प्रकृति जिन रूप-रंगों में उपस्थित होती है भीर जिन क्रिया-कलापों में गति-शील हो उठती है, वह धार्मिक परावर सत्य ग्रीर पवित्र भावना के ग्राधार पर ही है। पूफी प्रेमारूयानों में प्रकृति के माध्यम से ब्राध्यात्मिक सत्य ग्रौर प्रेम-व्यञ्जना दोनों को प्रस्तुत किया गया 🗈 । ग्रीर इनका ऐसा मिला-जुला रूप सामने ग्राता है कि कोई विभाजन की सीमा निश्चित नहीं की जा सकती। जायसी ने मिहल-द्वीप के वर्गान में अलौकिक भावना के ग्राघार पर ही ग्राघ्यात्मिक वातावरण उपस्थित किया है— 'जब उस द्वीप के निकट जाओं तो लगता है स्वर्ग निकट आ गया है। चारों ओर से ग्राम की कुजों ने ग्राच्छ।दित कर लिया है। वह पृथ्वी से लेकर ग्राकाश तक छ।या हुआ है। सभी बृक्ष मलयागिरि से लाए गए हैं। इस स्नाम की बाड़ी की सघन छाया से जगत् में ग्रन्थकार छ। गया । समीर सुगन्धित है ग्रीर छाया सुहावनी है । जेठ मास में उसमें जाड़ा लगता है । उसीकी छाया से रैन श्रा जाती है श्रौर उसीसे समस्त श्राकाद्य हरा दिखाई देता है । जो पथिक थूप ग्रीर किठनाइयों को सहन कर वहाँ पहुँचता है वह दु.ख को भूलकर मुख ग्रीर विश्राम प्राप्त करता है।' इस वर्गाना में ग्रलौिकक वातावरण के द्वारा ग्राध्यात्मिक शाति ग्रौर ग्रानन्द का संकेत किया गया है । प्रकृति की ग्रसीम व्यापकता, नितात सघनता, चिन्तन स्थिति तथा स्वर्गीय कल्पना ग्राध्या-त्मिक वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त हुए हैं। इसी प्रसंग में कवि ने फल तथा फूलों के नामों के उल्लेख के द्वारा फुलवारी का वर्रान किया है ्दो०४, १०)। परन्तु इस समस्त वर्णना में फूलने-फलने की व्यजना में एक चिरंतन उल्लास तथा

१. नेजुरल ऐन्ड मुपरनेजुरलः पृ० १=६

२. ग्रंथावः जायमा : पद्मावन् : २ सिड्ल-इप वर्णन-खंड; डो० ३ ।

विकास की भावना सन्तिहित है, जिसे किव इस प्रकार ग्राध्यात्मिक संकेत से उद्भासित कर देता है—

> तेहि सिर फूल चढ़िंह वै जेहि माथे मिन भाग। स्राइहिं सदा सुगन्ध बहु जनु बसन्त स्रो फाग॥

इसी प्रकार की भावना उसमान के फुलवारी वर्णन में लक्षित होती है। इस चित्रण में प्रकृति के उल्लास में प्रेम ग्रौर मिलन की भावना सन्तिहत है। इसमें साथ ही चिरन्तन प्रकृति का सौन्दर्य भी है। वित्रावली की बारी तो सिंहलढ़ीप की ग्राम्च-बाटिका के समान ही—

> सीतल सघन सुहावन छाहीं। सूर किरिन तहं सँचरं नाहीं। मंजुल डार पात अति हरे। श्रौ तहँ रहीं हं सदा फर फरे। मूर सजीवन कलपतरु, फल ग्रमिरित मधुपान। देउ दहत तेहि लगि भर्जीहं, देखत पाइय प्रान।।

इसमें जायसी के समान अधिक व्यक्त मंकेत नहीं है; परन्तु अलौकिक रूप-योजना स्वयं संकेत ग्रहण करती है। इसी वारी के मध्य में 'चित्रावली की लगाई हुई फुलवारी है, जिसमें सोनजरद, नागकेसर अशिद पुष्पित है, पुष्पित मुदर्शन को देखकर हिष्ट मुग्ध हो जाती है—कदम और गुलाल भी अनेक पुष्पों के साथ लगे हुए है; साथ ही वकुल की पंक्तियाँ मुगन्धित हो रही हैं। इसी फुलवारी में पवन रात्रि में वसरा लेता है और वही प्रातःकाल उन पुष्पों की मुगन्धि के हा में प्रकट होता है।' प्रकृति के इसी सौन्दयं तथा उल्लास के साथ चिरंतन और शास्वत की भावना को जोड़कर, किव आध्यारिमक आनन्दोल्लास को मूचित करता है —

उड़िह पराग भौरा लपटाहीं। जनु बिभूति जोगिन लपटाहीं। भरकंडी भौरन संग खेली। जोगिन संग लागि जनु बेली। केलि कदम नव मल्लिका, फूल चंपा सुरतान। छ ऋतु बारह मास तेंह, ऋतु बसंत ग्रस्थान।।

सत्य ग्राँर प्रेम (क)—इन सूफी प्रेम-काव्यों के साथ ही स्वतन्त्र प्रेम-काव्यों में भी प्रकृति के उल्लाम ग्रौर ग्रलीकिक सोन्दर्य के द्वारा प्रेम की ग्राध्यात्मिक व्यंजना की गई है। प्रम की ग्रनुभूति ग्रपने चरम क्षर्यों की व्यापकता ग्रौर गम्भीरता में ग्राध्यात्मिक सीमा में प्रवेश करती है। इसके ग्रतिरिक्त इस परम्परा के कवियों ने

१. वहीं: वहीं ० ; डो० ११ ।

२. चित्रा०; उसुमान ; १३ परेवा खट; दो० १५८, 🕬

३. वहाँ; वहाँ ; डो० १५० (

एक-दूसरे का ग्रनुसरण भी किया है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी ग्रावश्यक है कि प्रकृतिवादी रहस्यवाद तथा इन कवियों की भावना में समता है, पर इनकी विभिन्नता उससे ग्रविक स्पष्ट है। प्रकृतिवादी रहस्यवादी भी ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति में प्रकृति के ग्रलौकिक सौन्दर्य ग्रौर उसमें प्रतिविम्बित उल्लास का ग्राश्रय लेता है। पर प्रकृतिवादी इसीके माध्यम से श्रज्ञात सत्ता की श्रोर श्राकर्षित होता है, श्रौर प्रेमी का म्राराध्य प्रत्यक्ष होकर इस प्रकृति सौन्दर्य के माध्यम को स्वीकार करता है। दुखहरन इसी प्रकार की व्यंजना करते हैं—'विशाल वृक्ष सदा ही फलनेवाले हैं, सभी घने ग्रौर हरे-भरे हैं। इनकी जड़ें पाताल में ग्रीर शाखाएँ ग्राकाश में छाई हुई हैं।.....फिर इस बाग में एक फूलवारी है जो संसार को प्रकाशित कर रही है। पीले, श्वेत, श्याम, रक्ताभ ब्रादि नाना भाँति के फूल जिसमें सुगन्धित हो रहे हैं .....समी भाँति के फूल विभिन्न रंगों में छाए हए हैं, जिनको देखकर हृदय में उमग उठती है। इनकी गंध का वर्णन म्रकथनीय है, जो गंध लेता है वही मोहित हो जाता है। इस फूलवारी में उन्मूक्त भ्रमर सुगन्ध लेता है स्त्रीर गुंजारता है। इसकी गंध तो पवन के लिए स्राश्रय है। जो इसके निकट जाता है, वह गंध के लगने से स्गंधित तेल हो जाता है। इस ग्रलौकिक फुलवारी में सभी फुल सभी ऋतुओं में श्रीर सभी मासों में फुलते हैं श्रीर इन फुलों की सुगंध से संसार के पूष्प सुगंधित हो रहे हैं। ' इस चित्र में रंग-रूप-गंध ग्रादि की ग्रनौकिक योजना के साथ चिरंतन सौन्दर्य तथा ग्रनन्त मिलन की भावना भी सिन्नहित है, जो ग्राध्यात्मिक सत्य के साथ प्रेम-साधना का योग है। मुफ़ी साधना में प्रेम की व्यंजना ग्राध्यात्मिक सत्य हो जाती है। इस कारण स्वतन्त्र प्रेमियों तथा इनमें इस सीमा पर विशेष भेद नहीं है। कभी प्रेमी किव प्रत्यक्ष रूप से सत्य तथा प्रेम के संकेत देने लगता है---

नगर निकट फूली फुलवारी। धन माली जिन सींच सँवारी। जिन सब पुहप प्रेम अनुरागी। बैरागी उपदेस बिरागी। कहै सिगार सिगार हार तन छारा। का सिगार भर आक्राकि हारा। लाला कहै लाल तन सोना। पेम दाह डर दाग बिहुना।

यहाँ प्रकृति स्वयं ग्राध्यात्मिक संदेश देती है। तूर मोहम्मद ग्राध्यात्मिक सत्य की कल्पना फुलवारी के रूप में करते हैं, यहाँ फुलवारी ग्रप्रस्तुत रूप में विश्ति है, प्रस्तुत ग्राध्यात्म ही है। किव का कहना है—'माली ने कृपाकर इस फुलवारी का साथ दिया है। ऐसे कठिन ग्रवसर पर कोई भी साथ नहीं हुग्रा केवल फुलवारी ही हाथ रही। इसके ग्रनन्त सौन्दर्य में वह ग्रपूर्व रूप छिपा नहीं रह सकता, ग्रपने ग्राप प्रकट होने

१. पुहपा०; दुख० : अनूपगढ़ खंड से ।

२. नल०; फुलवारी वर्णन मे ।

का कारण उपस्थित कर देता है। जो इस फुलवारी के रूप श्रौर रस से प्रेम स्थापित करता है, वह प्रिय का दर्शन प्राप्त करता है। सृष्टि-कर्ता इस सौन्दर्य में छिपा नहीं रहता वह स्वयं ही ग्रभिज्ञात होना चाहता है। इस सर्जन के द्वारा ही तो वह पहिचाना जाता है। मनुष्य पृष्प है श्रौर उसका प्रेम ही रस है, उसीको घारण कर वह सर्वत्र प्रकट हुआ है। अपो हम देखेंगे कि यह प्रकृति-रूप, परिव्याप्त सौन्दर्य के श्राधार पर तथा स्वर्गीय सौन्दर्य के प्रतिबिम्ब को ग्रह्मण कर किस प्रकार सूफ़ी प्रेम-साधना की श्राध्यात्मिक-व्यंजना प्रस्तुत करता है। यहाँ वातावरण-रूप में प्रकृति किस प्रकार श्राध्यात्मिक संकेत करती है, इसीकी विवेचना का गई है।

श्रलौिक सौन्दर्य (रूपात्मक) — प्रेमी साधकों ने सरोवर श्रादि के वर्णनों में ग्रलौिक वातावरण प्रस्तुत किया है। परन्तु इन ग्राध्यात्मिक संकेतों में निमंलता श्रौर सौन्दर्य का भाव ग्रधिक है। जायसी 'मान-सरोवर' के व्यापक सौन्दर्य के विषय में कहते हैं—

मानसरोदक बरनौं काहा। भरा समुद ग्रस ग्रति ग्रवगाहा। पानि मोति ग्रस निरमल तासू। ग्रंत्रित ग्रानि कपूर सुबासू। फूला कँवल रहा होइ राता। सहस सहस पंखुरिन्ह कर छाता। उलर्थाह सीप मोति उतिराहीं। चुर्गाह हंस ग्रौ केलि कराहीं।

उत्पर पाल चहुँ दिसि श्रंब्रित फल सब रूख। देखि रूप सरवर के गै पियास ग्रौर भूख। व

प्रकृति की इस ग्रलौकिक योजना में ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य का रूप व्यापक होता है; ग्रौर इस प्रकार प्रेमी-साधक ग्रपने प्रेम के ग्रालम्बन के लिए चिरंतन सौन्दर्य की स्थापना करता है। उसमान भी सरोवर के सौन्दर्य-वर्णन में ग्रपने को ग्रसमर्थ पाते हैं। जिसके निकट चित्रावली रहती है वह सरोवर ग्रपने विस्तार में स्वर्ग हो जाना है ग्रौर वही सुख का समूह है। मानव क्या देवता भी उस पर मुग्ध हैं। इस सौन्दर्य-रूप के साथ चित्र वली के सम्पर्क का उल्लेख करके कि उस सौन्दर्य की प्रतिछाया के निकट पहुंचा देता है जिसका उल्लेख हम ग्रागे करेंगे। इसमें ग्रलौकिक सौन्दर्य का रूप ही ग्रधिक है।

१. इन्द्रा०; नूर० ; १ स्तुति-खंड; दो १७-१= ।

२. ज्ञन्था०; जायसी ; पञ्चा०; २ सिहल-द्वीप वर्णन खंड; दो० ३ ।

३. चित्रा०; उस० ; १३ परेवा-खंड; दो० १५४ ।

<sup>&#</sup>x27;'अति अमोघ श्रों अति बिस्तरा । स्मन जाइ बारहु त पारा । जहां एक दिन करें निवासा । सोइ ठाव होइ कविलासा । मुख समृह सरवर सोई, जग दृसर कोउ नाहि । मानुष कर कर पृछ्ये, देवता देखि लोगाहि ॥''

दुखहरनदास ने सरोवर-वर्गन में केवल अलौकिकता प्रस्तुत की है, उस के आधार पर प्रेम का संकेत लगाया जा सकता है—

तेहि सरवर मह स्रंबुज फूला। गुंजिह बहुतौ मधुकर भूला।
सहस पाखुरीक श्रंबुज होई। छुवै न पावै ताकह कोई।
फूलि रहे कोई कँवल वास उठै महकार।
निरमल जलदरपन सम मीठा उचपहार।

'नलदमन' का किव अपनी प्रवृत्ति के अनुसार सरोवर वर्णन में भी प्रेम का उल्लेख प्रकृति के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उसके सामने आध्यात्मिक प्रेम का स्वरूप प्रकृति से अधिक प्रत्यक्ष है, और वह प्रकृति-वर्णन के माध्यम से उसी को उपस्थित करता है — 'जलपूर्ण सरोवर का वर्णन नहीं किया जाता, जो प्रेमी को प्रेम सिखाता है, और अपने आप में प्रेम की अवस्थाओं को प्रकट करके दिखाता है। सरोवर का निर्मल जल मोती के समान उज्ज्वल है, ब्रह्म-ज्योति जिस प्रकार हृदय में समाई रहती है। सरोवर की गहराई का अनुमान लगाना किठन है, मन का प्रेम रहस्य मन में ही छिपा रहता है। यद्यपि प्रेम की हिल्लोर उठती है, उल्लास के भाव से जल हटने नहीं पाता। कमल लाल है, प्रेम के कारण नेत्र लाल हो रहे हैं और पुतली के रूप में भ्रमर मित्र मस्त गुझारते हैं। दो तो नेत्र हैं, फिर अनन्त कमलों का वर्णन कौन करेगा। प्रियदर्शन की लालसा से सरोवर नेत्रमय हो उठा है। फिर उस सरोवर के किनारे जो खग रहते हैं, वे सभी ज्ञानवान् हैं—उनके पंखों में जल प्रवेश नहीं करता, यद्यपि वे सदा जल में ही रहते हैं। ' इस वर्णन में कहीं तो समासोक्ति पद्धित से और कहीं रूपात्मक मानवीकरण से प्रेम की व्यंजना की गई है।

भावात्मक (क) — यहाँ तक प्रकृति-िचत्रण में ग्रलौिक रूप के माध्यम से ग्राध्यात्मिक व्यञ्जना का उल्लेख हुग्रा है। परन्तु प्रकृति स्वयं ग्रपनी क्रियाशीलता में, उल्लास की भावना में मानव के समानान्तर लगती है। प्रथम भाग के द्वितीय प्रकरण में इसकी व्याख्या की गई है। इस सीमा पर मानव के समानान्तर प्रकृति ग्राध्यात्मिक भावना से व्यास जान पड़ती है। ग्रभी तक सत्य की बात ही ग्रधिक कही गई है। इस सीमा में प्रकृति की क्रियाशीलता ग्रपने उल्लास के साथ ग्राध्यात्मिक रहस्य का रूप वन जाती है। भौतिक प्रकृति ग्राधिभौतिक की उल्लास भावना के रूप में ग्राध्यात्मिक हो उठती है। जायसी सरोवर का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं — 'उसकी सीमाग्नों का कुछ वारपार तो है नहीं। उसमें पुष्पित श्वेत कुमुद उज्ज्वल चमकते हैं, मानों तारों से खिचत

१. पुहु०; दुख० ; सरोवर-वर्णन से ।

२. नल ०; सरोवर-वर्णन से ।

३. नेचुरल ऐन्ड सुपरनेचुरल; पृ० २२६ **।** 

ग्राकाश हो। उसमें चकई चकवा नाना प्रकार से क्रीड़ा करते हैं--रात्रि में उनका वियोग रहता है ग्रीर दिन में वे मिल जाते हैं। उल्लास में सारस कूररता है, उनका युग्म जीवन-मरु में साथ रहता है । भ्रन्य भ्रनेक पक्षी बोलते हैं; केवल मीन ही मौन भाव से जल में व्याप्त हो रही है।" इस चित्र में पक्षी ग्रपने क्रीडात्मक उल्लास में म्राध्यात्मिक प्रेम को व्यक्त करते हैं। 'चित्रावली' में भी कवि इसी प्रकार की भाव-व्यंजना सरोवर-वर्णन में करता है—'सरोवर में कमलिनियाँ पृष्पित हो रही हैं। जिनको देखकर दःख दर हो जाता है। श्वेत श्रौर लाल कमल फूले हए हैं श्रौर भ्रमर रसमत्त होकर मकरन्द पीते हैं। दिन भर कमल भ्रौर कुमुद फूला रहता है; रात भर चाँद ग्रीर तारे विस्मृत होकर उस सौन्दर्य को देखते हैं। कमलों के तोड़ने से जो केसर गिर जाता है, उसकी गंध से पानी सुवासित है। हंस के भूण्ड चारो श्रोर क्रीडा करते हए बोलते हैं, चकई भौर चक्रवाक के जोड़ा तैरते हैं। जिसको याद करते ही हृदय शीतल हो जाता है, उसी जल को चातक ग्राकर पीता है। जितने प्रकार के जल-पक्षी होते हैं, वे सभी वहाँ क्रीड़ा करते हुए ग्रत्यन्त मूशोभित हुए । ग्रानन्द ग्रौर उल्लास के साथ सभी कीडा करते हैं। भ्रमर कमलों पर गुंजारते हैं। वहाँ रात-दिन ग्रानन्द होता है जिसे देख कर नेत्र शीतल होते हैं।" इस प्रकृति-रूप में जो पृष्पित, सूर्गाधित, क्रीडात्मक तथा उल्लासमयी भावना है, वह ग्राध्यात्मिक सत्य का प्रतीक है । ग्रन्य वर्णानों में प्रेमी कवियों ने पक्षियों की विविध क्रीडाम्रों तथा उनके स्वरों की योजना से उल्लास की भावना में श्राध्यात्मिक प्रेम-साधना को व्यक्त किया है। इसमें भी जायसी ने श्रविक व्यक्त रूप से प्रेम-भावना का संकेत दिया है, क्योंकि उन्होंने पक्षियों की बोली का भ्रर्थ व्यक्त रूप से लगाया है--'वहाँ अनेक भाषा बोलने वाले अनेक पक्षी रहते हैं, जो अपनी शाखाओं को देख कर उल्लसित हो रहे हैं। प्रातःकाल फुलसुँघनी चिड़िया बोलती है; पंड़क भी कहता है--'एक तू ही है'।''''पपीहा 'पी कहाँ है' पुकार उठता है, गड़री 'तू ही हैं कहती है, कोयल कूहक कर ग्रपने भावों को व्यक्त करती है। भ्रमर ग्रपनी विचित्र भाषा में गूंजारता है।' स्रागे कवि स्पष्ट कर देता है-- 'जितने पक्षी हैं, सभी इस कुआ में ग्रा बैठे हैं, ग्रीर ग्रपनी भाषा में ईश का नाम ले रहे हैं। इस वर्णना में जायसी ने जहाँ तक सम्भव हुम्रा है पक्षी के स्वर से ही म्रिभव्यक्ति की है। उसमान पक्षियों के कोलाहल में सन्निहित उल्लास तथा ग्रानन्द से यही संकेत देते हैं। इन्होंने किसी प्रकार का आरोप नहीं किया है, वरन नाद-ध्वनियों में जो स्वाभाविक उल्लास है उसी का ग्राश्रय लिया है--

१. यन्था : जायसी : पद्मा : २ सिंहल-द्वीप-वर्णन, दो ० ६ ।

२. चित्रा०; उस : १३ परेवा-खंड ; दो० १५५ ।

३. यन्था ० ; जायसी : पद्मा ० : २ सिंहलई पि-वर्णन ; दो ० ५ ।

कोकिल निकर म्रंमिरित बोलिह। कुंज कुंज गुंजरत बन डोलिह। खंजन जहँ तहँ फरिक देखावें। दिहमल मघुर बचन म्रित भावें। मोर मोरनी निरतींह बहुताई। ठौर ठौर छिब बहुत सोहाई। चलिह तरींह तहँ ठमुकि परेवा। पंडुक बोलिह मृदु सुख-देवा।

प्रेम-सम्बन्धी व्यंजना (ख) - जायसी की शैली में 'नलदमन' काव्य में ग्राध्यात्मिक भावना उपस्थित की गई है। सभी तक प्रकृति में व्यक्त होती सत्ता के प्रति उल्लास की भावना ही व्यंजित हुई है। परन्तु 'नलदमन' में प्रेम-व्यंजना पर ग्रधिक बल दिया गया है, यद्यपि इसमें उपदेशात्मक प्रवृत्ति ही ग्रधिक है—'शाखाग्रों पर पक्षी एकत्र होकर बैठे हैं, सभी प्रेम से युक्त भाषा में बोलते हैं। पांड्रक प्रेम व्यथा से रोता है ग्रीर जग में 'एक तूही है' ऐसी रटना लगाए है। चातक अपने प्रियतम में जी लगाए है भीर रात-दिन 'पीव-पीव' कूकता रहता है। महर पक्षी प्रेम-दाह से दग्ध हो रहा है ग्रीर पीड़ा से नित्य 'दही' पुकारता है। मोर भी कठिन दुःख देनेवाले प्रेम के कारण दिन-रात 'मेउँ-मेउँ' प्कारता है । कोकिल विरह से जलकर काली हो गई है ग्रीर सारे दिन 'कूह-कूह' पुकारती रहती है।' इसमें किव ने ग्राध्यात्मिक व्यंजना में प्रेम के उल्लास को व्यक्त किया है। लेकिन अपनी कवित्व प्रतिभा के साथ जायसी रहस्यवादी ग्रध्यात्म को प्रस्तृत करने में सर्वश्रेष्ठ हैं। इनमें प्रेम का अलौकिक तथा रहस्यवादी रूप ग्रधिक मिलता है। कहीं-कहीं जायसी ने ग्राध्यात्मिक प्रेम से वातावरण को उद्धा-सित कर दिया है - ग्रीर ऐसे स्थलों पर जैसा कहा गया है प्रकृति का ग्रतिप्राकृत-रूप ग्रलीकिक रंग-रूपों, नाद-ध्वनियों में उल्लास की भावना को व्यंजित करता हम्रा उपस्थित होता है। जायसी के चित्र में केवल प्रेम की व्यंजना नहीं वरन प्रेमानुभूति के चरम क्षणों की ग्रिभव्यक्ति है। रतनसेन की सिहल-यात्रा समाप्त होने को है; साधक के पथ की समस्त बाधाएँ समाप्त हो चुकी हैं। ग्रंत में सिहल-द्वीप के पास का मानसरोवर स्रा जाता है जो प्रेम-साघना के चरम-स्थल के निकट की स्थित है। प्रकृति के शांत तथा उल्लिसत वातात्ररण से प्रेमानुभूति की ग्रिभिव्यक्ति होती है-

> देखि मानसर रूप सोहावा । हिय हुलास पुरइन होइ छावा । गा ग्राँघियार, रैनि-मसि छूटी । भा भिनसार किरिन-रिब फूटी । कवल बिगस तस बिहँसी देहीं । भौर दसन होइ कै रत लेहीं ।

१. चित्रा०, उस० ; १३ परेवा-खंड : दो० १५७।

२. नल० ; उपवन-वर्णन से ।

### भौंर जो मनसा मानसर, लीन्ह कँवल रस ग्राइ। घुन जो हियाव न कै सका, भूर काठ तस खाइ॥

इस चित्र में प्रकाश, रूप-रंग, विकास, गुंजार ग्रीर क्रीड़ा ग्रादि की योजना द्वारा जो ग्रलों किक रूप उपस्थित किया गया है, वह प्रेम-साधना की चरम-स्थित का द्योतक है। इस सीमा पर साधक ग्रपने प्रियतम की मलक पाता है। यही सिंहल का दृश्य है जो ग्रपनी चित्रमयता में ग्रलों किक है। इसमें किव प्रेमानुभूति को व्यक्त करता है— 'ग्राज यह कहां का दृश्य सामने दृश्यमान हो। उठा है। पवन सुगंध ग्रीर शीतलता ला रहा है जो शरीर को चंदन के समान शीतल कर रहा है। ऐसा तो शरीर कभी शीतल नहीं हुग्रा, मानों ग्रप्नि में जले हुए को मलय समीर लग रहा हो। '''ग्रीर सामने तो ग्रन्धुत दृश्य है—प्रकाशमान सूर्य निकलता चला ग्रा रहा है ग्रीर ग्रन्धकार के हट जाने से संसार निर्मल प्रत्यक्ष हो उटा है। ग्रागे मेघ-सा कुछ उठ रहा है ग्रीर उसमें बिजली चमक कर ग्राकाश में लगती है। उसी मेघ के ऊपर मानों चन्द्रमा प्रकाशित हो रहा है ग्रीर यह चन्द्रमा ताराग्रों से ग्रुक्त है। ग्रीर भी ग्रनेक नक्षत्र चारो ग्रीर प्रकाश कर रहे हैं—स्थान-स्थान पर दीपक ऐसे जल रहे हैं। दिक्षिण दिशा में स्वर्ण पर्वत दिखाई देता है. 'ग्रीर वसंत ऋतु में जैसी सुगंध ग्राती है, वैसी ही गंध संसार में छाई है।' इस ग्रालंकारिक वर्णमा में किव ने ग्रलोंकिक के सहारे ग्राध्या-रिमक साधना का चरम, प्रेम की रहस्यानुभूति को व्यक्त किया है।

प्रतिविम्ब भाव (ग)—प्रथम भाग के पंचम प्रकरण में मानवीय जीवन स्रौर भावना का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती हुई प्रकृति का उल्लेख किया गया है। इसकी व्यापक भावना में ग्राध्यात्मिक संकेत समन्वित किए जा सकते हैं। इस प्रकार का सफल प्रयोग जायसी ही कर सके हैं। प्रकृति जब मानवीय भावों को प्रतिबिम्बित करती उपस्थित होती है; उस समय ग्राध्यात्मिक प्रेम की भावना उसके व्यापक विस्तार में प्रतिघटित हो जाती है। उस समय गिरगिट ग्रयनी विरह-वेदना में रंगों को बदलता जान पड़ता है। मयूर विरह-वेदना के पाश में बन्दी लगता है ग्रौर उसी बन्धन के कारण वह उड़ भी नहीं पाता। पंडुक, तोता ग्रादि के गले में उसी प्रेम का चिह्न है। इस प्रकार प्रकृति मानवीय प्रेम-विरह के प्रतिबिम्ब रूप में ग्राध्यात्मिक प्रेम की पृष्ठभूमि बन जाती है। प्रकृतिवादी रहस्यवादी इस प्रकार के प्रतिबिम्ब भाव में केवल

१. ग्रन्था०; जायसी ; पद्मा०; १५ सात-समुद्र-खंड ; दो० १०।

२. वही० : वही०; २६ सिंहलद्वीप-खंड; डो० १।

वही० : वही०; १ राजा-सुत्रा-संवाद-खंड; दो० ६—

<sup>&#</sup>x27;'पेम सुनत मन भूल न राजा। कठिन पेम सिर देइ तौ छाजा। पेम-फाँद जो परा न छूटा। जीउ दीन्ह पे फांद न टूटा।

जीवन की छाया देखता है, सूफ़ी-साधक उस प्रतिबिम्बित जीवन को ब्राराध्यमय स्वीकार कर के चलता है।

सौन्दर्य ग्रालम्बन-प्रेमी साधक जिस साधना को स्वीकार कर के चलता है; वह एक अज्ञात प्रियतम को प्रेम का आलम्बन मानती है। प्रेमी अपने प्रेम के आलम्बन का प्रतीक सांसारिक (लौकिक) सौन्दर्य के रूप में स्वीकार भ्रवश्य करता है; परन्त् उसकी समस्त साधना ग्राध्यात्मिक प्रेम से सम्बन्धित है जिसमें लौकिक भी ग्रलौकिक हो जाता है, जगत् का सौन्दर्य ही प्रिय का सौन्दर्य हो उठता है। जब प्रेम-भावना म्रालम्बन खोजती है उस समय सौन्दर्य की स्वीकृति स्वाभाविक है। परन्तू प्रेम सीमा से ग्रसीम, व्यक्त से ग्रव्यक्त की ग्रीर वढ़ता है; उसी प्रकार ग्रालम्बन का सौन्दर्य भी लौकिक से श्रलौकिक हो उठता है। सुफ़ी प्रेमी-साधकों की सौन्दर्य-योजना को समभने के लिए यह जानना ग्रावश्यक है। इस दिशा में निर्गुए। संतों ग्रीर सगुरा भक्तों से इनका भेद है। मंत साधकों ने रूप की कोई भी सीमा स्वीकार नहीं की है। यही कारएा है कि उनकी सौन्दर्य-योजना अलौकिक ही अलौकिक है। उनके चित्रों में रूप ग्रीर रंग का प्रयोग मन में एक चमत्कृत भावना उत्पन्न कर देता है । परन्तू सुफ़ी साधकों ने ग्रपना प्रतीक ग्रीर साथ ही ग्रपनी साधना का रूप संसार से ग्रहरा किया है। फलस्वरूप इन ही सौन्दर्य-योजना रूप को पकड़ने का प्रयास है; उसको सीमा में घेरने का भी प्रयत्न है। प्रतीक-नारी के सौन्दर्य से यह व्यापक सौन्दर्य प्रकृति में फैल कर आध्या-रिमक संकेत ग्रहण करता है। नारी इनकी साधना का प्रतीक है; उसका सौन्दर्य, म्रादर्श सौन्दर्य ही ग्रपने चरम पर ग्रलौकिक होकर व्यापक व्यंजनात्मक सौन्दर्य हो जाता है। यही कारण है कि इन किवयों ने नख-शिख के रूप में जो सौन्दर्य-वर्णन किया है वह व्यापक होकर प्रकृति के विस्तार में खो जाता है। उससे न तो कोई रूप ही बनता है और न कोई क्रमिक स्वरूप ही उपस्थित होता है। प्रकृतिवादी साधक प्रकृति के विस्तार में अज्ञात के सौन्दर्य को फैला देखता है; वह उसी के सौन्दर्य से किसी सत्ता का ग्राभास पाता है। ग्रौर सुफ़ी साधक ग्रपने प्रतीक के सौन्दर्य की उसी सौन्दर्य में प्रतिघटित देखता है। ईरान के सुफ़ी प्रेमियों ने प्रकृति के सौन्दर्य में इसी सौन्दर्य की म्रिभिव्यक्ति पाई थी। यही सौन्दर्यकी व्यापक भावना, उसका

ज्ञान पुद्धार जो भ। वनवासी। रांव-रांव परे फाट नगवासी। पांखन्ड फिरि फिरि परा सो फाटू | उड़ि न सके अरुक्ता भा बॉटू। तीतर - गिउ जो फांट है, नित्त पुकारै दोख।। सोकित हॅकारि फांट गिउ, मेलै कित मोरे होइ मोख।।''

१. द्र० लेखक का 'ईरानी म्फियों की प्रेम-साधना में प्रकृति के रूप' नामक लेख: विश्ववाणीः जून ११४७।

प्रतिबिम्बित भाव, तथा उसकी (साधक रूप) सगस्त सृष्टि पर प्रभावशीलता, हमको हिन्दी के सूफ़ी प्रेमी-किवयों के काव्य में विस्तार से मिलती है। यह सौन्दर्य इनकी प्रेम-भावना का ग्रालम्बन है। प्रकृति का सौन्दर्य प्रियतम का रूप है या उसी के सम्पर्क से उद्भासित है। सौन्दर्य की स्थापना के साथ सूफ़ी साधक उसके प्रभावों का उल्लेख ग्राधिक करता है; क्योंकि उसकी प्रेम वेदना में इसीका ग्राधिक स्थान है।

भावात्मक सौन्दर्य का प्रभाव-(क) मुफ़ी कवि जब सौन्दर्य की भावात्मक कल्यना करता है, उस समय प्रकृति की दृश्यात्मकता को सामने रख कर उमे व्यक्त करना चाहता है। वह कभी प्रकृति के सौन्दर्य को ग्रपने ग्राराध्य (नारी-रूप) के महान् सौन्दर्य का प्रतिविम्य बताता है ग्रौर कभी उसकी प्रभावात्मक शक्ति का उल्लेख ही करता है। जायसी नवजात पद्मावती में ग्रनन्त सौन्दर्य की कल्पना करते हैं--- 'यह सौन्दर्य तो मानों सुर्य की किरण से ही निकाला गया है-ग्रीर सूर्य का ऐश्वर्य तो कम ही है। इससे तो रात्रि भी प्रकाशमान हो उठी; श्रीर यह प्रकाश भी स्वर्गीय श्राभा से युक्त है। यह रूप-सौन्दर्य इस प्रकार प्रकट हुआ .... उसके सामने पूरिएमा का शशि भी फीका हो गया । चन्द्रमा इसीसे घटता-घटता स्रमावस्या में विलीन हो जाता है ::। इस सौन्दर्य में पद्म-गंघ है। जिससे संसार व्याप्त हो रहा है ग्रौर सारा संसार भ्रमर हो गया है।" इस सौन्दर्य में कोई रूप नहीं है ग्रौर कोई ग्राकार भी नहीं है। यह ग्रपनी भावात्म-कता में विज्व-सर्जन को व्याप्त ही नहीं करता, वरन् ग्रपने प्रभाव से प्रभावित भी कर रहा है। वस्तृत: इन कवियों के सौन्दर्य-चित्रण को रूप, भाव तथा प्रभाव स्नादि के म्रनुसार विभाजित करना कठिन है; क्योंकि ये सब मिल-जुल जाते हैं। सुफ़ी कवियों ने सौन्दर्य के भावात्मक-पक्ष को ऐसा ही व्यापक ग्रौर प्रभावशील चित्रित किया है । 'चित्रावली' में रानी चित्र मिटाने ग्राई है, पर उसके सौन्दर्य के सामने मुग्ध है,--

देखा चित्र एक मनियारा। जगमग मंदिर होइ उजियारा। जिम-जिमि देखें रूप मुख, हिये छोइ ग्रति होह। पानी पानिहिं लै रही, चित्र जाइ नींह घोइ।।

आगे इस सौन्दर्य की आध्यात्मिक व्याप्ति का और भी प्रत्यक्ष मंकेत मिलता है—'ज्यों-ज्यों चित्र घोया जाता है, लगता है सूर्य को राहु ग्रस्त कर रहा हो। ज्यों-ज्यों चित्र मिटता है, आँखों में ही ग्रॅंघेरा छाता जाता है। इसके बाद जब चित्रावली आकर उस चित्र को नहीं पाती तो उसका शरीर पत्ते के समान हिल जाता है। 'वह सूर्य के सामान प्रकाशमान् चित्र कहाँ गया, जिसके बिना पूर्गिंगमा अमा हो जाती है।'

१. ग्रंथा०; जायसी० ; पद०; ३ जन्म-खंड; दो० २ |

२. चित्रा०; उस्० ; ११ चित्रावलकोन-खंड; दो० १३१ और १२ चित्र-धोत्रन-खंड; टो० १३२ ।

इस चित्र में व्यापक प्रभावशीलता का रूप है। तूर भोहम्मद ने नख-शिख वर्णन को ग्रधिक विस्तार नहीं दिया है, परन्तू उसमें रूप-सौन्दर्य का एक मौलिक ग्रर्थ सन्निहित है ग्रीर यह सीन्दर्य के प्रभाव के रूप में है। इन्द्रावती में स्वयं सौन्दर्य की चेतना जाग्रत होती है। दर्पण में ग्रपने सौन्दर्य से उसे प्रेम की अनुभूति प्राप्त होने लगती है। ग्रागे किव कहता है 'यह सौन्दर्य की चेतना ही है जो प्रेम है ग्रीर ग्रपने ही सौन्दर्य द्वारा प्रिय-प्रेम की अनुभूति के बीच कोई नहीं है। यह प्रेम की व्याप्ति ही सौन्दर्य-भावना है जो प्रिय का ही रूप है, उसीकी ग्रज्ञात स्मृति है।" इस प्रकार ग्रन्थक्त भावना सौन्दर्य का संकेत ग्रहण करती है। इसी प्रभावशील सौन्दर्य का रूप जायसी मानसरोवर के प्रसंग में उपस्थित करते हैं। 'इस सौन्दर्य के स्पर्श मात्र से मानसर-निर्मल हो गया श्रीर उसके दर्शन मात्र से रूपवान हो उठा। उसकी मलय समीर को पाकर सरोवर का ताप शांत हो गया।' इसके ग्रागे प्रकृति के समस्त सौन्दर्य को किव इसी भ्राघ्यात्मिक सौन्दर्य के प्रातिबम्ब-रूप में देखता है—'उस चन्द्रलेखा को देखकर ही सरोवर के कृमूद विकसित हो उठे "उस सौन्दर्य के प्रकाश में तो जिसने जहाँ देखा वहाँ विलीन हो गया । उस सौन्दर्य में प्रतिबिम्बित होकर जो जैसा चाहता है सौन्दर्य प्राप्त करता है। सारा सरोवर उसी के सौन्दर्य से व्याप्त हो उठा है। उसके नयनों को देख-कर सरोवर कमलों से पूरित हो गया; उसके शरीर की निर्मलता से उसका जल निर्मल हो रहा है। उसकी हैंसी ने हंसों का रूप धारण कर लिया है ग्रीर दाँतों का प्रकाश नग तथा हीरा हो गया है।' उसमान ने भी 'चित्रावली' में एक स्थल पर रूप-सौन्दर्य का वर्णन प्रमुखतः न करके, उसके प्रभाव का ही उल्लेख किया है। यह सौन्दर्य ग्रनंत श्रीर व्यापक है जिसके प्रकाशित होने पर सभी जगत श्राश्चर्य-चिकत रह जाता है-

> चित्रावली भरोखे ग्राई। सरग चाँद जनु दीन्ह दिखाई। भयो ग्रुँजोर सकल संसारा। भा ग्रलोप दिनकर मनियारा।

१. इन्द्रा०; नूर० ; ६ पार्ता-खंड; दो० ७-५—

<sup>&</sup>quot;रूप समुद्र श्रहे वह प्यारी। जब सो प्रेम परा सिर भारी। नासों लेन लहर श्रिठलानी। व्याकुल भै मन बीच मयानी॥ कोऊ नाहीं बीच मों, श्रपने रूप लोमान। श्रानो चित्र चितेरा, देखि श्राप श्रममान।।"

२. ग्रंथा०; जायसी ; पद्द०; मानसरोवर खंड; दो० प्र। जायसी श्राध्यात्मिक प्रभावशील सौन्दर्य को प्रस्तुत करने में श्रद्धितीय हैं । राघवचेतन ४१ 'पद्मावती-रूप-चर्चा-खंड' में व्यापक व्यंजना से सौन्दर्य-वर्णन श्रारम्भ करता है । वह इस व्यापक भावना को रूप श्रीर स्पर्श गुर्ण में व्यक्त करता हुत्रा उसकी प्रभावात्मकता की श्रोर ही श्राकर्षित करता है । इसी प्रकार 'चित्रावनी' में परेवा भी राजकुमार के सामने सौन्दर्य के प्रभाव का वर्णन गन्ध-गुर्ण के माध्यम से करता है (१३ परेवा०; दो० १७३) ।

३. चित्रा०, उम०; ३० दरसन-खरह; दो० २७७।

संकेत-रूप स्रौर प्रकृति में प्रतिबिम्ब भाव (ख)-यहाँ तक व्यापक सौन्दर्य की भावना और उसकी प्रभावशीलता पर विचार किया गया है। इस सौन्दर्य में ग्राकार या रूप की भावना किसी सीमा में प्रत्यक्ष नहीं होती। यह केवल भावात्मक है जो कभी रूप. कभी प्रकाश और कभी गुन्ध ग्रादि के ग्रलीकिक विस्तार में ग्राध्यात्मिक प्रभाव उत्पन्न करता है। हम जानते हैं कि सुफ़ी प्रेमी कवियों ने प्रतीकों का आश्रय लिया है। जब लौकिक प्रतीक का ग्राधार है, एक नारी (नायिका) की कल्पना है, तो सौन्दर्य प्रत्यक्ष रूप ग्रौर ग्राकार भरेगा। लेकिन सौन्दर्य यहाँ भी ग्रपनी व्यापकता में, ग्राघ्यात्मिक चमत्कार की अलौकिक सीमाओं में, रूप भरकर भी रूप नहीं पाता; ग्राकार धाररा करके भी कोई प्रत्यक्ष ग्राकार सामने नहीं उपस्थित कर पाता। यह बात हम संक्षिप्त रूप-चित्रों और विस्तृत नख-शिख वर्णनों में देखेंगे। इन समस्त रूप के संकेतों में प्रकृति उसका प्रतिबिम्ब ग्रहण करती है। प्रकृति-जगत् उसी ग्रसीम ग्रीर चरम सौन्दर्य की छाया है, उसी के प्रभाव से समग्र विश्व ग्राकृषित हो उठता है। पद्मावती यौवन में प्रवेश कर रही है। जायसी उस भौन्दर्य की कल्पना करते हुए उसके प्रभाव ग्रौर प्रकृति पर उसके प्रतिबिम्ब का उल्लेख करते हैं — 'विधि ने उसकी ग्रत्यंत कलात्मक ढंग से रचा है। उसके शरीर की गंध से संसार व्याप्त है। भ्रमर चारों ग्रोर से उसे घेरे हए हैं। बेनी नागिन मलयागिरि में प्रवेश कर रही है "उस पद्मनी के रूप को देखकर मंसार ही मुग्व हो उठा है। नेत्र आकाश के विस्तार में फैलकर खोजते हैं, पर संसार में कोई नहीं दिखाई देता।" यहाँ उत्प्रेक्षाम्रों को व्यक्त न करके कवि सौन्दर्य को प्रकृति के व्यापक माध्यम से व्यंजित करता हम्रा, उसके प्रतिबिम्ब के साथ प्रभाव का संकेत भी करता चलता है। इस ग्रलौिक सौन्दर्य में व्यक्त रूप तथा म्राकार नहीं है; सुफ़ी साधक म्राध्यात्मिक प्रियतमा के सौन्दर्य को सीमाम्रों में वाँध भी कैसे सकता। उसमान चित्रावली के रूप की बात कहते हैं, उसमें किंचित शरीर के साथ श्रंगार का वर्णन मिल गया है। परन्तुन तो शरीर में स्राकार है स्रौर न श्रृंगार में रग-रूप; इसमें केवल चमत्कार की अलौकिकता व्यापक प्रभाव लेकर उपस्थित हुई है। चित्रावली दर्शन के लिए भरोखे पर श्राती है—'उसके शरीर पर बहमत्य चीर है, मानों लहरे लेना हम्रा सागर चंचल हो रहा हो। मुख के दिव्य प्रकाश को देखकर चकोर चिकत रह गया, मानों चन्द्रमा ने प्रकाश किया। माँग सुन्दर मोतियों से युक्त है, नक्षत्रमालाग्रों ने मानो शिश को श्राकर प्रणाम किया है। ""गरदन में मुक्ता-माला है, मानों देव-सरि सुमेरु पर गिरी है। 'र इसमें व्यक्त उत्प्रेक्षाम्रों के द्वारा जा चमत्कृत सौन्दर्य की योजना हुई है, वह भी ब्राध्यात्मिक प्रभावशील सौन्दर्य का

१. अन्था०; जायसी ; पद०; ३ जन्म-खरह, दो० ६ ।

२. चित्रा०; उस०; २० दरसन-खरुड, डो० २७३।

रूप है। तूर मोहम्मद ग्रपने नख-शिख वर्णन को रूप-संकेत में समाप्त कर देते हैं। वे रूप की साधारण रेखाओं के सहारे दिव्य-भावना को प्रस्तुत करते हैं—

भरना ता मुख मान को, मनमाँ रहा समाइ।
वूड़ी लोचन पूतरी, श्रांसू हगमों जाइ।।
धन को बदन सुरज की चाँदू। श्रलकावर नागिन की फाँदू।
नैना मृग कि हैं मतवारी। की चंचल खंजन कजरारी।

एक स्थान पर नूर मोहम्मद भावात्मक सौन्दर्य को प्रकृति से एक रूप करके व्यक्त करते हैं—'इन्द्रावती का मुख पुष्प है तो उसके कपोल कली हैं, उसकी छवि श्रौर शोभा विमल है। ग्राश्चर्य है ! इस सौन्दर्य का कोई ग्रनुमान ही नहीं लगा पाता। पुष्प है, पर विकसनशील भावना को लेकर कली के समान है। कली है, परन्तु उसमें पूर्ण-विकास की भावना विद्यमान है। वह रूप-सौन्दर्य फुलवारी है; श्रौर उसका रूप फुलवारी की शोभा है।' यहाँ उपमान ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य की योजना करते हैं श्रौर व्यंजित सौन्दर्य ही ग्राध्यात्मिक प्रकाश है। उसमान कुंग्रर को चित्रावली की याद फुलवारी के माध्यम से दिलाते हैं श्रौर उस समय फूल ग्रादि में चित्रावली का रूप ही प्रतिबिम्बत हो रहा है। पर यह रूप स्मृति ही दिलाता है—

जूही फूल दिष्टि भरि हेरा। लखे भाव चित्रावली केरा। ग्रली माल फूलन पर हेरी। होइ सुरति ग्रलकाविल केरी।।

जाहि होइ चित की लगन, मूरख सों सों दूरि। जान सुजान चहुँ दिसि, वोहि रहा भरि पूरि।।

वस्तुतः सूफ़ी प्रेमी प्रकृतिवादी रहस्यवादियों की भाँति ज्ञात प्रकृति से ग्रज्ञात की ग्रोर नहीं बढ़ते; वे तो उस ग्रज्ञात को प्रकृति में प्रतिविम्बित देखते हैं। इसी कारण उनमें प्रकृति-रूपक ग्रधिक दूर नहीं चल पाते, उनका ग्राराध्य व्यक्त हो उठता है।

सौन्दर्य से मुग्ध और विमोहित प्रकृति—(ग) अपर के रूप-चित्रों के समान वे चित्र भी हैं जिनकी सौन्दर्यात्मक व्याप्ति में प्रकृति केवल प्रभावित ही नहीं वरन् मुग्ध तथा विमोहित लगती है। यहाँ रूप-सौन्दर्य के समस्त प्रसंग में उपमानों की योजना में रूप के प्रकृति-चित्रों का उल्लेख किया गया है। वस्तुत: यह समस्त-योजना साधा-रए। आलंकारिक अर्थ में नहीं मानी जा सकती, इसी कारए। आध्यात्मिक व्यंजना में

१. इन्द्रा०; नूर० ; पाती-खरड; दो० ३-४ ।

२. वहीं; मालिन-खरडः दो० २ ।

३. चित्रा०; उस० ; २५ हस्ती-खंड; दो० ३१५।

इसको प्रकृति-रूपों में स्वीकार किया गया है। प्रकृति की ग्रप्रस्तुत-योजना को इन काव्यों में क्यों प्रमुखता मिली इसकी ग्रोर कई बार संकेत किया गया है। जायसी पद्मावती के सौन्दर्य के साथ प्रकृति का विमुग्ध रूप प्रस्तुत करते हैं—'सरोवर के निकट पद्मावती ग्राई, उसने ग्रपना जूड़ा खोलकर केशमुक्त कर दिए। मुख चन्द्रमा है— शरीर में मलयगिरि की मुगन्ध ग्राती है ग्रौर उसको चारों ग्रोर से नागनियों ने छा लिया है।' किव उत्प्रेक्षाग्रों के सहारे सौन्दर्य के प्रभाव की व्यंजना भी करता है—'बादल ग्रुमड़ कर छा गए—ग्रौर संसार पर उसकी छाया पड़ गई। ग्राइचर्य ! इसके समक्ष चन्द्र की शरण राहु ले रहा है। प्रकाशमान सौन्दर्य के सामने सूर्य की कला छिप गई। नक्षत्रमालिका को लेकर चन्द्रमा उदित हुग्रा है। उसको देखकर चकोर ग्रपने को भूल उसकी ग्रोर एकाग्र हो गया।' उपमानों की रूप-कल्पना के बाद किव प्रकृति को प्रत्यक्ष ग्रानन्दोह्मास में मग्न देखता है—

### सरवर रूप विमोहा, हिए हिलोरहि लेइ। पाँव छुवै मकु पावों, एहि मिसि लहरहि देइ।।

प्रकृति के उल्लास को किव और भी व्यक्त करता है। अनन्त सौन्दर्य के सामने जैसे प्रकृति-सौन्दर्य चंचल और विमुग्ध हो उठता है। यहाँ चकई के रूप में प्रकृति ही मुग्ध और चिकत है। '' इस प्रकार का चित्र उसमान ने 'सरोवर-खंड' में उपस्थित किया है। उसमें संकेतात्मक रेखाओं से प्रकृति-सौन्दर्य में प्रभाव के साथ मुग्ध भाव भी सिन्निहित है। चित्रावली अपनी सिखयों के साथ सरोवर में प्रवेश करती है—'सभी कुमारियाँ स्वर्ण वल्लिरियों के रूप में फैल गई, मानों कमिलिनयाँ तोड़ कर जल में डाल दी गई हैं। वे मानों चन्द्रमा के साथ स्वर्ण की तारिकाएँ हैं और वे नभ में क्रीड़ा करती हुई सुशोभित हैं। हस उनकी शोभा को देख सरोवर छोड़कर चले गए। कच रूपी विषधर ने सरोवर को डस लिया है; उस विप को उतारने की जड़ी तो मन्त्र जानने वाले के पास है। उस चित्रावली के नखशिख में उठने वाली सौन्दर्य की लहर सरोवर के समस्त विस्तार में फैल गई है।' यहाँ प्रकृति आध्यात्मक सौन्दर्य से मुग्ध ही नहीं वरन् विमोहित हो उठी है। नूर मोहम्मद ने 'नहान-खंड' में इसी प्रकार की व्यंजना की है, परन्तु उनकी प्रवृत्ति उपदेशात्मक अधिक है। इस सौन्दर्य की कल्पना के साथ प्रकृति

१. अन्या०; जायसी; पर०; ४ मानसरोवर-खरण्डः दो० ४—५।
"सरवर निहि समाइ संसारा। चाद् नहाइ पैठ लेइ तारा।
धिन सो नीर सिस तरई ऊईं। अब कित दीट कमल औ कुई।
चकई बिछुरि पुकारे, कहा मिली हो नाह।
एक चाद निस सरंग मह, दिन दूसर जल मीह।।"

२. चित्रा०; उस०; १० सरोवर खगड; डो० १०८ ।

में मुग्ध होने का भाव तो है, पर उल्लास की भावना ग्रधिक व्यक्त नहीं है—'इन्द्रावती ने ग्रपनी केश-राशि मुक्त कर दी, उस समय मेध की घटा में चन्द्रमा जैसे प्रकाशित हो उठा। जब रानी ने जल में प्रवेश किया, जल चन्द्रमा के प्रकाश से उद्भासित हो गया। उसको धारण कर सरीवर श्राकाश के समान था जिसमें कुमारी चन्द्रमा के समान सुशोभित हुई। इस प्रकार ग्राकाश में सूर्य ग्रौर जल में चन्द्रमा उदित है श्रौर कमल तथा कुमुद दोनों पुष्पित हैं, क्योंकि दोनों के प्रिय उनके पास हैं।'

नल-शिल योजना : वैभव श्रीर सम्मोहन-सूफ़ी साधकों ने इन सांकेतिक रूप-चित्रों के स्रतिरिक्त नखशिख के विस्तृत वर्णन भी किए हैं। इन शरीर के स्रंग-प्रत्यंगों के वर्णनों में प्रेमी कवियों ने किसी प्रकार का आकार या व्यक्तिगत रूप उपस्थित करने का प्रयास नहीं किया है। वरन पिछले जिन सौन्दर्य-चित्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें सौन्दर्य की व्यापक व्यंजना रहती है। लेकिन नख-शिख के रूप में सौन्दर्य की कोई भी कल्पना प्रत्यक्ष नहीं हो पाती। इनमें एक श्रोर प्रकृति-उपमानों की योजना से भ्राध्यात्मिक वैभव प्रकट होता है भ्रौर दूसरी भ्रोर उस का श्राकर्षण तथा सम्मोहन व्यक्त होता है। वस्तुतः नख-शिख वर्णन ऐसी स्थिति में किए गए हैं, जब किसीपर रूप का आकर्षण डालना है। इन समस्त प्रेमाख्यानों में नख-शिख वर्णनों की दो परम्पराएँ हैं। सुफ़ी भाव-घारा से प्रभावित काव्यों में नख-शिख वर्णन ब्राध्यात्मिक रूप के ब्राकर्षेण और उसकी सम्मोहक शक्ति की व्यंजना को लेकर चलता है। इनमें जायसी का अनुसरएा अधिक है। यह बात 'चित्रावली,' 'इन्द्रावती' तथा 'युसुफ जूलेखा' के वर्णानों से प्रत्यक्ष है। दूसरी परम्परा में स्वतन्त्र प्रेमी कवि हैं जिन्होंने प्रेम के ग्रालम्बन-रूप में नख-शिख का वर्णन किया, इनमें 'नल-दमन काव्य' 'पुहुपावती', 'माधवानल कामकंदला' तथा 'विरहवारीश' ग्रादि का नाम लिया जा सकता है। रूप-सौन्दर्य के लिए इन दोनों परम्पराग्रों ने प्रकृति उपमानों का प्रयोग एक ही प्रवृत्ति के अनुसरए। पर किया है, इसलिए इनमें विशेष भेद नहीं जान पडता । परन्तु स्वतन्त्र कवियों में व्यापक प्रभावों को व्यंजित करने की भावना बहत कम है, साथ ही रीति-काव्य के प्रभाव में चमत्कार उनकी प्रवृत्ति भी है। सूफ़ी कवियों में ग्राघ्यात्मिक व्यंजना को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख कवि जायसी हैं। ग्रन्य कवियों में अनुसरएा अधिक है। 'युसुफ जुलेखा' के कवि निसार में यह अनुकरण सब से ग्रधिक है।

जायसी की नख-शिख कल्पना—(क) जायसी ने नख-शिख के रूप में सौन्दर्य की जो कल्पना की है उसमें प्रकृति-उपमानों की योजना के माध्यम से उस अलौकिक रूप के ऐश्वर्य तथा सम्मोहन के साथ उसके आ्राकर्षण का उल्लेख भी है।—'वेग्गी के

१. इन्हां ; नूर० ; १२ नहान खएड; दो० १ |

खुलने से स्वर्ग ग्रौर पाताल दोनों में ग्रंधेरा छा जाता है ग्रौर ग्रष्टकुल नागों का समूह इन्हीं केशों में उलफा हुग्रा है। ये केश मानों मलयागिरि पर सर्प लगे हैं। उसमान ने भी केशों की समानान्तर कल्पना की है—

> प्रथमिंह कहों केस की सोभा। पन्नग जनों मलयागिरि लोभा। दीरघ विमल पीठि पर परे। लहर लेहि विषधर विषभरे॥

रूप-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए दुखहरन दास भी केशों का वर्णन इसी प्रकार करते हैं। सौन्दर्य की व्यंजना इनका प्रमुख उद्देश्य है, परन्तु व्यापक प्रभाव का उल्लेख भी मिलता है—

> कारे सघन रही जौ राटा । रैन ग्रमावसी पावस घटा । परही छुटी जो कबहु केसा । रवी छुपाइ होई घनी सुपेखा ॥ै

इसी प्रकार जायसी माँग को 'दीपक मानते हैं जिससे रात्रि में भी मार्ग प्रकाशित हो जाता है। मानों कसौटी पर खरे सोने की लकीर बनी हो या घने बादलों में विद्युत की रेखा खिची हुई हो। "" और मस्तक द्वितीया कें चन्द्रमा के समान है उसका प्रकाश तो संसार में व्याप्त है-सहस्र-किरण भी उसके सामने छिप जाता है। "भौंह तो मानों काल का धनुष है, यह तो वही धनुष है जिससे संहार होता है।""श्राकाश का इन्द्र-धनष तो उसीकी लज्जा से छिप जाता है। ..... ग्रीर नेत्र, वे तो मानो दो मानसरोवर लहरा रहे हैं। वे उछल कर श्राकाश में लगना चाहते हैं। पवन भकोरा देकर हिलोर देता है ग्रौर उसे कभी पृथ्वी ग्रौर कभी स्वर्ग ले ग्राता है। नेत्रों के फिरते ही संसार चलायमान हो जाता है। जब वे फिर जाते हैं तो गगन भी निलय होने लगता है। .... बरूनी, वे तो बागा हैं जिनसे स्नाकाश का नक्षत्र-मंडल वेधा हस्रा है। .... ग्रीर नासिका उसकी शोभा को कोई भी नहीं पाता; ये पूष्प इसीलिए तो सुगन्धित हैं कि वह उनको अपने पास करले । हे राजा, वे अधर तो ऐसे अमृतमय हैं कि सभी उनकी लालसा करते हैं, सूरंग बिम्बा तो लज्जावश वनों में जाकर फलता है। उसके हँसते ही संसार प्रकाशित हो उठता है-ये कमल किसके लिए विकसित हैं ग्रीर इनका रस कीन भ्रमर लेगा ? .... दांतों की प्रकाश किरगों से रिव, शिव प्रकाशमान है और रत्न माणिवय और मोती भी उसीकी श्राभा से उज्ज्वल हैं। स्वभावतः जहाँ वह हँस देती है, वहाँ ज्योति छिटककर फैल जाती है। ...... जिह्ना से ग्रमुत-वाणी निकलती है जो कोकिल ग्रौर चातक केस्वर को भी छीन लेती है।वह उस वंसत के विना नहीं मिलता जिसमें लज्जावश चातक ग्रौर कोकिल मौन होकर छिप जाते हैं। इस शब्द कों जो सुनता है वह माता होकर घूंग उठता है। .....कपोल

१. चित्रा०; उस० ; १३ परेवा-खरड; डो० १७७ ।

२. पुहु०; दुख० ; मिगार-खएड से ।

पर तिल देखकर लगता है माकाश में ध्रव स्थित है, माकाश रूपी सीन्दर्य उस पर मुग्ध होकर इबता उतराता है पर तिल को दृष्टि-पथ से श्रोफल नहीं होने देता।"" कानों में कंडलों की शोभा ऐसी भासित होती है, मानों दोनों स्रोर चाँद स्रीर सूर्य चमकते हैं और नक्षत्रों से परित हैं जो देखे नहीं जाते। मोतियों से जड़ी हुई तरकी पर जब वह आंचल बार-बार डालती है तो दोनों स्रोर जैसे विद्यत कांप-कांप उठती है। " ग्रीर उस सौन्दर्य की सेवा जैसे दोनों कानों में लगे हए नक्षत्र करते हैं; सूर्य ग्रीर चन्द्र जिसकी परिचर्या में हो ऐसा ग्रौर कौन है ? उसकी ग्रीवा के सौन्दर्य से हार कर ही तो मयुर श्रीर तमचूर प्रातः संध्या पुकारा करते हैं। "उसकी भूजाओं की उपमा पद्मनाल नहीं है, इसी चिंता में वह क्षीए होता जाता है, उसका शरीर काँटों से बिंध गया है और उद्विग्न होकर यह नित्य साँस लेता है। -- और उसकी वेगी ! मानों कमल को सर्प ने मुख में धारए। कर लिया है और उस पर खंजन बैठे हैं। " उसकी किट से हारकर सिंह वनवासी हो गया और इसी क्रोध में मनष्य को खाता है।"" जिसके नाभि कुंड से मलय-समीर प्रवाहित है, ग्रीर जो समूद्र के भवर के समान चक्कर लगाती है। इस भँवर में कितने लोग चक्कर खा गए श्रीर मार्ग को पूरा न करके स्वर्ग को चले गए।'' इस समस्त वर्णन में प्रकृति का प्रयोग जैसा पहले ही संकेत किया गया है, दो प्रकार से हमा है। पहले तो सौन्दर्य के ऐश्वर्य तथा प्रभाव को दिखाने के लिए उपमाग्रों तथा उत्प्रेक्षाग्रों ग्रादि में प्रकृति के उपमानों का प्रयोग हम्रा है। इस प्रकार की प्रकृति-योजना में व्यापक सौन्दर्य स्रौर उसके व्यापक प्रभाव की ग्रभिव्यक्ति हो सकी है । इन ग्रालंकारिक प्रयोगों को प्रकृति-रूपों में इस लिए माना गया है कि यहाँ अलंकारों का प्रयोग व्यंगार्थ में हम्रा है। कवि का मुख्य ग्रर्थ इन चित्रों के माध्यम से व्यंजना करना ही है। दूसरे इस सौन्दर्य का प्रकृति पर प्रभाव ग्रत्युक्ति, ग्रतिशयोक्ति ग्रादि के माध्यम से प्रकट किया गया है। कभी-कभी सौन्दर्य-योजना प्रकृति के माध्यम से की गई है; पर उसका प्रभाव मानव हृदय पर प्रतिघटित किया गया है। इस प्रकार नख-शिख वर्गान के प्रसंग चाहे प्रकृति

१. ग्रंथा०; जायसी०; पर०; १० नख-सिख-वर्णन-खंड । इसी प्रकार का वर्णन, ४० 'पद्मावर्ता रूप वर्णन-खंड' में भी है जिसमें प्रभावशीलता अधिक है—-

<sup>&</sup>quot;माग जो मानिक सॅंदुर-रेखा । जनु वसंत राता जग देखा। भोर सोभ रिव होइ जो राता। श्रोहि रेखा राता होइ गाता।"

राघव चेतन के वर्णन की यह प्रवृत्ति है कि उसमें सीन्दर्य का प्रभाव अधिक दिखाने का प्रयास किया गया है जब कि हीरामिन ने प्रकृति पर अधिक प्रभाव दिखाया है। राघव चेतन मानव के प्रभाव के लिए प्रकृति से अवश्य उत्प्रे चा देता है—

<sup>&</sup>quot;बिरवा सूख पात जस नीरू । सुनत ैन तस पलुह सर्रारू । बोल सेवाति बंद जनु परहीं । स्ववन-सीप-मुख मोती भरही ।"

के माध्यम से रूप ग्रीर सौन्दर्य की योजना की दृष्टि से हों, ग्रथवा प्रकृति उपमानों के माध्यम से उस सौन्दर्य की प्रभावशीलता के विचार से हों, ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य ग्रीर प्रेम की व्यंजना को लेकर ही चलते हैं।

श्चन्य किव श्रीर नख-शिख—(ख) ग्रन्य किवयों में यही भावना मिलती है, केवल श्चपनी प्रतिभा के श्चनुसार उनको सफलता मिल सकी है। परन्तु उनपर जायसी का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। माँग का उल्लेख करते हुए उसमान कहते हैं—

सूर किरन करि बालिह घारा। स्याम रैनि कीन्हीं दुई घारा।
पंथ ग्रकास विकट जग जाना। को न जाइ वोहि पंथ भुलाना।
इस 'माँग' के सौन्दर्य को प्राप्त करना कठिन है; ग्रौर फिर—

बेनी सीस मलयगिरि सीसा। माँग मोति मिन मार्थे सीसा। सूर समान कीन्ह बिघि दीया। देखि तिमिर कर फाट्यो हीया। स्याम रैनि मॅह दीप सम, जेहि श्रॅजोर जग होइ। श्रद्धत भुश्रँगम माँहि बसि, दिया मलीन न होइ।।

इस प्रकार सौन्दर्य की भावना प्रकृति में व्यापक प्रभाव के रूप में प्रकट हो रही है। आगे उसमान जायसी का अनुसरण करते हैं—'मस्तक द्वितीया का चन्द्र है, जग उसी की वन्दना करता है; उसकी समता कौन करेगा, द्वितीया में ही पूरिणमा की ज्योति भासमान है। वह ललाट जैसे भाग्य से पूर्ण दीपक हो, जिससे तीनों लोक प्रकाशमान हैं। यह सौन्दर्य प्रकाशमान ही नहीं वरन् वन्दनीय भी है। कभी-कभी परवर्ती कवियों ने किसी वर्णन में केवल सौन्दर्य के आधार पर प्रकृति उपमानों की योजना से आध्यात्मिक सत्य का संकेत दिया है। निसार ने अधिकतर तो जायसी का अनुसरण किया है। परन्तु कहीं कहीं उन्होंने ऐसा चित्र उपस्थित किया है जिसमें केवल सौन्दर्य की व्यापकता है—

। सुरसरि जमुना बिच देखा। भौता महँ गूँथे गज मोती। राहु केतु महँ नखत के जोती। दुग्रो दस घन बाहर जस छावा। मध्य कौंध चमके दिखरावा। दामिन ग्रस मह माँग सोहाई। केस घमंड घटा जस छाई।

भौंहों को लेकर उससान ने भी धनुष की उत्प्रेक्षा दी है श्रौर उसका प्रभाव भी व्यापक बताया है—'यह तो वक्र है, मानों धनुष ताना गया है। इन्द्र का धनुष तो उसको देसकर लिज्जित हो जाता है। यह तो मानों संसार के लिए काल हो, जो रात-दिन

१. युमुक श्रोर जलेखा; निसार : जुलेखा-वरनन-खरड ।

चढ़ा रहता है। इस धनुष ने युद्ध में कामदेव को पराजित किया है। श्रीर नेत्र अपने सौन्दर्य में — 'लाल कमल में जैसे मधुप बंद हों। कहते लज्जा ग्राती है, वह उनके सौन्दर्य नी बराबरी में कहाँ! कमल तो चन्द्रमा को देखकर कुम्हला जाते हैं; ग्रीर वे शिश के साथ भी प्रफुल्लित रहते हैं। इसके साथ ही किव उत्पेक्षा से उसके प्रभाव का संकेत देता है—

दोउ समुद्र जनु उठींह हिलोरा। पल मह चहत जगत सब बोरा। दुखहरन दास ने सूफी ग्राध्यात्मिक व्यंजना का ग्राथ्य नहीं लिया है, परन्तु वे प्रेम की महिमा के साथ सौन्दर्य की व्यापकता का उल्लेख करते हैं—'इन नेत्रों का सौन्दर्य तो ऐसा है; लगता है दोनों नेत्र दो समुद्र हैं जो हिलोर ले रहे हैं, जिसके प्रसार में पृथ्वी, ग्राकाश ग्रौर सारा विश्व डूबता जा रहा है।' किव इस सौन्दर्य की कल्पना इस प्रकार पूरी करता है—

## कैदहु चंद सुरुज दोउ, साजि धरो करतार। मूंदे जग ग्रंघियार होइ, खोलत सभ उजियार॥

ग्रागे उसमान परम्परा के ग्रनुसार वर्णन करते हैं—'कपोल पर तिल इस प्रकार शोभा देता है, मानों मधुकर पुष्प पर मोहित हो रहा है। "यदि यह तिल न होता तो प्रकाशहीन स्थित में कोई किसी को पहिचानता भी नहीं, उसी एक तिल की परछाहीं से सबके नेत्रों में प्रकाश है। "कि नासिका को फूल के समान कहते हैं पर पुष्प तो इसी लज्जा से पृथ्वी पर च्युत हो जाता है। "ग्रीर ग्रधर ! उनके सामने विद्रुम तो कठोर ग्रीर फीके हैं, वे तो सजीव, कोमल, रंगमय तथा हृदय को कष्ट देनेवाले हैं " विंबा उसकी तुलना क्या करेगा, वह तो लज्जा से बन में जा छिपा है। "उसके मुखन्द से संसार प्रकाशमान् है, ग्रीर ग्रमृत तुल्य ग्रधर प्राग्यदान करता है। आधिभौतिक प्रकृति चित्रों की योजना से उसमान ने दाँतों की कल्पना में ग्राध्यात्मिक संकेत दिए हैं—'देवताग्रों ने चंद्रमा में क्यारियाँ बनाई हैं, ग्रीर ग्रमृत सानकर बारी को ठीक किया है। उसमें दाड़िम के बीज लगाए हैं जिनकी रखवाली काले नाग करते हैं। वे रात-दिन उसके पास रहते हैं, नहीं तो शुक, पिक या खंजन उनको चुन लें।' कि सीन्दर्य की इस ग्रतिप्राकृत कल्पना के साथ व्यापक प्रभाव का उल्लेख भी करता है—

## इक दिन बिहँसी रहसि कै, जोति गई जग छाइ । ग्रब हूँ सौँरत वह चमक, चौंधि चौंधि जिय जाइ ॥

'नल दमन काव्य' में 'दसन' को लेकर सौन्दर्य ग्रौर प्रभाव संबन्धी उत्प्रेक्षायें की गई हैं। सौन्दर्य को लेकर, प्रकृति के माध्यम से उसके व्यापक प्रभाव की वात कहना इन

१. पुहु०; दुख० ; सिंगार-खंड ।

किवयों का उद्देश्य है—'वाँत जैसे हीरा छील कर गढ़े गए हों ''बोलते ही संसार में प्रकाश हो जाता है, लगता है जैसे शिश में काँघा चमक गया हो; ग्रीर जो वह हँस कर बोलती है वही चंचल होकर चपला के रूप में चमक उठता है। इसीके ग्रागे किव उत्प्रेक्षा द्वारा प्रकृति पर प्रतिविम्बित सौन्दर्य की व्यंजना करता है,—

देख दसन दुति रतन दुर, पाहन रहै समाइ। तिर्नाह लाज चपला मनौं, निकसत श्रौ छिपि जाइ॥

रसना को लेकर सभी किवयों ने वाणी का उल्लेख किया है, पर उसमें प्रभाव की वात विशेष है। उसमान ने उसे सौन्दर्य रूप देने का प्रयास भी किया है,—

जेहि भीतर रसना रस भरी। कौंल पाँखुरी स्रमिरित भरी। दसन पाँति महॅ रही छिपानी। बोलत सो जनु स्रमिरित बाती।। उकतिन बोलत रतन स्रमोली। ग्राँब चढ़ी जनु कोइल बोली। परन्तु इसमें स्रमुख तथा जिलाने की बात ही स्रधिक महत्वपूर्ण हो उठी है —

त्यों-त्यों रसन जियावई, ज्यों ज्यों मार्राहं नैन।

वागी के प्रसंग में 'नल दमन काव्य' में प्रकृति को लेकर अधिक व्यंजक उक्तियाँ हैं— 'वागी की मधुर रसज्ञता को प्राप्त करने के लिए मृग नेत्र के रूप में आये हैं। पिकी लिजित होकर काली हो गई, और उसने नगर को छोड़कर वन में विश्राम लिया है'; श्रीर—

> स्वांत बुंद तिय बैन सुन, चातक मिटी पियास । सुखन सीप होइ उतरी, दुहीं कूल तिन्ह ग्रास ।

इसी प्रकार उसमान चिबुक को 'ग्रमृत तुल्य मानते हैं श्रौर उसे कूप के समान कहते हैं, जिसमें पड़कर मन हूबता उतराता है।' कान श्रौर उसमें पहिनी हुई तरकी का वर्णन भी इन्हीं सौन्दर्य उपमानों के श्राधार पर व्यापक श्राकर्षण को लेकर हुआ है,—

निसि दिन मुकता इहै गुनाहों। खंजन भाँकि-भाँकि जिमि जाहों। कंचन खुटिला जान बखाना। गुरु सिष देइ लाग सिसकाना।

स्रागे इसी भाव-धारा में किव वर्णन करता जाता है—'नाचते हुए मोर ने ग्रीवा की समता की, ग्रौर इसी कारण वह सिर धुनकर रो उठा। शंख भी उसकी समता नहीं कर सका ग्रौर वह प्रातः संध्या चिल्ला उठता है। ''गले में सुन्दर हँ मुली है, उसकी समानता चन्द्रमा ग्रौर सूर्य भी नहीं कर पाते, इसी लिए वे राहु की शंका से छिप जाते हैं। ग्रौर भुजाएँ कमल-नाल हैं जिनके हुदय में छिद्र हैं। कुच का वर्णन जायसी के

१. नल०; सिगार-वर्णन ।

२. वहीं०; वहीं०।

समान उसमान ने भी सौन्दर्य में प्रभाव उत्पन्न करके उपस्थित किया है—'बारीक वस्त्र में इस प्रकार फलकते हैं, मानों ग्रन्दर दो कमल की कलियां हों; मुकताहलों के बीच में उनकी शोभा इस प्रकार की है, मानों चक्रवाक का जोड़ा बिछुड़ गया हो।' ग्रौर उनका प्रभाव तो ऐसा है—

## होइ भिखारी सब चहींह, जाइ पसारन हाथ।

श्रीर 'नाभि तो सिंघु में भँमर के समान है, जिसमें गिरकर फिर निकलना नहीं होता; खिलती हुई कली सुशोभित हो, श्रीर जिसकी गंध ग्राज भी श्रमर ने प्राप्त न की हो। क्षीर सिन्धु से जब मथानी निकाली गई, तो वह जहाँ पहले खड़ी थी, वही भँवर यह नाभि है—जो उस नाभि कुंड में पड़ जाय वह बाहर निकल नहीं सकता। "गमन करते समय जंघा की शोभा ऐसी है कि गज ग्रीर हंस का मद दूर हो जाता है। गज लिजत होकर शीश धुनता है, ग्रीर हंस मानसरोवर इबने चले गए हैं। "इस प्रकार इन सुफ़ी किवयों तथा एक सीमा तक स्वतन्त्र किवयों ने भी प्रकृति उपमानों के द्वारा श्रलौकिक ऐश्वयं ग्रीर प्रभाव का वर्णन किया है। ग्रीर साथ ही यह सौन्दर्य प्रकृति पर प्रतिबिम्बत होकर उसे मुग्ध ग्रीर विमोहित करता है। यह समस्त सौन्दर्य इनके श्राध्यात्मक प्रेम का ग्रालम्बन है। इस ग्राध्यात्मक भावना के क्षेत्र में प्रकृति के लिए ग्रतिप्राकृत हो उठना स्वाभाविक है, यह संतों के विषय में हम देख चुके हैं। उन्होंने व्यक्त रूप से लौकिक ग्राश्रय नहीं लिया था। परन्तु सूफी प्रेमियों का लौकिक ग्राधार प्रत्यक्ष है, ग्रीर यही कारण है कि इनकी ग्रलौकिक कल्पना नख-शिख की सीमाग्रों में ग्राने का प्रयास करती है।

प्रकृति और पात्र — हिन्दी मध्ययुग के सूफ़ी तथा अन्य प्रेमी कवियों ने लोकप्रचलित परम्पराओं से बहुत कुछ ग्रहण किया है। इनमें से एक परम्परा प्रेमास्थानों में
प्रकृति-पात्रों को ग्रहण करने की है। इन कियोंने इनको ग्राध्यात्मिक प्रतीक के अर्थ में लिया
है। जायसी का सुआ गुरु के समान है, वह आध्यात्मिक साधना का सहायक है; पर वह
स्वयं पद्मावती को अपना गुरु (आराध्य) कहता है। इसी प्रकार अन्य काव्यों में अतिप्राकृत पात्रों का उल्लेख है। 'चित्रावली' में देव राजकुमार को चित्रसारी ले जाता
है। फिर इसमें हाथी, पक्षी ग्रादि का भी ग्रातप्राकृत के रूप में उल्लेख है। इस
प्रकार इन्होंने लोकिक परम्परा को आध्यात्मिक व्यंजना के लिए प्रयुक्त किया है। यह
इनकी व्यापक प्रवृत्ति भी है। इन्होंने रूपकातिश्योक्ति से परिस्थिति के अनुकूल प्रकृतिपात्रों से आध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत किया है। इन वर्णनों में पात्रों के नाम के
स्थान पर कि प्रकृति-रूपों का प्रयोग करता है। इस प्रकार के उपमानों के प्रयोग से
स्थितियों और भावों पर ग्राध्यात्मिक प्रकाश ग्रा जाता है। ऐसे प्रयोग सभी किवयों

चित्रा०; उस० ; १३ परेवा-खंड में समस्त नख-शिख का प्रसंग है ।

के काव्य में फैले हुए हैं। 'मानसरोवर-खंड' में जायसी पद्मावती के साथ सिखयों की कल्पना एक बार 'जनु फुलवारि सबै चिल ग्राई' के रूप में कर लेते हैं; ग्रीर ग्रागे चित्र को प्रकृति उपमानों के रूप में पूरा करके ग्राध्यात्मिक वातावरण प्रस्तुत करते हैं—

कोई चंपा कोई कुंद सहेली। कोई सुकेत करना रस बेली। कोई कूजा सद वर्ग चमेली। कोई कदम सुरस रस-बेली। चली सबै मालित संग, फूली कँवल कुमोद। बेधि रहे गन गंधरब, बास परमदामोद।।

इसी प्रकार की व्यंजना अन्यत्र सिखयाँ पद्मावती को सम्बोधित करने में सिन्निहित करती हैं—'हे पिद्मिनी तू कँवल की कली है; अब तो रात्रि व्यतीत हो गई प्रातः हुआ, तू अब भी अपनी पंखड़ियों को नहीं खोलती जब सूर्य उदित हो गया है।' इस पर 'भानु का नाम सुनते ही कमल विकसित हो गया, भ्रमर ने फिर से मधुर गंध ग्रहण की।' आगे अन्योक्ति या समासोक्ति के द्वारा किव प्रेम और आध्यात्मिक व्यंजना को एक साथ उपस्थित करता है—'भ्रमर यदि कमल को प्राप्त करे, तो यह उसकी बड़ी मानना और आशा है। भ्रमर अपने को उत्सर्ग करता है, और कमल हँसकर मुगन्ध दान देता है।' इसमें भ्रमर और कमल के आश्रय से एक ओर पद्मावती और रतनसेन का और दूसरी ओर साधक तथा उसकी प्रेमिका का उल्लेख है। इसी प्रकार के प्रयोग उसमान भी स्थान-स्थान करते हैं—'सिस समीप कुमुदिन मुँह खोला' या इसी खंड में आगे सिखयों का फुलवारी के रूग में किव वर्णन करता है—

खेलत सब निसरीं जेहि म्रोरी। होत बसंत म्राव तेहि म्रोरी। मधुकर फिरोंह पुहुप जनु फूले। देवता देखि रूप सब भूले।

इसी प्रकार एक भाव स्थिति का रूप प्रकृति-उपमानों के म्राश्रय से उपस्थित किया गया है—

सुनि के कौंल विकल होइ गई। मानहुँ साँक उदय सिस भई।
मधुकर भँवें कंज ब रागा। कंजक मन सूरज सौं लागा। '
इसमें प्रेम की व्यंजना के माध्यम से ग्राध्यात्मिक सीमा का संकेत है।
प्रकृति उपमानों से व्यंजना—प्रेमी कवियों की व्यापक प्रवृत्ति है कि वे ग्रपने

१. ग्रंथा ः जायसी ः, पदः , ४ मानसरोवर-खंड, दो० १।

२. वही: वही: २४ गंधर्वसेन-मन्त्री-खंड; दो० १२।

वहीं; वहीं; २७ पद्मावती-रतनसेन-मेट-खंड; दो० १६ ।

४. चित्रा०; उस०; चित्रावली-जागरण-खंड; दो० ११७ ।

वहीं; वहीं; २७ सोहित खंड; दो० ३८६ ।

ग्रालंकारिक प्रयोगों में प्रकृति उपमानों की योजना से प्रेम, सत्य ग्रादि के ग्राध्यात्मिक संकेत देते हैं। इनकी विस्तार में विवेचना करना न सम्भव है ग्रीर न ग्रावश्यक ही। इन उपमानों के माध्यम से रूपक, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति तथा ग्रन्योक्ति ग्रादि में प्रेम यौवन ग्रादि की व्यंजना की गई है। जायमी प्रेम की तीव्रता का उल्लेख करते हैं—

सरग सीस धर घरती, हिया सो पेम समुंद। नैन कौड़िया होइ रहे, लेइ लेइ उठहि सो बुंद।

फिर अन्यत्र इसी प्रेम को सरोवर, कमल, सूर्य, आदि की कल्पना में व्यंजित करते हैं। इसमें लुप्तोपमा के द्वारा जो रूपकातिशयोक्ति उपस्थित की गई है, उससे व्यंजना का सौन्दर्य वद गया है। प्रेम की आध्यात्मिक स्थिति, यौवन की विकलता को किव ने समुद्र की गम्भीरता के माध्यम से व्यक्त किया है। इस प्रकार की प्रेम और विरह आदि सम्बन्धी व्यंजनाएँ लगभग सभी किवयों ने प्रकृति-उगमानों के माध्यम से की है। उसमान प्रेम की व्याकुलता को सूर्य, कमल और भ्रमर के माध्यम से व्यक्त करते हैं—

सोई सविता बाहरें, रहेउ कौंल कुम्हिलाइ। भोर भौंर तन प्रान भा, निकसे कहँ ब्रकुलाइ।।

ग्रौर विरह की व्यापकता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं —

बिरह समुद्र श्रथाह देखावा। श्रौधि तीर कहुँ हिष्ट न श्रावा। सुरति समिरन लहरैं लेई। बूड़त कोऊ न धोरज देई।

तूर मोहम्मद ने कमल के प्रतीकार्थ से स्वप्न में ग्राध्यात्मिक प्रेम की ब्यंजना की है—

कमल एक लागा जल माहीं । श्राघा बिकुसा श्राघा नाहीं । मधुकर एक श्राइ रस लीन्हा । लै रसवास गवन पुनि कीन्हा ।

इन किवयों के आलंकारिक प्रयोग कमल, धूर्य, भ्रमर, चातक, चकोर चन्द्रमा, सागर, सरोवर तथा आकाश आदि को लेकर व्यंजक हो उठते हैं। समासोक्ति के द्वारा 'नल

१. झंथा०; जायमी; पद्र०: १३ राजा-गजपति-संवाद; दो० ४ ।

२. वहीं; वहीं: १६ सिहलर्जाप-वर्गन-वंड: दो० २---"गगन सरोवर मसि कॅवल, कुमुद्र-नगड़न्ह पास । तू रिव कन्ना भार होड़, पीन मिला लेड वास ॥"

वहीं; वहीं १८ पद्मावर्ता-वियोग खंड; दो० ६ —
 "पिउं अथाह, धाइ हों जोवन-उद्यि गॅमीर ।
 तेहि चितवां चारिह दिस, को गहि लावे तीर ।।"

४. चित्रावः उस० ; ४० हंस-खंड; दो० ५४६ ।

५. इन्द्राव्ः नूर्वः ५ फाग-खंडः दोव २१ ।

दमन काव्य' में मिलन को व्यक्त किया गया है,--

मिला कँवल मधुकर कर जोरा । सेज सरोवर लीन्ह हिलोरा । भँवर समाइ कँवल मह रहै । कँवल सो सिमिट भँवर कह गहै ।

जीवन और जगत् का सत्य—साधना सम्बन्धी सत्यों के अतिरिक्त प्रेमी साधकों ने जीवन और जगत् के सत्यों का उल्लेख भी इसी प्रकार प्रकृति उपमानों की योजना से किया है। इन्होंने साधना के मार्ग की कठिनाइयों का जो वर्णन किया है; उसका उल्लेख अन्य प्रकरण में किया जायगा। यहाँ जीवन और सर्जन में दिखाई देनेवाली क्षिणिकता, परिवर्तनशीलता आदि को व्यक्त करनेवाले प्रयोगों को देखना है। प्रकृति सम्बन्धी इन हण्टान्तों, रूपकों और समासीक्तियों में भी व्यंजना आध्यात्मक जीवन के प्रति ही की गई है। जीवन और उसके सम्बन्धों के विषय में उसमान वहने हैं—'कहाँ के लोग और कहाँ के सम्बन्ध—जिस प्रकार दिन बीतने पर अधेरा छा जाता है; पक्षी वृक्षों पर आकर वसेरा लेते हैं। फिर दिन होने पर सूर्य प्रकाशित होता है, नेत्र-कमल फिर विकसिन हो जाते हैं। रिव के प्रसाद से मार्ग मुक्त जाता है, रात्रि का अधेकार मिट जाता है।—पक्षी वृक्ष की डाल छोड़कर जहाँ से आए थे चले जाते हैं।' इसमें प्रकृति के हण्टान्त से परिवर्तन और क्षिणकता तथा परम-सत्य का संकेत किया गया है। सांसारिक प्रेम की क्षिणिकता की और संकेत करता हुआ कि लिखता है,—

# ना सो फूल न सो फुलवारी। "हिष्ट परी सब बारी। ना वह भौर जाहि रँग राती। बिहरै लाग कौल की छाती।

पीछे कहा गया है कि तूर मोहम्मद में उपदेशात्मक प्रवृत्ति ग्रिधिक है; इसलिए साधना विषयक उपदेशों में प्रकृति का ग्राक्षय भी उन्होंने ग्रिधिक लिया है। प्रकृति के व्यापक विस्तार से किव क्षिणिकता ग्रीर परिवर्तन का स्वरूप उपस्थित करता है—'तुम मरमी हो, चिन्ता कुछ नहीं है। यह तो नियम हैं "ग्रान्त में रंगमय पुष्प कुम्हला ही जाते हैं। फूल पहले दिन सुन्दर लगता है—दूसरे दिन उमका रंग फीका हो जाता है। पूर्ण चन्द्रमा जो इतना मुन्दर है—दिन-दिन घटना है। हे सभगे! ग्रीर सव वृक्षों की ग्रोर देखो—पने लगते हैं ग्रीर भरते भी हैं, जो वृक्ष की शाखा हरी-भरी है, उसमें पत्रभर होने वाला ही है। ' प्रकृति के माध्यम से किव ने मांमारिक यौवन की

१. नल०; पृ० १०१ |

२. चित्रा०; उस्०ः १४ उद्योग-संडः दो० २१८ |

३. वहीं; वहीं; २१ कुटीचर-खंडः डो० १४ ।

४. ब्न्टा ०: नृर्०: ५ फाग-खंड; दो० १४ ।

क्षिणिकता का उल्लेख किया है। 'फुलवारी खण्ड' में प्रकृति-व्यापारों के द्वारा किव पात्र के मुख़ से व्यंजना कराता है—'धन्य है मधुकर श्रीर धन्य है पुष्प, जिसपर उसका मन भूला रहता है। संसार में भ्रमर श्रीर पुष्प का प्रेम सराहनीय है। भ्रमर को पुष्प की चिन्ता है; श्रीर पुष्प श्रपनी गंध तथा श्रपने रस का समर्पण उसे करता है।' यहाँ प्रेम की श्राध्यात्मिक स्थिरता का उल्लेख किया गया है। पर क्षिणिक श्रीर नश्वर सृष्टि के माध्यम से स्रष्टा का संकेत भी दिया गया है।

यह जग है फुलवारी, माली सिरजन हार ।
एक एक सो सुन्दर, लावत ताहि मभार ॥
जीरन यह जगती हम पाई। नितु एक ग्रावै नितु एक जाई ।
केतिक बरन के फूलन फूले। केतिक की लालस मन भूले।
इस प्रकार प्रकृति उपमानों का यह ग्रालंकारिक प्रयोग साधना के मार्ग को परिष्कृत
ग्रीर स्पष्ट करने के लिए हम्रा है।

२. वहीः वहीः ७ फुलवारी खंडः दो० ५ ।

३. बही; बही; ७ फुलवारी-खंड; दो० २४ ।

#### पंचम प्रकरगा

# च्याध्यात्मिक साधना में प्रकृति-रूप---२

#### भक्ति-भावना में प्रकृति-रूप

रूप की स्थापना सगुणात्मक भक्ति में ईश्वर की कल्पना पूर्ण गूणों में की गई है ग्रीर साथ ही ग्रवतार के रूप में ईश्वर का मानवीय व्यक्तीकरण हुन्ना है। रामानुज के विशिष्टाद्वैत के अनुसार ब्रह्म, जीव और प्रकृति तीनों सत्य हैं स्रौर ग्रपनी सत्ता में ग्रलग होकर भी ब्रह्म में जगत् सिन्नविष्ट है। ब्रह्म (विशेष्य) का जीव भ्रौर जगत् (विशेषणों) से ग्रलग करके वर्णन नहीं किया जा सकता । ब्रह्म में समस्त सर्जन का म्रन्तर्भाव हो रहा है। बह्य ही एकमात्र तत्त्व है, पर वह ब्रह्म निर्ग्एा म्रीर निर्विशेष नहीं है। वह तो सविशेष ग्रर्थात् विशिष्ट है। उनके ग्रनुसार ब्रह्म पूर्ण व्यक्तित्व है भीर मन्य जीव म्रपूर्ण रूप से व्यक्ति हैं। व्यक्तित्व प्राप्त होने से उसमें पूर्ण गुणों की कल्पना सन्निहित है; जब कि जीव उन्हीं गुणों की पूर्णता प्राप्त करने में प्रयत्नशील है। वस्तुतः जैसा तीसरे प्रकरण के प्रारम्भ में कहा गया है यह ब्रह्म के व्यक्तित्व के विकास का सामाजिक क्षेत्र है। इस व्यक्तित्व के सामाजिक गुणों, शक्ति, ज्ञान श्रीर प्रेम के श्रतिरिक्त भगवान के व्यक्तित्व में श्रवतारवाद के साथ रूपात्मक गूणों की कल्पना भी सन्निहित है । जब ब्रह्म भगवान् के रूप में साधना का आश्रय होता है, उस समय सामाजिक भावों के रूर में उस व्यक्तित्व से सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। परन्तु इन भावों के लिए ग्रालम्बन का रूप भी ग्रावश्यक है। भीर इस रूप की कल्पना प्रकृति के सौन्दर्य के माध्यम से कवि करता है । प्रकृति के नाना रूपों से ही मानवीय सौन्दर्य रूपों की स्थित है; श्रौर रूप की सौन्दर्य योजना में भक्त कवि फिर इन्हीं रूपों का ग्राश्रय लेता है। दार्शनिक दृष्टि से

इंडियन फिलासर्फा (भाग २); एस॰ राधाकृष्णन् ; नवम प्रकरण; पृ॰ ६ २ ३ - ६ ।

२. प्रथम भाग के चतुर्थ प्रकरण में सौन्दर्यानुभूति और प्रकृति पर विचार किया गया है ।

प्रकृति ईश्वर का निवास स्थान या शरीर मानी गई है। सगुण भक्ति के दास्य-भाव और माधुर्य-भाव का ग्राक्षय भगवान् का जो व्यक्तित्व है, उसमें ग्रयनी-ग्रपनी सीमाओं के ग्रनुसार चरित्र ग्रीर रूप का ग्राक्षय लिया गया है। हिन्दी सगुण भक्त कवियों ने प्रेम-भक्ति का ग्राक्षय लिया है ग्रीर यही कारण है कि उनके काव्य में भगवान् के रूप-सौन्दर्य की स्थापना प्रमुखतः मिलती है।

प्रकृतिवादी सौन्दर्योपासना ग्रौर सगुरावादी रूपोपासना — रूप-सौन्दर्य में प्रकृति-रूपों की योजना पर विचार करने के पूर्व, प्रकृतिवादी सौन्दर्योपासना ग्रौर सगूगावादी रूपोपासना के सम्बन्ध को समभ लेना ग्रावश्यक है। हम कह ग्राए हैं, भारतीय भक्ति-युग के साहित्य में भगवान् की प्रत्यक्ष भावना के कारएा प्रकृतिवाद को स्थान नहीं . मिल सका । वैदिक प्रकृतिवाद के वाद 'साहित्य में उसकी स्थापना नहीं हो सकी । परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि प्रकृति का सौन्दर्य-भाव आघ्यात्मिक साधना का विषय नहीं वन सका। आगे की विवेचना में हम देखेंगे, प्रकृति का राशि राशि विकीर्ग-सौन्दर्य भनतों की भावना का ग्रालम्बन हुग्रा है। पर यह समस्त सौन्दर्य उनके ग्राराध्य के रूप-निर्मास को लेकर ही है। पीछे के प्रकरसों में प्रकृति की रूप-योजना का ग्राध्या-मिक रूप देखा गया है। पर उन साधकों में श्रपने उपास्य के श्राकार का श्राग्रह नहीं था। इस कारण उनकी सौन्दर्य-योजना में प्रकृति का रूप ग्ररूप तथा श्रतिप्राकृत की स्रोर स्रधिक भूका हुस्रा है। लेकिन सगुगा भक्तों की रूप-साधना में प्रकृति के सौन्दर्य का मूर्त रूप भी प्रत्यक्ष होकर सामने आया है। फिर भी प्रकृतिवादी तथा वैष्णाव सौन्दर्योपासना में एक प्रकार की अनुरूपता मिलती है, जो समानान्तर होकर भी प्रति-कूल दिशा में चलती है। प्रकृतिवादी किव प्रकृति के फैले हुए सौन्दर्य के प्रति सचेष्ट . ग्रौर ग्रार्कापत होकर उसकी क्रियाशीलता पर मुग्ध होता है । उसके माध्यम से किसी म्रज्ञात सत्ता की स्रोर वह स्रग्रसर होकर उसकी स्रनुभूति प्राप्त करता है। वैष्णव भक्त के लिए यही स्रज्ञात ज्ञात है, परिचित है। उसका साक्षात् उसे है। वह स्रपने स्राराध्य के व्यक्तित्व-स्राकर में जिस सौन्दर्य का स्रतन्त दर्शन पाता है उसमें प्रकृति का सारा सौन्दर्य अपने अगप प्रत्यक्ष हो उठता है। रूप-सौन्दर्य की विवेचना में हम देखेंगे कि उसके विभिन्न रूप प्रकृतिवादी भावना के समान स्थिर, सचेतन ग्रौर सप्राग्, ग्रनन्त ग्रीर ग्रलौकिक रूपों से सम्वन्धित हैं। प्रकृतिवादी दृष्टि की तुलना रूप-सौन्दर्य तक ही नहीं सीमित है, वरन् प्रकृति-चित्रण में प्रतिविम्बित ग्राह्लाद ग्रौर उल्लास की भावना से भी की जा सकती है। प्रकृतिवादी रहस्यवादी प्रकृति के सचेतन-सप्राण सीन्दर्य में एक ऐसा सम प्राप्त करता है जो तर्क से परे होकर ग्रान्तरिक ग्रानन्द का कारगा

बन जाता है। इसीके विपरीत वैष्ण्य भक्त-कवि ग्रपने ग्राराघ्य की प्रत्यक्ष सौन्दर्य भावना से ऐसा सम स्थापित करता है कि उस क्षण् प्रकृति भी ग्रानन्द भावना से उल्लिसित हो उठती है।

रूप में शील ग्रौर भक्ति-सगुणात्मक भक्ति रूप की साधना है, उसमें भगवान के व्यक्तित्व की स्थापना है। ग्रौर व्यक्तित्व ग्रपने मानवीय स्तर पर रूप को लेकर ही स्थिर है। वैष्णब कवि अपने ग्राराध्य के व्यक्तित्व को स्थापित करके चलता है ग्रीर इस व्यक्तित्व का ग्रालम्बन रूप है, जो भावात्मक साधना में सौन्दर्य का ही ग्रर्थ रखता है। इनमें दो प्रकार के भक्त व्यापक रूप से कहे जा सकते हैं। रूप-सौन्दर्य की भावना श्रीर स्थापना सभी कवियों में पाई जाती है। परन्तु श्रपनी भक्ति के श्रनुरूप दास्यभाव की साधना करने वाले कवियों ने रूप के साथ भगवान की शक्ति श्रीर उनके शील का समन्वय किया है। तुलसी श्रौर सूर के विनय के पदों से यह प्रत्यक्ष है। अपने ग्राराध्य के रूप के साथ, तुलसी के सामने उनका शील, उनकी शक्ति भी है--'मंसार के भयानक भय को दूर करने वाले कृपाल भगवान रामचन्द्र का है मन भजन कर ! वे कितने सुन्दर हैं, कमल के समान लोचन हैं, कमल के समान मुख है, हाथ भी कमल के समान हैं और उनके पैर भी लाल कमल के समान हैं। उस नील नीरद के समान शरीर वाले की शोभा तो अनेक कामदेवों से भी अधिक है। जानकीनाथ के शरीर पर पीतांबर तो मानों विद्युति छटा वाला है। ऐसे सौन्दर्य मूर्ति, सूर्य-वंश में श्रेष्ठ, दानव तथा दैत्यों के वंश को नष्ट करने वाले शक्तिमान को, हे मन भज ।'<sup>३</sup> इस पद में तूलसी ने सौन्दर्य की कल्पना के साथ शक्ति का समन्वय भी किया है। 'विनयपत्रिका' में राम के शील, उनकी करुणा ग्रादि का ग्रधिक उल्लेख है; रूप तो कहीं-कहीं भलक भर जाता है। इसी प्रकार मुर के विनय सम्बन्धी पदों में भी रूप से ग्रधिक भगवान की करुगा, उदारता, शक्ति और शील की बात कही गई है। सूर विनय के प्रमंग में भगवान के चरित्र का ही उल्लेख करते हैं-

—प्रभुको देखो एक सुभाई।
ग्राति गंभीर उदार उद्धि सरिज्ञान जिरोमिण राई।
तिनको सो श्रपने जनको गुए मानत मेरु समान।

१. हिन्दू मिस्टिसिइमः महेन्द्रनाथ सरकारः प्रक॰ २—'केत आँव इमीडियेट इक्सर्पारियन्सः;

<sup>&</sup>quot;ऐसा प्रकृति का सप्राण अध्यातम-दश्य (vision) रहस्यातमक चेतना को स्पर्श करता है—जो तार्किक चेतना से भिन्न है। यह प्रकृतिवादी रहस्यवाद कहा जा सकता है और काव्यात्मक मौन्दर्य तथा माधुर्य के समान है। द्रष्टा सचेतन सप्राण प्रकृति का मत्य के दर्पण के ममान अनुभव करता है। प्रकृति चेतन-शिक्त से स्थानान्तारित न होकर उसी में आपूरित हो जाती है।"

२. विनयः नुलसी ; पद ४५।

# सकुचि समुद्र गनत श्रपरार्धाहं बंद समान भगवान। बदन प्रसन्न कमल ज्यों सन्मुख तेखत हों हो जैसे।

इस पद में सूर ग्रपने ग्राराध्य के मुख-कमल के सौन्दर्य को प्रत्यक्ष सम्मुख देखते हुए भी उनके शील पर ग्रधिक मुग्ध हैं। इस प्रमंग में यदि रूप की कल्पना होती भी है तो वह शक्ति ग्रौर शील का स्मरण दिलाती है—'चरण-कमलों की वन्दना करता हूँ। कमलदल के ग्राकार वाले नेत्र हैं जिससे ऐसे सुन्दर श्याम की त्रिभंगी सुन्दर छवि प्राणों को प्यारी है। जिन कमल-चरणों ने इतनों को तारा है, वे अया सूरदास के त्रिविध ताप नहीं हरेंगे।' परन्तु दास्य भक्ति के ग्रितिरक्त भक्ति साधना के ग्रन्य रूपों में भगवान् के व्यक्तित्व में सौन्दर्य की योजना प्रमुख है।

ह्प-सौन्दर्य माधुर्य भाव के ग्रालम्बन रूप में भगवान् की कल्पना सौन्दर्यमयी होना स्वाभाविक है। यह सौन्दर्य कल्पना प्रकृति में ग्रपना रूप भरती है। प्रकृति के ग्रनंत रंग-रूप, उसकी सहस्र-सहस्र स्थितियाँ उपमानों की ग्रालंकारिक योजना में रूप को सौन्दर्य दान करती हैं। सौन्दर्य-चित्ररा में प्रयुक्त उपमानों की विवेचना ग्रलंकारों के ग्रन्तर्गत की जा सकती है। परन्तु ग्राध्यात्मिक सौन्दर्य की इस कल्पना में भगवान् का रूप केवल ग्रलंकार का विषय न होकर साधना का ग्रालम्बन है। भक्त कि ग्रपने ग्राराध्य के रूप को ग्रनेक ग्रवस्था, स्थित तथा परिस्थितियों में रखकर देखता है ग्रीर उस चिर नवीन रूप की ग्रामिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से करता है। वह उस सौन्दर्य को व्यक्त करके भी व्यक्त नहीं कर पाता ग्रीर स्वयं मुग्ध-मौन हो उठता है। मध्ययुग के उत्तर रीति काल में सौन्दर्य कल्पना का ग्रालम्बन तो यही रहा, पर साधक का मुग्ध भाव नहीं मिलता। भक्त कवियों ने कृष्ण के रूप का वर्णन विभिन्न ग्रवस्थाग्रों ग्रीर स्थितियों में किया है। साथ ही उनके रूप-सौन्दर्य को विभिन्न छायातपों में भी उपस्थित किया गया है। सूर रूप-सौन्दर्य के वर्णन में ग्राहितीय हैं। एक ही स्थित को ग्रनेक प्रकाशों से उद्धासित करने की प्रतिभा सूर में ही है। तुलसीदास ने 'गीतावली' में इसी शैली को एक सीमा तक ग्रपनाया है।

रूप में ग्राकार ग्रौर व्यक्तित्व—संतों ग्रौर प्रेमी-साधकों के विषय में कहा गया है कि उनके सामने जो रूप था उसमें ग्राकार की सीमाएँ नहीं हैं। परन्तु भक्त किवयों के रूप में ग्राकार सिन्नहित है। उनके सामने सौन्दर्य की प्रत्यक्ष कल्पना है जिसमें रूप के साथ ग्राकार की सीमाएँ भी हैं। साथ ही यह भी समभ लेना ग्रावश्यक है कि इस रूप में व्यक्तित्व का ग्रारोप नहीं है ग्रौर उसके ग्राकार में सीमाग्रों का वन्धन भी नहीं है। सौन्दर्य की ग्रनन्त ग्रौर ग्रलौकिक भावना में रूप खोकर ग्ररूप हो जाता है ग्रौर

१. सूरसागर; प्र० स्कं०; पद 🖘

२. सर्सागर; प्र० स्कं; पद ३६ ।

उसके सप्राग्-सचेतन ग्राकार में सीमा से ग्रसीम की ग्रोर प्रसरित होकर मिट जाने की संभावना बनी रहती है। सुरदास के लिए ग्राराध्य के स्थिर-सौन्दर्य पर रुकना कठिन है। यही कारए। है कि उनके चित्रों में चेतन, ग्रनन्त ग्रौर ग्रलौकिक सौन्दर्य की ग्रोर क्रमशः बढ़ने की प्रवृत्ति है। सीमा के ग्रनुसार भक्त कवियों की रूपोपासना के विषय में यही कहा जा सकता है। रीति काल के कवियों में वस्तू रूप स्थिर-सौन्दर्य को ग्रलौकिक या चमत्कृत भावना में परिसमाप्त करने की प्रकृति पाई जाती है। साथ ही इस काल की अलौकिक भावना चमत्कार से सम्वन्धित है। तूलमी अवश्य अपने आराध्य के स्थिर-सौन्दर्य पर रुकते हैं, क्योंकि उन्हें रूपकार के साथ शील तथा शौर्य का समन्वय भी करना था। लेकिन इनके सौन्दर्य में भी भ्रनन्त की भावना साथ चलती है। तुलसी ने 'रामचरित-मानस' में राम के रूप ग्रौर ग्राकार के माथ व्यक्तित्व जोडने का प्रयास किया है। 'रामचरित-मानस' प्रवन्ध काव्य है ग्रौर नायक के रूप में राम के रूपाकार में व्यक्तित्व का संकेत देना किव के लिए ग्रावश्यक हो उठा है। फिर भी किव ने इन वर्गानों में ग्रनन्त सौन्दर्य के संकेत सन्निहित कर दिए हैं। राम के नख-शिख का समस्त रूपाकार ग्रपने व्यक्तित्व के साथ भी सौन्दर्य को सीमाएँ नहीं दे सका "वह उसे पाने के प्रयास में अलौकिक और अनन्त होकर अरूप ही रहा। तुलसी प्रसिद्ध प्रकृति-उपमानों में राम के रूप की कल्पना करते हैं-

# काम कोटि छवि स्याम सरीरा। नील कंज वारिद गंभीरा। ग्रह्म चरन पंकज नख जोती। कमल दलन्हि बँठे जनुमोती।।

परन्तु इस सीन्दर्य के वर्णन में रंग-रूपों के ग्राधार पर कोई चित्र उपस्थित करने में ग्राधिक किव का ध्यान कभी 'त्रपुर धुनि मुनि मुनि मन मोहा' कभी 'विष्र चरन देखत मन लोभा' ग्रीर कभी 'ग्रानि प्रिय मधुर तोनरे बोला' पर जाता है। किव का मन ग्राराध्य के रूप से ऐसा उद्धासित हो रहा है कि उसको मौन होना पड़ता है—

### रूप सर्काह नींह कहि श्रुति सेषा। सो जानइ सपनेहुँ जेहि देखा। १

वस्तु-रूप स्थिर सौन्दर्य — वैष्णव भक्त-किव अपने आराध्य के आकर्षक-रूप सौन्दर्य की स्थापना करता है, लेकिन उसके साथ ठहर नहीं पाता। प्रकृतिवादी साधक भी प्रकृति के रूपात्मक सौन्दर्य से आकर्षित होता है, परन्तु आगे अपनी चेतना के सम पर उसके सौन्दर्य को सर्वचेतनामय कर देता है। फिर भी व्यापक सौन्दर्य योजना में वस्तु-रू। के स्थिर खंड-चित्र आ जाते हैं और ये प्रकृति उपमानों की

१. रामचिरतमानसः तुलसी ; बाल ०, दो० १६६ । तुलसी के इन रूप-वर्णनो में वर्णन-स्थिति का दृष्टिविन्दु विशेष महत्व रखता है । उन्होंने जिस दृष्टि में अथवा जिस वस्तु-स्थिति के अनुसार राम के रूप का वर्णन किया है, वहीं में उनको प्रारम्भ भी किया है (पुरगमन; बा० दो० २१६) उपवन-प्रसंग; बा०; दो० २३३)

ग्रालंकारिक योजना पर ही निर्भर हैं,। वस्तुतः सौन्दर्य के प्रकृति सम्बन्धी स्थिर उप-मानों को ये वैष्ण्व किव ग्रपनी साधना में इस प्रकार मिला चुके हैं कि उनके बिना एक पग ग्रागे चलते ही नहीं। इन किवयों में ये उपमा ग्रीर रूपक बिना प्रयास के ग्राते जाते हैं ग्रीर इनके प्रयोगों को हम रूढ़ि-रूप या फ़ार्मल कह सकते हैं। लेकिन इन भक्तों के साथ ये सजीव हैं। इनकी रूप-साधना के साथ एकाकार होकर ये सजीव ही नहीं वरन् ग्रमृत-प्राण हो चुके हैं। वैष्ण्व भक्त किव कमल-मुख, कमल-नयन, कमल-पद सहज भाव से कहता जाता है। परन्तु इन रूपक ग्रीर उपमाग्रों के ग्रति-रिक्त किव कभी-कभी स्थिति ग्रादि को लेकर वस्तूत्प्रेक्षा ग्राद्य के द्वारा स्थिर-सौन्दर्य की कल्पना कर लेता है। ये रूप की स्थितियाँ सारे भक्ति-काव्य में व्यापक रूप से फैली हैं ग्रीर इनमें ग्रधिकांश ग्रनन्त-सौन्दर्य की भावना में डूब जाती हैं। सूर के चित्र में बालकृष्ण की लट केन्द्र में है—

> लट लटकिन मोहन मिस बिंदुका तिलक भाल सुखकारी। मनहुँ कमल ग्रालिशावक पंगति उठित मधुप छिब भारी।

फिर केन्द्र में छोटे दाँतों की चमक ग्रा जाती है-

ग्रल्प दसन कलबल करि बोलनि नींह विधि परित विचारी । निकसत ज्योति ग्रधरनि के बिच ह्वं विधु में बीजु उज्यारी।

इसी प्रकार यमुना तट पर खड़े होकर ब्रजनारियों के विहार को देख रहे कृष्ण के सौन्दर्य के विषय में सूर कल्पना करते हैं—'मोर मुकुट को घारण किए हुए हैं; कानों में मिण-कुंडल ग्रौर वक्ष पर कमलों की माला सुशोभित है, ऐसे सुन्दर सलोने श्याम के शरीर पर नवीन बादलों के बीच में बगलों की पंक्ति सुशोभित है। वक्षस्थल पर ग्रनेक लाल पीले श्वेत रंग की वनमाला शोभित है, लगता है मानों देवसिर के किनारे नाना रंग के तोते डर छोड़कर बैठे हैं। पीताम्बर युक्त किट पर इस प्रकार क्षुद्रघंटिका बज रही है, मानों स्वर्ण-सिर के निकट सुन्दर मराल बोलते हैं।' तुलसीदास 'गीतावली' में राम के सौन्दर्य की कल्पना इस प्रकार ग्रधिक करते हैं, क्योंकि उनके राम में कृष्ण जैसी क्रीड़ात्मकता नहीं है। इस स्थिति में कृष्ण के सचेतन गतिशील सौन्दर्य के समक्ष तुलसी राम का ऐश्वर्यशील सौन्दर्य उपस्थित कर सकें हैं। इसका कारण है। तुलसी की दास्य-भिक्त ऐश्वर्य की रूप-साधना है, जब कि कृष्ण-भक्त कवियों की साधना में लीलामय सौन्दर्य का माहात्म्य है। तुलसी राम के रंग के विषय में प्रकृति उपमानों की योजना करते हैं—'कामदेव ग्रौर मोर की चन्द्रिकाग्रों की ग्रामा के सौन्दर्य का भी राम के शरीर की ज्योति निरादर करती है—ग्रौर नीलकमल, मिण, जलद इनकी

१. सूरसागर ; इस० स्कं०, पद १४०।

२. वही० : दश० स्कं०, पद १२६३ |

उपमाएँ भी कुछ नहीं हैं।' रंग के बाद किव मुख पर ग्राता है—'नील कमल से नेत्रों के भ्रूपर काजल का टीका मुशोभित है, मानों रसराज ने स्वयं चन्द्र-मुख के ग्रमृत की रक्षा के लिए रक्षक रखा है, ऐसी शोभा के समुद्र राम लला हैं।' इसके ग्रागे के चित्र में श्रलकावली के सौन्दर्य को प्रस्तुत करने के लिए गम्योत्प्रेक्षा के द्वारा गतिशीलता का भाव व्यक्त किया गया है—'गभुग्रारी ग्रलकों में सुन्दर लटकन मस्तक पर शोभित है, मानों तारागण चन्द्रमा से मिलने को ग्रंधकार विदीर्ण करते हुए मार्ग बनाकर चले हैं।' कभी तुलसी रूप की एक स्थिति को उत्प्रेक्षा के माध्यम से चित्रित करते है—

चारु चिबुक नासिका कपोल, भाल तिलक, भृकुटि। स्रवन ग्रथर सुन्दर, द्विज-छिब ग्रनूप न्यारी। मनहुँ ग्ररुन कञ्ज-कोस मंजुल जुगपाँति प्रसव। कुंदकली जुगुल जुगुल परम सुभ्रवारी।

कहीं-कहीं ऐश्वयं के वर्णन के अन्तर्गत रूप के स्थिर खण्ड-चित्र बहुत दूर तक आते गए हैं श्रीर सब मिलाकर चित्र एक व्यापक शील ग्रौर सौन्दर्य का समन्वित भाव प्रदान करता है—'माई री जानकी के वर का रूप तो सुन्दर है । देखो ! इन्द्रनील मिए। के समान सुन्दर शरीर की शोभा मनोज से भी ग्रधिक है। चरण ग्रह्ण हैं, ग्रंगुलियाँ मनोहर हैं। द्युतिमय नखों में कुछ ग्रधिक ही लालिमा है, मानों कमल पत्रों पर मुन्दर घेरा बनाकर मंगल नक्षत्र बैठे हैं । पीत जानु ग्रौर सुन्दर वक्ष मिण्यों से युक्त हैं, पैरों में नूपरों की मुखरता सोहती है, मानों दो कमलों को देखकर पीले पराग से भरे हुए ग्रलिगरा ललचा रहे हैं । स्वर्ग-कमलों की कोमल किंकनी मरकत शैल के मध्य तक जाकर भयभीत हो भूक गई है ग्रौर उससे लावण्य चारों ग्रोर विकसित हो रहा है। "विचित्र हेममय यज्ञोपवीत ग्रौर मुक्ता की वक्ष-माला तो मुभे बहुत भाती है, मानों बिजली के मध्य में इन्द्र-धनूष ग्रीर बलाकों की पंक्ति ग्रा गई है। शंख के समान कंठ है, चिबुक ग्रौर ग्रधर सुन्दर हैं ग्रौर दाँतों की सुन्दरता को क्या कहा जाय, मानों वज्र अपने साथ विद्युत और सूर्य की श्राभा को लेकर पद्मकोष में बसा है । नामिका सुन्दर है ग्रीर केशों ने तो ग्रन्पम शोभा धारए की है, मानों दोनों स्रोर भ्रमरों से घर कर कमल कुछ हृदय से भयभीत हो उठा है।' इस वस्तु-रूप की स्थिर कल्पना में, कवि ने प्रौढ़ोक्ति के द्वारा जो प्रकृति-उपमानों की योजना की है वह स्वयं सौन्दर्य को ग्रलौकिक की ग्रोर ले जाती है। यह राम के ऐश्वर्य ग्रीर सीन्दर्य के अनुरूप भी है। तुलसी के सीन्दर्य चित्र ग्रिधिकतर

१. गीता० तुलसी ; बा०, पद १६ ।

२. वही; वही ; बा०, पद २२ |

इ. वहीं; वहीं, बा०, पद १०६

ऐसे ही हैं। किष्ण-गीतावली में कृष्ण का रूप-वर्णन कम है पर जो चित्र हैं उनमें ऐक्वर्य के स्थान पर गतिशील चेतना ग्रधिक है। तुलसी कृष्ण की उनींदी ग्राँखों का चित्र उपस्थित करते हैं—

म्राजु उनींदे म्रार् मुरारि । म्रालसवंत सुभग लोचन सिंख छिन मूँदत छिन देत उघारी ॥ मनहुँ इन्दु पर खक्षरीट दोउ कछुक म्रहन विधि रचे सँवारी ॥

यहाँ तक वस्तूत्प्रेक्षा में स्थिर रूप की कल्पना है; पर ग्रागे—

कुटिल श्रलक जनु मार फंद कर गहे सजग ह्वं रह्यो सॅभारी। मनहुँ उड़न चाहत श्रति चंचल पलक पंख छिन देत पसारी।।

इस चित्र में स्फुर एशील गित का भाव सिन्निहित है। राम-भिक्त परम्परा में तुलसी के आगे कोई महत्त्वपूर्ण किव नहीं हुआ है और कृष्ण-भक्त किवयों में मूर को छोड़ कर अन्य किसी में सौन्दर्य का अधिक व्यक्त आधार नहीं है। बाद के भक्त किवयों का सौन्दर्य मानवी रूप और उसके श्रृंगार में ही अधिक व्यस्त रहा है। इनमें प्रकृति के माध्यम से सौन्दर्य की स्थापना वैसी व्यापक नहीं मिलती। आगे हम देखेंगे कि रीति-परम्परा के किवयों ने बाद के भक्त किवयों की रूप और श्रृंगार की भावना को चमत्कृत रूप में ग्रहण किया है।

सचेतन गितशील सौन्दर्य — भक्त की सौन्दर्य-भावना रूप, ब्राकार ग्रीर रंग ग्रादि तक ही सीमित नहीं है। यह सौन्दर्य रूपमय होकर भी गितमय तथा स्फुरण्ञशील है। वस्तुरूप की स्थिरता में सौन्दर्य सीमित हो जाता है ग्रीर कम लगने लगता है। इसी कारण भक्तों के सौन्दर्य का ग्रादर्श स्थिरता से गित की ग्रीर है। यह गित चेतना का भाव है जिसे ग्रधिकतर किवयों ने गम्योत्प्रेक्षा के माध्यम से व्यक्त किया है। सूर के लीलामय कुष्ण के रूप में यह ग्रधिक व्यक्त हो सका है ग्रीर सूर प्रकृति-उपमानों की उत्प्रेक्षाग्रों से इसको प्रस्तुत करने में प्रमुख हैं। प्रकृति के क्रिया-व्यापार ग्रीर उसकी गितशील चेतना इस सौन्दर्य-योजना का ग्राधार है। हम प्रथम भाग में कह चुके हैं कि प्रकृति को रूपात्मक सौन्दर्य के समानान्तर है। ग्रीर इसी ग्राधार पर प्रकृतिवादी किव प्रकृति को रूपात्मक सौन्दर्य के साथ सप्राण ग्रीर सचेतन देखता है।

१. तुलर्सी के इस प्रकार के कुछ चित्र वालकारड के अन्तिम पदों में अधिक विस्तृत हैं। उत्तर-कारड में भी इस प्रकार के पद हैं। पद २ (भोर जानकी जीवन जागे) से आरम्भ होकर पद १६ (देखो रचुपति-छवि अतुलित अति) तक इसी प्रकार सौन्दर्य के वस्तु-रूप खंड-चित्र हैं। इनमें उपमानों की प्रौड़ोकि सम्बन्धा योजना से एश्वर्य और शीलयुक्त रूप उपस्थित किया गया है जिसमें अलौकिक भावना भी है।

२. कृ० गीता०: तुलसी : पद २१।

तुलसी के राम लीलामय नहीं हैं, परिणामस्वरूप उनको ग्रपने ग्राराध्य के सौन्दर्य को सचेतन चित्रित करने का ग्राग्रह नहीं है। परन्तु उनमें इन चित्रों का नितान्त ग्रभाव नहीं है---'शिशु स्वभाव से राम जब ग्रपने हाथों से पैर को पकडकर मुँह के निकट ले ब्राते हैं, तो लगता है मानों दो सुन्दर सर्प शिश से कमलों में सुधा ग्रहरा करते हुए सुशोभित हैं। वे ऊपर खेलीना देख किलकी भरते हैं ग्रीर बार-बार हाथ फैलाते हैं मानों दोनों कमल चन्द्रमा के भय से ग्रत्यन्त दीन होकर सूर्य से प्रार्थना करते हैं।' इन रूप-चित्रों में स्थिति के साथ गति की व्यंजना भी है। सूर इस प्रकार की व्यंजना करने में ऋदितीय हैं। इन्होंने अपने लीलामय ब्राराध्य के सौन्दर्य को इस प्रकार ग्रधिक चित्रित किया है, यद्यपि उसमें ग्रनन्त ग्रीर ग्रलीकिक होने की प्रवृत्ति है। कृष्ण की लीला में गतिमय चेतना का भाव छिपा हम्रा है, उनका चित्र इसीसे स्फूरगाशील हो जाता है। सूर की उर्वर कल्पना में कृष्ण का रूप-सौन्दर्य, चाहे बाल-क्रीडा के समय का हो, या गोपी-लीला के समय का हो, या गोचारण के बाद का हो अथवा रास के समय का हो, प्रत्येक स्थिति में एक गति और क्रिया की भावना से युक्त हो जाता है। इस रूप की उद्भावना के लिए सूर प्रकृति-उपमानों की योजना के लिए स्वतःसम्भावी ग्रथवा प्रौढोक्ति संभव ग्राधार ग्रहण करते हैं ग्रौर चित्र को गति तथा सप्राण भावना से सजीव कर देते है। ग्रन्य कृष्ण-भक्त कवियों में यह कौशल कम है । बाद के किवयों में यत्र-तत्र सुर का ग्रनुकरण मिल जाता है । गदाधर कल्पना करते हैं---

मोहन बदन की शोभा।
जाहि निरखत उठत मन ग्रानंद की गोभा।
भ्रोंह सोहन कहा कहूँ छिव भाल कुंकुंम बिंदु।
स्याम बादर रेख पय मानों ग्रबही उदयों इंदु।
लिलत लोल कपोल कुंडल मानों मकराकार।
युगल शिश सौदामिनी मानों नाचत नट चटसार।

इसमें बादर की रेखा पर उदित चन्द्रमा स्थिर-सौन्दर्य का रूप है और सौदामिनी की चटसार में शिश का नृत्य गतिशीलता का भाव देता है। परन्तु सूर में ऐसे चित्रों का व्यापक विस्तार है। बाललीला के क्रीड़ाशील रूप-चित्रण में अनेक सौन्दर्य-चित्र हैं— 'नीलवर्ण कृष्ण को जब जननी पीले वस्त्र से आच्छादित करती है तो एक अद्भुत चित्र की कल्पना उठती है, मानों तड़ित अपने चंचल स्वभाव को छोड़कर नील वादलों

१. गीता०; तुलसी; बा०, पद २० । तुलनीय मुर के पद १४३, स्कं० दशम ।

२. कीर्तनसंग्रह (भाग ३ उत्त०); पृ० १६ ।

पर नक्षत्रमाला की श्रोभा देखती है।" इस प्रकृति की प्रौढ़ोवितसम्भव कल्पना में गतिमय सौन्दर्य का ग्रद्भुत भाव है। कामदेवों के समूह की छाई हुई छवि के माध्यम से कवि ग्रलीकिक भावना का संकेत देता है।--'माई री, सुन्दरता के सागर को तो देखो ! वृद्धि-विवेक तो उसका पार ही नहीं पाता; श्रौर चतुर मन श्राकाश के समान प्रशस्त ग्राश्चर्य चिकत फैल जाता है। वह शरीर ग्रत्यंत गम्भीर नील सागर है ग्रीर 'कटिपट पीली उठती हुई तरंगें हैं। वे जब इधर-उधर देखते हुए चलते हैं तो सौन्दर्य ग्रधिक बढ जाता है "समस्त ग्रंग में भँवर पड़ जाते हैं ग्रौर उसमें नेत्र ही मीन है, कंडल ही मकर है और सुन्दर भुजाएँ ही भुजंग हैं।' इस रूपक में वस्तु-स्थितियों के द्वारा प्रकृति-रूप सौन्दर्य की गतिशील व्यंजना कवि करता है, सागर अपने सौन्दर्य-भाव के साय तरंगित हो उठता है। सौन्दर्य के इस रूप को जैसे कवि बार-बार सम्बोधित कर उठता है--'देखो, यह शोभा तो देखो। यह कंडल कैसा भलक रहा है, देखों तो सही। यह सौन्दर्य कोई नेत्रों से देखेगा कैसे, पलक तो लगती नहीं। सून्दर-सुन्दर कपोल ग्रौर उसमें नेत्र हैं इस प्रकार चार कमल हैं। मानों सुखरूपी सुधा-सरोवर में मकर के साथ मीन कीड़ा करती है। कृटिल ग्रनकें, स्वभावतः हरि के मुख पर आ गई हैं, मानों कामदेव ने अपने फंदों से मीनों को भयभीत किया है।" सूर फिर दूसरे कोएा से कुंडल की शोभा की ग्रीर संकेत कर उठते हैं—'देख! लोल कुंडलों को तो देखो। सुन्दर कानों में पहन रखा है ग्रीर कपोलों पर उनकी अलक पड़ती है। मुखमंडल रूपी सुधा-सरोवर को देखकर मन डूब गया-शौर यह मकर जल को भकभोरता हमा छिपता प्रकट होता है। यह मुख कमल का विकासमान सौन्दर्य है जिस पर युवतियों के नेत्र भ्रमर हैं भौर ये पलकें प्रेम-लहर की तरंगें हैं।" यह समस्त सौन्दर्य इस प्रकार व्यक्त होता है कि अपनी चंचलता में अधिक आकर्षक हो उठता है ग्रीर देखने वाले की पकड़ में भी नहीं ग्राता।—'चतुर नारियाँ उस सौन्दर्य को देखती हैं, मूख की शोभा में मन घ्रटककर लटका हुआ है ग्रौर हार नहीं मानता। ज्याम शरीर की मेचमयी आभा पर चिन्द्रका भलकती है। जिसको बार-बार देखकर नयन थिकत हो रहे हैं और स्थिर नहीं होते । इयाम मरकत-मिएा के बड़े नग हैं और सखा नाचते हए मीर हैं-इसे देखकर ग्रत्यधिक ग्रानन्द होता है। कोई कहता है सरचाप गगन से प्रकाशित हुआ है-इस सौन्दर्य को देखकर गोंपियाँ कहीं हर्षित और

१. सरसा०; दशमस्कं, ५० १४३—'श्रांगन चलत बुदुरुवन थाय।'

२. बही; बही, पद ७२४ ।

३. र्कार्त० (भा० ३ उत्त०); १० १७—'देखिरी देख कु डल भलक।'

२. कीर्न॰ (भाग ३ उत्त०); पृ० १८— दिखरी कुंडल लोल ।

कहीं उदास हैं।' इसमें 'भलकते', 'नाचते' और 'प्रकाशित' ग्रादि में गित का सौन्दर्य है। रास के प्रसंग में यह सौन्दर्य-चित्रण श्रीर भी प्रत्यक्ष हो उठता है—

देखो माई रूप सरोवर साज्यो।

बज बिनता बार वारि वृन्द में श्री बजराज बिराज्यो।।
लोचन जलज मधुप ग्रलकावली कृंडल मीन सलोल।
कुच चक्रवाल विलोकि वदन बिधु बिहरि रहे ग्रनमोल।।
मुक्तामाल बाल बग-पंगति करत कुलाहल कूल।
सारस हंस मध्य शुक सैना बंजयन्ति समतूल।।
पुरइन कपिश निचोल विविध रंग विहँसत सचु उपजावै।
सूरइयाम ग्रानदकंद की शोभा कहत न ग्रावै।।

इस रास-लीला में कृष्ण का रूप-सौन्दर्य प्रकृति के उपमानों से जैसे नृत्य कर उठा है। विभिन्न रंगों के छाया-प्रकाश के साथ पक्षियों के कोलाहल का ग्रारोप सौन्दर्य की चेतना से सम उपस्थित करता है। यह स्फुरणशील चिरनवीन सौन्दर्य भक्त की पकड़ के बाहर का है; ग्रौर इसीलिए सूर के शब्दों में 'कहत न ग्रावै'। उस ग्रानन्दकंद के विविध विलास को कोई कहेगा भी कैसे।

श्चनन्त श्रौर श्रसीम सौन्दर्य — जब सौन्दर्य ठहरता नहीं, वह परिवर्तित होकर नवीन हो जाता है, उस समय उसमें सीमा से श्रसीम की श्रोर श्रौर रूप से श्ररूप की श्रोर जाने की प्रवृत्ति होती है। सूर के पिछले चित्रों में यह भावना हम देख चुके हैं। चित्रों में गित का भाव श्रसीम श्रौर श्ररूप की श्रोर ले जाता है। सूर के सामने श्राराध्य का रूप श्रत्यधिक प्रत्यक्ष है श्रौर उसको देखकर मित मुग्ध हो जाती है, बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। इस प्रकार सूर के चेतनशील चित्रों में भी श्रनन्त की व्यंजना है। तुलसी में लीलाम्य की भावना के साथ गित का रूप भी नहीं है। इन्होंने राम के ऐश्वर्य रूप को ही श्रसीम श्रौर श्रनन्त चित्रित किया है। इस श्रनन्त सौन्दर्य की कल्पना में प्रकृति-उपमानों की साधारण सौन्दर्य-बोध की भावना कुंठित हो जाती है, उनकी योजनाश्रों में सिन्निहत गितशीतलता परिवर्तन के साथ जड़ तथा स्थिर हो जाती है, परन्तु श्राराध्य का सौन्दर्य उनकी सीमाश्रों का श्रतिक्रमण करके भी चिर नवीन है। प्रकृतिवादी के सामने जब प्रकृति की सचेतन भावना के श्रागे उसका सौन्दर्य प्रसरित हो जाता है, उस समय यह सौन्दर्य भाव इन्द्रियों की सीमा में श्रनन्त श्रीर श्रसीम हो उठता है। वैष्णव किंत की स्थित भी ऐसी है, वह श्रपने श्राराध्य को रूप से श्ररूप श्रौर सीमा से श्रसीम में देखता है। इस रूप को व्यक्त करने के लिए वह प्रकृति की उसी श्रसीम सौन्दर्य भावना

१. वही : पृ० १७—'निरखत रूप नागरि नार।'

२. म्रसा०; दशम स्कं०, ५० ४३८ ।

को ग्रहगा करता है । इस ग्रभिव्यक्ति में भक्त कवि श्रृंगार, कामतरु, कामदेव, ऋतु-राज तथा नन्दन वन म्रादि स्वर्गीय कल्पनाम्रों का म्राश्रय लेता है म्रौर म्राकर्षण के उल्लास को मिला देता है । समस्त चित्र में रूप ग्रौर गति के उपमानों का योग तो रहता ही है । तुलसी 'राम की बाल-छवि का वर्गन किस प्रकार करें । यह सौन्दर्य तो सभी सुखों को म्रात्मसात् किए हुए है म्रौर सहस्रों कामदेवों की शोभा को हरणकरता है; ग्रहणता मानों तरिण को छोड़कर भगवान् के चरिणों में रहती है । हनभुन करने वाली किंकिगी स्रौर नूपर मन को हरते हैं । भूषणों से युक्त सुन्दर क्यामल शिशु-वृक्ष ग्रद्भुत रूप से फला हुग्रा है । घुटुरुग्रों से ग्रांगन चलने से हाथ का प्रतिबिम्ब इस प्रकार सुशोभित होता है, मानों उस सौन्दर्य को पृथ्वी कमल-रूपी संपुटों में भर-भर कर लेती है । 'तुलसी के सामने 'लड़खड़ाते', किलकारी भरते' राम के सौन्दर्य का क्रीड़ात्मक रूप है जो कवि की प्रौढ़ोक्ति-संभव उत्प्रेक्षाग्रों के ग्रनन्त सौन्दर्य में खो जाता है। ग्रागे दुसरे चित्र में तूलसी के सामने---मूनि के संग जाते हुए दोनों भाइयों का सौन्दर्य है। 'तरुगा तमाल ग्रौर चम्पक की छवि के समान तो कवि स्वभावतः कह जाते हैं; शरीर पर भूषण ग्रौर वस्त्र सूशोभित हो रहे हैं, सौन्दर्य जैसे उमंगित हो रहा है। शरीर में कामदेव ग्रौर नेत्रों में कमल की शोभा ग्राक्षित कर रही है। पीछे धनूष, कर-कमलों में बारा और कटि पर निषंग कसे हैं; इस शोभा को देख कर समस्त विश्व की शोभा लघू लगती है।' इस सौन्दर्य के चित्र में प्रकृति के उपमानों के स्थान पर स्वयं सौन्दर्य ग्रौर लावण्य उल्लसित हो उठा है जिसके समक्ष विश्व का प्रत्यक्ष-सौन्दर्य फीका है। ऐसी स्थिति में प्रकृति-रूप का प्रयोजन ही नहीं रह जाता । तुलसी ने स्वर्गीय प्रतीकों के माध्यम से ग्रसीम की भावना प्रस्तूत की है-- 'हे सखी, राम-लक्ष्मण जब हिष्ट-पथ पर ग्रा जाते हैं, उस समय उस सौन्दर्य के समक्ष लगता है जनकपुर में अनेक आहम-विस्मृत जनक हो गए हैं। पृथ्वीताल पर यह धनुष-यज्ञ तो ग्राश्चर्य देने वाला है, मानों सून्दर शोभित देव-सभा में कामदेव का कामतरु ही फलित हो उठा है।' यह भावात्मक रूप ग्रनन्त की ग्रोर प्रसरित है। इसके ग्रागे एक चित्र में एक सखी दूसरी सखी को जिस सौन्दर्य की श्रोर ग्राकांषत करती है वह नितान्त भाव रूप है-

> नेकु, सुमुखि चित लाइ चितौ, रो। राजकुँवर मुरित रचिबे को रुचि सुबरंचि स्नम कियो है कितै, रो।।

१. गीता ०; तुलसी ; बा०, पद २७।

२. वही; वहीं ; बा०, पद ७५।

३. वहीं; वहीं ; बा॰, पद ७४ |

# नख सिख सुन्दरता ग्रवलोकत कह्यो न परत सुख होत जितौ, री। साँवर रूप-सुधा भरिबे कहँ नयन-कमल-कल-कलस रितौ, री।।

इसमें रूप की रेखाएँ नहीं हैं, केवल 'रूप-सुधा' ग्रीर 'नयन कमल-कलस' की परमपरित रूपात्मकता सौन्दर्य-भाव की व्यंजना करती है। सूर में रूप से ग्रनन्त की ग्रोर बढ़ने की प्रवृत्ति उतनी नहीं है जितनी गितशीलता को ग्रनन्त की भावना में परिसमाप्त करने की। साथ ही ग्रागे हम देखेंगे कि सूर में ग्रलौकिक सौन्दर्य की कल्पना ग्रधिक है। जहाँ सूर ने ग्रनन्त सौन्दर्य को व्यक्त किया है, वहाँ भी प्रकृति-उपमानों के रूपात्मक चित्रों का ग्राधार लिया है। सूर कहने हैं—'शोभा कहने से कही नहीं जाती; लोचनपुट ग्रनन्त ग्रादर से ग्राचमन करते हैं पर मन रूप को पाता कहाँ है?' ग्रागे रूपात्मक चित्र ग्राते हैं—'जलयुक्त घनश्याम के समान सुन्दर शरीर पर विद्युत के समान वस्त्र ग्रीर वक्ष पर माला है। शरीर रूपी धातु शिखर पर शिखी-पक्ष लगता है पुष्प ग्रीर प्रवाल लगे हैं '' कपोल पर कमल की किरए। ग्रीर नेत्र का सौन्दर्य लगता है कमलदल पर मीन हो ं 'फर यही शोभा ग्रनन्त सौन्दर्य में इस प्रकार लीन हो जाती है—

प्रति प्रति ग्रंग ग्रंग कोटिक छिब सुनि सिख परम प्रबीन। ग्रंघर मधुर मुसकानि मनोहर कोटि मदन मन हीन। सूरदास जहाँ हिष्ट परत है होत तहीं लवलीन।।

वस्तुत: इस म्रनन्त सौन्दर्य में दृष्टि टिकती नहीं, वह जहाँ का तहाँ लीन होकर म्रात्म-विस्मृत हो जाती है। यही इस सौन्दर्य का प्रभाव है ग्रौर चरम सीमा भी।

स्रलोकिक सौन्दर्य कल्पना—हप से ग्रह्प ग्रीर सीमा से ग्रसीम के साथ भक्त कि सौन्दर्य की ग्रलोकिक कल्पना करता है। इस विषय में संतों के प्रसंग में पर्याप्त उल्लेख किया गया है। यहाँ इतना ही कहा जा सकता है कि ह्प-सौन्दर्य की व्यंजना जब ग्राधार छोड़ना भी नहीं चाहती ग्रीर साधारण प्रत्यक्ष के स्तर से ग्रलग रहना चाहती है, तब वह ग्रलौकिक कल्पना का ग्राध्यय लेती है। तुलसी को ह्प का उतना मोह नहीं है; इसी कारण उनकी सौन्दर्य भावना ग्रनन्त में व्यंजित होती है, उसे ग्रलौकिक का ग्रधिक ग्राध्यय नहीं लेना पड़ता। सूर ने ग्रपने ह्प-चित्रों को ग्रलौकिक उद्भावना में ग्रधिक प्रस्तुत किया है। इसमें ह्प-च्यंजना का माध्यम स्वीकार करने के साथ परम्परा का ग्रनुसरण भी समभा जा सकता है। इन ग्रलौकिक चित्रों में भी दो प्रवृत्तियाँ प्रत्यक्ष हैं। एक में सौन्दर्य की ह्प-भावना हे जो प्रकृति-उपमानों द्वारा प्रस्तुत की गयी है। इसमें ग्रधिकतर रूपकातिशयोक्ति का प्रयोग हुग्रा है जिसमें उपमेय ग्रहश्य रहता है। केवल उपमानों से चित्र ग्रलौकिक हो उठता है। सूर ग्रलौकिक सौन्दर्य

१. वही; वही ; बा०, पद ७४ ।

२. सूरसा०; दशम०, स्कं० पद ४२५ ।

की ग्रोर संकेत करते हैं—'उस सौन्दर्य को देखो, कैसा ग्रन्धुत है—एक कमल के मध्य में वीस चन्द्रमा का समूह दिखाई देता है; एक शुक्र है, मीन है श्रौर दो सुन्दर सूर्य भी हैं।'' इसी प्रकार दूसरे स्थल पर—

नंद नंदन मुख देखो माई। श्रंग श्रंग छवि मनहु उये रिव शशि श्रह समर लजाई। खंजन मीन कुरंग भूंग वारिज पर श्रति रुचि पाई॥

म्रादि में उपमानों की विचित्र योजना म्रलीकिक सौन्दर्य की व्यंजना करती है। दूसरे प्रकार के चित्रों में रहस्य की भावना अलौकिकता के साथ पाई जाती है। इसमें ग्रलौकिकता के भ्राधार पर सौन्दर्य के विचित्र सामंजस्यों का रूप ग्राता है। एक सीमा तक इनमें उलटबांसियों का भाव मिलता है ग्रीर यह सूर के समस्त हष्ट्रकूटों के रूप-चित्रों के बारे में कहा जा सकता है। यह भाव विद्यापित के पदों में भी है, इससे यह प्राचीन परम्परा का ग्रनुसरण लगता है। विचित्रता का ग्राकर्षण इसका प्रमुख श्राधार है। जब सुर कहते हैं—'यह सौन्दर्य तो श्रनोखा बाग है। दो कमलों पर गज क्रीड़ा करता है और उसपर प्रेमपूर्वक सिंह विचरण करता है; सिंह पर सरोवर है, सरोवर के किनारे गिरिवर है जिस पर कमल पुष्पित है। उस पर सुन्दर कपोत बसे हैं ग्रीर उनपर ग्रमृत फल लगे हैं। फल पर पुष्प लगा है, पुष्प पर पत्ते लगे हैं ग्रीर उसपर शक, पिक, हिरन ग्रौर काग का निवास है। चन्द्रमा पर धनुष ग्रौर खंजन हैं श्रीर उनपर एक मिल्धर सर्प है। इस प्रकार सौन्दर्य की इस ग्रलौकिक ग्राभा में प्रत्येक ग्रंग की शोभा ग्रलग-ग्रलग है, उपमाएँ क्या बराबरी कर सकेंगी। इन ग्रधरों के सौभाग्य से विष भी सुधारस हो जाता है।' इस चित्र में रूपकाति श्रयोक्ति के द्वारा वैचित्र्य का भाव उत्पन्न किया गया है, जिसमें प्रकृति-रूपों की श्रद्भत योजना हृदय को ग्रलौकिक सौन्दर्य से भर देती है। इस प्रकार के ग्रधिकांश रूप-चित्र नारी (राधा) सौन्दर्य को लेकर हैं।

युगल सौन्दर्य — जिस प्रकार इन भक्त किवयों ने ग्राराध्य के सौन्दर्य को विभिन्न प्रकृति-उपमानों की योजनाग्रों से चित्रित किया है; उसी प्रकार इन्होंने युगल ग्राराध्य के रूप-सौन्दर्य को प्रस्तुत किया है। जिन समस्त प्रकृति-रूपों का उपयोग पिछले चित्रों में किया गया है, उन सबका प्रयोग युगल के सौन्दर्य को व्यंजित करने में हुग्रा है। सूर ने राधाकुष्ण की युगल मूर्त्त का चित्रण ग्रनेक प्रकार से किया है। इसका

१. वहां ; वहां, पृष्ठ १३६—'देखो सखी ऋद्भुत रूप ऋनूप।'

२. वही ; वही; पद ७१२।

३. वहीं; वहीं, पद १६८० । इस प्रकार अन्य अनेक पद हैं । पृ० ३६०— 'विराजन अंग-अंग रति बात ।' पृ० ४७१— 'देख सर्खा पंच कमल हैं शस्मु ।'

कारण है कि उनकी लीलाभिक्त, जिसमें भगवान् अपने भक्त के साथ निरन्तर लीला-मग्न हैं। तुलकी की भिक्त-भावना में न लीला का माहात्म्य है और न युगल सौन्दर्य का। 'गीतावली' में अवश्य राम और सीता के एक दो चित्र हैं जिनमें स्थिर रूपमयता से अनन्त में पर्यवसित होने की भावना है। '''राम और जानकी की जोड़ी सुशोभित है, क्षुद्र बुद्धि में उपमा नहीं आती। नील कमल और सुन्दर मेघ के समान वर है तथा विद्युत आभावाली दुलहिन है। विवाह के समय वितान के नीचे सुशोभित हैं, मानों कामदेव के सुन्दर मंडप में शोभा और श्रृंगार एक साथ छ्विमान है।'' इसमें शोभा और श्रृंगार में सौन्दर्य अरूप और अनन्त हो गया है। आगे के चित्र में सौन्दर्य की अमूर्त भावना अधिक प्रत्यक्ष है—

दूलह राम, सीय दुलही री।

घन-दामिनि-वर बरन-हरन-मन मुन्दरता नखसिख निबही, रो। मुखमा-मुरिभ सिगार-छिर दुइ मयन ग्रमिय-मय कियो है दही, रो। मिथ माखन सिय राम सँवारे, सकल-भुवन-छिव मनहुँ मही, रो। मुलसीदास जोरी देखत मुख सोभा ग्रमुल न जाति कही, रो। क्रम-रासि बिरची बिरंचि मनो सिला-लवनि रित-काम लही, रो।

परन्तु सूर के युगल-चित्रों में गितशीलता तथा ग्रलौकिकता ग्रिधिक है और ग्ररूप तथा ग्रमूर्त की भावना उनसे व्यंजित है। साथ ही इनमें संयोग-मिलन का रूप ग्रिधिक है। क्रीड़ा में, बिहार में, लीला में, रास ग्रौर विलास में राधा ग्रौर कृष्ण की संयुक्त भावना भक्त के सामने ग्रा जाती है। जिन प्रकृति-रूपों की उद्भावना से इन चित्रों को प्रस्तुत किया गया है, उनमें चेतन भावशीलता के साथ गितमय उल्लास मिनिहित है। प्रकृतिवादी तादात्म्य की मनःस्थिति में प्रकृति-सौन्दर्य की यही स्थिति रहती है। भेद यह है कि प्रकृतिवादी साधक हश्यात्मक सौन्दर्य से ग्रनन्त सौन्दर्य की ग्रोर बढ़-कर उससे तादात्म्य स्थापित करता है; उसके लिए प्रकृति ग्रालम्बन है, प्रत्यक्ष है। भक्त कि के लिये ग्राराध्य का रूप प्रत्यक्ष है, प्रकृति-रूपों का प्रयोग उसको व्यक्त करने के लिए उपकरण के समान है। यही कारण है कि भक्त की ग्रपने ग्राराध्य से तादात्म्य स्थापित करने की भावना युगल-रूप के संयोग में ग्रभव्यक्ति ग्रहण करती है। यमुना में क्रीड़ा करते राधा-कृष्ण का चित्र सूर के सामने है—'उन्मुक्त रूप से सुन्दर यमुना-जल में श्यामा ग्रौर श्याम विहार करते हैं। नील ग्रौर पीत कमलों के ऊपर मानों प्रात:कालीन नीहार छाया है। श्री राधा ग्रपने कर कमलों से बार-बार जल खिड़कती हैं, लगता है मानों पवन के संचरण से स्वर्ण्वता का मकरन्द भरता है

**१.** गीता**ः**; तुलसी ; बा॰, पद १०३।

२. बही०; बही; बा०, पद १०४।

स्रोर स्रितिसी पुष्प के सनान श्याम शरीर पर वे बूँदें एकान्त रूप से भलक उठती हैं, मानों सुन्दर सघन मेघ में प्रकाश समूह बूँदों के स्नाकार में विखर गया है। स्रोर जब राधा को कृष्ण दौड़ कर पकड़ लेते हैं, उस समय श्रृंगार ही मुग्ध हो जाता है; मानों लालाभ जलद चन्द्रमा से मिलकर सुधाधर स्नवित करता है। ' इसमें क्रीड़ात्मक युगल का गतिशील सौन्दर्य है। स्नागे के चित्र में संयोग-मिलन की भावना को प्रकृति में प्रति-बिम्बित करके व्यंजित किया गया है—

किशोरी म्रंग म्रंग भेंटी क्यामिंह। कृष्ण तमाल तरल भुज शाला लटिक मिनी जैसे दामींह। म्रचरज एक लतागिरि उपजै सोउ दीने करुणामींह। कछुक क्यामता साँवल गिरि की छायो कनक म्रगामींह।

इस मिलन-सौन्दर्य में अलौकिक व्यंजना और रहस्यात्मक भावना दोनों मिलती हैं। संयोग के एकान्त गोपनीय चित्र कूट के पदों में अलौकिक के साथ रहस्यात्मक हो उठते हैं। इनके आधार में वही भावना कार्य करती है जिसका उल्लेख किया गया है। उयहाँ इस प्रकार समस्त सौन्दर्य सम्बन्धी विवेचना में प्रकृति-उपमानों की योजना पर विचार किया गया है। और हम देखते हैं सौन्दर्य को रूप देने में प्रकृति-रूपों का महत्वपूर्ण योग है।

स्रन्य वैष्ण्व कियों में वैष्ण्व भक्तों के बाद स्रन्य वैष्ण्व कियों की सौन्दर्य योजना के विषय में उल्लेख कर देना स्रावश्यक है। वस्तुतः भक्तों ने भारतीय रूप-सौन्दर्य वर्ण्न की परम्परा को प्रप्नी साधना में स्रप्नाया है, जो स्रागे चल कर रीति-कालीन वैष्ण्व कियों में रूहिंगत हो गई है। इन कियों में भक्तों के सौन्दर्य का स्रूप्त ग्रीर स्रमीम भाव स्राराध्य के मानवी शरीर की सीमास्रों में स्रधिक संकुचित होता गया है। मूर के बाद भक्त कियों में क्रमशः सौन्दर्य की व्यञ्जना के स्थान पर उसका रूपाकार स्रधिक प्रत्यक्ष होता गया है और शरीर के साथ स्रलंक। रों का वर्ण्न भी अधिक किया जाने लगा। स्रागे चलकर रीतिकाल में यह प्रवृत्ति स्रधिक बढ़ती गई है। इस काल का स्वतन्त्र भक्त किव कृष्ण् के स्थाम शरीर, मोर मुकुट भौर मकराकृत कृष्डलों पर स्रधिक स्रासक्त है; पर रीतिकालीन किव स्राकार स्रौर शृङ्गार को प्रस्तुत करने में चमत्कृत उक्तियों का स्राश्रय लेता है। मीरा कृष्ण् के सौन्दर्य की व्यंजना नहीं करतीं। उनकी प्रेम-साधना स्रतिमानवी कृष्ण को स्वीकार करके चलती है, जिसमें मोर-मुकुटधारी श्याम के रंग में वे तल्लीन स्रौर भाव-मग्न हैं। इसी प्रकार श्रागे के

१. सूरसा० ; दशः पृ० ४५ र---'श्यामा श्याम मुनग यमुना जल निर्म्न म करत बिहार ।'

२. बही; बहो; पृ० ३ १३।

वहां : वहां; पृ० इ०० में पट--रमना युगल रस निधि बेलि । देखना चाहिये ।

उन्मुक्त प्रेमी किव रसखान के सामने प्रिय का रूप है, पर उसके सौन्दर्य को स्रिभिव्यक्त करने के लिए उनको उपकरणों को जुटाने की स्रावश्यकता नहीं हुई—

कल कानन कुंडल मोर पखा उर पंबनमाल बिराजित है।
मुरली कर में श्रधरा मुसकानि तरंग महाछवि छाजित है।।
रसखान लखें तन पीत पटा दामिति की द्युति लाजित है।
वह बासुरी को धुनि कान परें कलकानि हियो तिज राजित है।

इसमें सीन्दर्य-मृति अपनी भाव-भंगिमा में आकर्षक हो उठी है।

विद्यापित (क) — सूर के पूर्व होने पर भी विद्यापित भक्तों की परम्परा से अलग हैं। इन्होंने एकान्त प्रेम और यौवन की भावना के साथ सौन्दर्य का चित्रण किया है। प्रेम-भावना का सम्बन्ध सौन्दर्य और यौवन से घनिष्ट है और विद्यापित में यौवन का सौन्दर्य अपने चरम पर है। विद्यापित का प्रेम सांसारिक सीमाओं से घिरा हुआ है और अपनी समस्त गम्भीरता और व्यापकता में वह लौकिक ही है। इसीके अनुसार इनका सौन्दर्य गतिमय और स्फुरणशील भावना से युक्त होकर भी अनन्त की ओर नहीं जाता। भवत सूर के चित्रों में यदि सौन्दर्य का अनन्त प्रमार है, तो विद्यापित के क्य-चित्रों में खो जाने और विलीन हो जाने की भावना अधिक है। सूर के सौन्दर्य में आत्मतत्लीनता है और विद्यापित के सौन्दर्य में यौवन का उल्लास। साथ ही विद्यापित में स्त्री-सौन्दर्य का आकर्षण अधिक है—'नीले वस्त्र से शरीर छिपा हुआ है, लगता है घन के अन्दर दामिनी की रेखा हो। ……कामिनी ने अपना आधा मुख हँमकर दिखाया और आधा भुजा में छिपा रखा है, जान पड़ता है चन्द्रमा का कुछ भाग वादल से ढका है और कुछ राहु द्वारा ग्रस्त है।' फिर सौन्दर्य में श्रुगारिक भावना की गोधनीयता के कारण रहस्यात्मक प्रवृत्ति भी मिलती है, जिसमें किव क्ष्यकातिश्योक्ति का आध्य लेता है—

## म्राभिनव एक कमल कुल सजिन दौना निमंक डार। सेंहो फुल म्रोनिह सुखायल सजिन रसमय फुलल नेवार।

रीतिकालीन किव (ख)—सौन्दर्य की इसी पार्थिव-भावना ने भिवत-साधना में प्रेम का ग्रनन्त ग्राश्रय ग्रौर ग्रालम्बन प्रस्तुत किया था। परन्तु धीरे-धोरे रीतिकाल के किवयों में यह भावना शारीरिक रूप-वर्णन तक सीमित हो गई ग्रौर इस काल में सौन्दर्य केवल भाव-भंगिमाग्रों तथा विचित्र कल्पनाग्रों से सम्बन्धित रह गया। रीतिकाल के वैष्णव किवयों के सामने ग्राराध्य का रूप तो रहा है, पर उनकी सौन्दर्य व्यंजना कृतिम तथा ग्रलंकृत हो गई है। उसमें प्रकृति-उपमानों का ग्राश्रय कम लिया गया है;

१, सुन्दरीतिलकः भा० हरिश्चंद्र ; छंद ४०१

२. विद्यापति-पदावर्ला ; पद ८६ ।

३. वही; पद २६ ।

साथ ही उक्ति-वैचित्र्य के निर्वाह का भ्राग्रह बढ़ता गया है। रीतिकालीन सौन्दर्य-चित्ररण की परम्परा को भित्तकाल से अलग नहीं माना जा सकता। परम्परा एक है, केवल व्यंजना में भेद है। केशव जैसे भ्राचार्य के सामने भी कृष्ण का रूप है, चाहे वह परम्परा से ही श्रिषक सम्बन्धित हो—'चपला ही पट हैं, मोरपक्ष का किरीट शोभित है, ऐसे कृष्ण इन्द्रधनुष की शोभा प्राप्त करते हैं। (इस वर्षाकालीन गगन-चित्र के रूप में) कृष्ण वेग्रु बजाते, पद गाते, अपने सखा-रूपी मयूरों को नचाते हुए भ्राते हैं। भ्ररी, चातक के हृदय के ताप को बुभानेवाले इस रूप को देख तो सही—घनश्याम घने बादलों के रूप में वेग्रु धारण किए हुए वन से भ्रा रहे हैं।'' इसमें स्पष्ट ही एक भ्रोर भाव-भंगिमा की भ्रोर अधिक घ्यान दिया गया है ग्रीर दूसरी भ्रोर उक्ति-निर्वाह पर कि का विशेष घ्यान है। कभी-कभी किव भ्रालंकारिक प्रतिभा से सौन्दर्य की कल्पना करता है—'पीत वस्त्र भ्रोढ़े हुए श्याम ऐसे लगते हैं, मानों नीलमिण पर्वत पर प्रभात का भ्रातप पड़ गया हो' श्रीर कभी भ्रलंकार-योजना के प्रयास में सौन्दर्य भ्रलौकिक भी जान पड़ता है—

> लिखन बैठि जाकी सिबहि, गिह गिह गरव गरूर। भये न केते जगत के, चतुर चितेरे कूर।।

रीतिकाल में यही भावना बढ़ती गई है। मितराम कृष्ण के सौन्दर्य को श्वंगारिक वर्णनों तथा स्रनुभावों में व्यक्त करते हैं—

मोरपला मितराम किरोट मैं कंठ बनी बनमाल सोहाई। मोहन की मुसकानि मनोहर कुंडल डोलिन मैं छवि छाई।। लोचन लोल विसाल विलोकिन को न विलोकि भयो बस म्राई। वा सुख की मधुराई कहा कहीं मीठो लगे म्रॉलियान लुनाई।

इस चित्र में प्रकृति-उपमानों के माध्यम से सौन्दर्य व्यंजना के स्थान पर भाव-भंगिमा के आकर्षण की ओर श्रिषक ध्यान है। इसका कारण भी प्रत्यक्ष है; इस काल में कृष्ण साधारण नायक के रूप में स्वीकार किए गए हैं। रीतिकालीन किव कृष्ण को भगवान् स्वीकार अवक्य करता है, पर उनके रूप और चिरित्र को साधारण नायक के रूप में ही ग्रह्ण करता है। साथ ही इन किवयों में ग्रालंकारिक प्रवृत्ति के बढ़ जाने से सौन्दर्य को विचित्र रूप में अपनाने की भावना श्रिषक पाई जाती है। किव के सामने सौन्दर्य की विचित्र कल्पना है और नायक-नायिका के प्रसंग को लेकर श्रृंगार के श्रालम्बन

१. रसिक-प्रियाः केशवः ७१।

२. बिहारी-सतसई ; दो० २१,१६५ ।

३. सुन्द०; भा० हरि० ; छंद ३५४

रूप में नायिका का सौन्दर्य उसके लिए ग्रधिक ग्राकर्षक हो गया है। नारी सौन्दर्य में हाव-भाव के साथ वैचित्र्य की भावना ग्रधिक है, प्रकृति का ग्राश्रय नहीं के बराबर रह गया है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

विराट-रूप की योजना-वेब्एाव भक्तों ने भगवान को रूप ग्रीर गुरा की रेखाओं में बांध कर भी उसे भ्रद्धैत माना है और विराट-रूप में उसे व्यापक ग्रसीम भी स्वीकार किया है। रामानुजाचार्य ने विश्व को ब्रह्म-विवर्त मानकर सत्य माना है; जब ब्रह्म सत्य है तो उसीका रूप विश्व-सर्जन भी सत्य है। इसी सत्य को लेकर भक्तों ने भगवान की व्यापक भावना के साथ विराट प्रकृति-योजना उपस्थित की है। वल्लभाचार्य के अनुसार लीला में प्रकृति का सत् भगवान् के सत् का ही रूप है। इस प्रकार राम ग्रीर कृष्ण दोनों ही भक्तों के सामने भगवान का विराट रूप प्रत्यक्ष है जिसमें प्रकृति का समस्त विस्तार समा जाता है। प्रकृतिवादी प्रकृति में एक विराट योजना पाकर किसी व्यापक श्रज्ञात सत्ता का ग्राभास पाता है। परन्तू भक्त का भगवान श्रपनी विराट भावना में प्रत्यक्ष है श्रीर प्रकृति उसीके प्रसार में लीन होती जान पड़ती है। तुलसी ने राम के विराट स्वरूप का संकेत कई स्थानों पर किया है। काकभुश डि गरुड़ से कहते हैं - 'हे पक्षिराज, उस उदर में मैंने सहस्र-सहस्र ब्रह्मांडों के समृह देखे । वहाँ भ्रनेक लोकों की सर्जना चल रही थी जिनकी रचना एक से एक विचित्र जान पड़ती थी। करोड़ों शंकर ग्रीर गरोश वहाँ विद्यमान थे; वहाँ ग्रसंस्य तारागगा, रिव ग्रीर चन्द्रमा थे ग्रीर ग्रसंस्य लोकपाल, यम तथा काल थे। ग्रसंस्य विशाल भू-मंडल और पर्वत थे ग्रीर ग्रपार वन, सर, सरि ग्रादि थे। इस प्रकार वहाँ नाना प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो रहा था।' इसी प्रकार भगवान के विराट रूप की व्याप्ति कौशल्या के सामने भी है-

> देखरावा मातिह निज ग्रद्भुत रूप ग्रखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड॥

१. हजारा; हाफिज खां; कृष्ण की छिव वर्णन के किवत्तों में इस प्रकार के उदाहरण अनेक हैं।कृष्ण किव इस प्रकार वर्णन करते हैं:—

<sup>&</sup>quot;में निरस्थों बजराज लला युति पुंज हिए हित माजि रहे हैं। कृष्ण कहें दृगदीरघ देखि प्रभात के पंकज लाजि रहे हैं। मंजुल कानन में मकराकृत कुंडल यों छवि छाजि रहे हैं! मानों मनोज धर्यो हिय में अरु द्वार निशान विराजि रहे हैं।"

२. रामचरितमानसः तुलसी ; उत्त०, दो० =०।

श्चर्गनित रिव सिस सिव चतुरानन । बहु गिरि सिरित सिंघु मिह कानन । कालकर्म गुन ग्यान सुभाऊ । सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥ समान रूप से सूर में भी भगवान कृष्ण के विराट रूप की योजना प्रकृति में प्रतिघटित की गई है। इस विराट रूप में लगता है प्रकृति का निलय ब्रह्मभावना के साथ हो जाता है। कथानक के प्रसंग में यह चित्रण ग्राध्यात्मिक छायातप का कार्य करता है। 'माटी को' प्रसंग में बड़ी ही स्वाभाविक स्थिति में विराट की यह भावना—

वदन उघ।रि देखायो त्रिभुवन वन घन नदी सुमेर । नभ शिश रिव मुख भोतर है सब सागर घरनी फेर  $\Pi^2$ 

म्राकर जननी को म्राश्चर्य-चिकत कर देती है श्रौर उससे 'मीठी खाटी' कुछ भी कहते नहीं बनती । सूर इस प्रसंग में कई पदों में विभिन्न भाव-स्थितियों के साथ इस भावना को उपस्थित करते हैं श्रौर म्रंत में स्वयं कह उठते हैं—

देखों रे यशुमित बौरानी।

जानत नाहि जगतगुरु थाधो यहि स्राये स्रापदा निशानी। स्रिखल ब्रह्मांड उदर गति जागी ज्योति जल थलहिं समानी।

इस प्रकार भगवान् के, विराट-स्वरूप में प्रकृति-सर्जना सिमट जाती है श्रौर यह प्रकृति में व्यापक ब्रह्म-भावना का अध्यन्तरित रूप है।

प्रकृति का ग्रादर्श रूप—भक्त किया ने ग्रपने ग्राराघ्य के सम्पर्क में प्रकृति को ग्रादर्श रूप में उपस्थित किया है। जब प्रकृति भगवान् के सम्पर्क में ग्राती है या उनके सामने होती है. उस समय उसमें परिवर्तन ग्रौर क्षिणिकता के लिये स्थान नहीं रह जाता। इस सीमा में प्रकृति चाहे राम के निवास-स्थल के रूप में हो ग्रथवा राम-राज्य में स्थित हो; उसमें चिरन्तन-सौन्दर्य ग्रौर सजीवता पाई जाती है। कृष्ण की लीला-स्थली गोकुल हो या वृन्दावन, सर्वत्र प्रकृति में चिर वसंत की भावना रहती है। यह प्रकृति का ग्रादर्श रूप सभी भक्त कियों में मिलता है। परन्तु तुलसी के राम ग्रादर्श हैं ग्रौर इनके ग्रनुसार प्रकृति लीलामय की क्रीड़ास्थली नहीं है। इस कारण इनके प्रकृति-रूपों में ग्रावकतर ग्रादर्श-भावना मिलती है। इनमें उल्लिसित भावमयी प्रकृति के स्थल कम हैं। तुलसी में ग्रादर्श प्रकृति के स्थल वन-प्रसंग में तथा राम-राज्य के प्रसंग में मिलते हैं। वाल्मीकि ने वन-प्रसंग के ग्रनेक प्रकृति-स्थलों को

१. वहीः वहीः बा॰, दो॰ २०१-२ ।

२. सूरसा०; दशम स्कं०; पृ० १६५-'खेलत श्याम पारि के वाहर-।'

३. वहीं; वहीं; पृ० १६६—'मो देखत यशुमित तेरे डोटा श्रवही माटी खाई।' में भी यही भावना है।

सुन्दर रूप से चित्रित किया है। परन्तु तुलसी के सामने राम को लेकर ही सब कुछ है, यदि प्रकृति है तो वह भी राम को लेकर ही। उसमें यथातथ्य चित्रण सत्य नहीं, भगवान् के साथ वह चिर-नवीन श्रौर चिरन्तन है—'वह वन-पथ श्रौर पर्वत मार्ग धन्य है जहाँ प्रभु ने चरण रखे हैं। वन में विचरण करने वाले विहंग श्रौर मृग धन्य हैं जिन्होंने प्रभु के सौन्दर्य को देखा है।' श्रागे यह वर्णन इस प्रकार है—'जब से राम इस वन में श्राकर रहे हैं, तभी से वन-प्रकृति श्रानन्दमयी हो गई है। नाना प्रकार के वृक्ष फलने-फूलने लगे; सुन्दर वेलियों के वितान श्राच्छादित हो गए; सभी वृक्ष कामतरु हो गए; मानों देव-वन छोड़कर चले श्राए हैं। सुन्दर श्रमरावितयाँ गुंजार करती हैं श्रौर सुखद त्रिविध समीर चलता है। नीलकंठ तथा श्रन्य मधुर स्वर वाले शुक, चातक, चकोर श्रादि भाँति-भाँति के पक्षी कानों को सुख देते हैं।'' इसी प्रकार राम के मार्ग में प्रकृति विरंतन श्रादर्श भावना के साथ बिखरी है—

राम सैल बन देखत जाहीं। जाँह सुख सकल सकल दुख नाहीं।
भरना भर्रीह सुधासम बारी। विविध तापहर त्रिविध बयारी।
बिटप बेलि तृन श्रगनित जाती। फूल प्रसून पल्लव बहु भाँती।
सुन्दर सिला सुखद तरु छाहीं। जाइ वरिन बन छिव केहि पाहीं।
सरिन सरीरुह जल बिहग, कूजत गुंजत भृंग।
बैर बिगत बिहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग।।

इस चित्र में ग्रादर्श-भावना के साथ भगवान् के सामीप्य का सुख भी मिला हुग्रा है। गीतावली में चित्रकूट-वर्णन के प्रसंग में एक चित्र इस ग्रादर्श से भी युक्त है। परन्तु प्रकृति की यह निरन्तरता, चिर-नवीनता और ग्रादर्श कल्पना राम के व्यक्तित्व से ही सम्बन्धित है। राम के ग्रयोध्या लौट ग्राने पर, राम-राज्य के ग्रन्तर्गत प्रकृति में वही ग्रादर्श-कल्पना सिन्नहित है— 'वन में सदा ही वृक्ष फूलते-फलते हैं; एक साथ हाथी ग्रीर सिंह रहते हैं। खग-मृगों ने स्वाभाविक ग्रपना द्वेष-भाव भुला दिया है, सबमें परस्पर प्रीति बढ़ गई है। नाना भांति के पक्षी कूजते हैं ग्रीर ग्रनेक प्रकार के पशु

१. रामच०; तुलसी ; अयो०, दो० १३६-७।

२. वही; वही; वहीं, दो० २४६ ।

३. गीता०; तुलसी०; त्रयो०, पद ४४---

चित्रकृट श्रति विचित्र, सुन्दर वन महि पवित्र । पाविन पय सरित सकल, मल निकन्दिनी ॥ मधुकर पिक वरहि मुखर, सुन्दर गिरि निर्भर भर । जलकन धन छाह, छन प्रभा न भान को ॥ सब ऋतु ऋतुपित प्रभाउ, संतत वहै त्रिविध बाउ । जनु विहार-बाटिका नृप पंच बान की ॥

ग्रानन्दपूर्वक वन में विचरण करते हैं। शीतल सुगन्धित पवन मन्दगित से प्रवाहित होता है। भ्रमर गुंजारता हुग्रा मकरंद लेकर उड़ता है। ' इस ग्रादर्श रूप में राम-राज्य की व्यवस्था का भाव भी छिपा है। प्रकृति भगवान् के सामने ग्रपनी चिरंतना में मग्न है, साथ ही राम-राज्य के ग्रादर्श के समानान्तर भी दिखाई देती है। 'गीतावली' के उत्तरकांड में इस प्रकार का प्रकृति-रूप ग्राया है। तुलसी भिवत को राम से ग्रिधिक महत्व देते हैं। इसीके ग्रनुमःर काकभुशुंडि के ग्राश्रम का प्रकृति-वातावरण भिवत के प्रभाव से द्वंद्वों ग्रीर माया की नश्वरता से मुक्त है—

सीतल ग्रमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंस गन गुंजत मंजुल भृंग।।

यह ग्राश्रय ग्रपनी स्थिरता में चिरंतन श्रीर ग्रपने सौन्दर्य में चिरनवीन है।

कृष्ण-काव्य में (क)—कृष्ण-भक्त किवयों ने भी भगवान् के संसर्ग में प्रकृति को ग्रादर्श रूप में उपस्थित किया है। परन्तु इनमें लीला की भावना प्रमुख है ग्रीर इस-लिए इनके काव्य में प्रकृति लीला की पृष्ठ-भूमि के रूप में प्रभावित, मुग्ध या उल्लिसत हो उठती है। इन सभी किवयों ने कृन्दावन, यमुना, गोकुल ग्रादि की ग्रादर्श कल्पना की है। ये स्थल कृष्ण की नित्य लीला से सम्बन्धित होने के कारण चिरंतन प्रकृति के रूप हैं। सूर श्रादर्श कृन्दावन की कल्पना करते हैं—

वृन्दावन निजधाम कृपा करि तहाँ दिखायो।
सब दिन जहाँ वसंत कल्प वृक्षन सों छायो॥
कुंज ग्रद्भुत रमणीय तहाँ बेलि सुभग रहीं छाइ।
गिरि गोवर्धन घातुमय भरना भरत सुभाइ॥
कालिंदी जल ग्रमृत प्रफुल्लित कमल सुहाई।
नगन जटित दोउ कूल हंस सारस तहें छाई॥
कोड़त स्थाम किशोर तहाँ लिए गोपिका साथ।
निरिष्त सो छिब श्रुति थिकत भई तब बोले यदुनाथ॥

यही वृन्दावन है जिसमें कृष्ण की नित्य-लीला होती है और जहाँ भक्त भगवान् की लीला में ग्रानन्द लेते हैं। परमानन्द भी इसी वृन्दावन में चिर सौन्दर्यमयी प्रकृति की ग्रादर्श कल्पना करते हैं—'जिसका मंजुल प्रवाह है ग्रीर ग्रवगाहन सुखद है, ऐसी यमुना सुशोभित हैं। इसमें श्याम लहर चंचल होकर भलकती है और मंदवायु से प्रवाहित होती है। जिसमें कुमुद ग्रीर कमलों का विकास हो रहा है; दसों दिशाएँ सुवाहित हो

१. रामच०ः तुलसीः उत्त०, दो २३।

२. वही ; वही ; वही, दो० ४६।

३. सूरसा०; दशम स्कं०; पृ० ४६२।

रही हैं। भ्रमर गुंजार करते हैं ग्रौर हंस तथा कोक का शब्द छन्दायमान हो रहा है। "ऐसे यमुना के तट पर रहने की कामना कौन नहीं करता।" यह यमुना का तट साधारण नहीं है; यह अपनी कल्पना में ग्राध्यात्मिक लीला-भूमि है। ग्रागे परमानन्द वृन्दावन की ग्रादर्श उद्भावना करते हैं—'वन प्रफुल्लित है—यमुना की तरंगों में भ्रनेक रंग भलकते हैं। सघन सुगन्धित दृश्य ग्रत्यन्त प्रसन्न करने वाला मुहावना है। चिंता-मिण ग्रौर सुवर्ण से जटित भूमि है जिसकी छिव श्रद्धत है। भूमती हुई लता से शीतल मंद सुगन्धित पवन ग्राती है। सारस, हंम, शुक ग्रौर चकोर चित्रमय नृत्य करते हैं ग्रौर मोर, कपोत, कोकिल मुन्दर मधुर गान करते हैं। युगल रिसक के श्रेष्ठ बिहार की स्थली ग्रपार छिववाली वृन्दा-भूमि मन-भावनी है, उसकी जय हो। '' गोविन्ददास युगल-ग्राराध्य की लीला-भूमि को चिर-वसंत की भावना से युक्त करके चित्रित करते हैं—

लिलत गित विलास हास दंपित ग्रिति मन हुलास । विगलित कच-सुमन बास स्फुरित-कुसुम-निकर तेसीहे शरदरेन भुनाई । नव-निकुंज भ्रमरगुंज कोकिला-कल-कूजित-पुंज सीतलसुगंध मंद बहत पवन सुखदाई ।

यह प्रकृति का ग्रादर्श जित्र लीला की पृष्ठ-भूमि है ग्रीर ग्राध्यात्मिक वातावरण से युक्त है। इसी प्रकार रास के ग्रवसर पर यमुना-पुलिन का चित्र कृष्णदास के सामने है— 'याना-पुलिन के मध्य में रास रचा हुग्रा है; जल की शीतलता के साथ मन्द मलय पवन प्रवाहित हो रहा है; पृष्ठों के समूह फून रहे हैं। शरद की चाँदनी फैली है; भ्रमरावली जैसे चरणों की वन्दना कर रही है "कृष्ण की गयंदगित मानों शरद-चन्द्र के लिए फंदा है।" यहाँ ग्रनुकूल वातावरण उत्पन्न करने के साथ प्रकृति में ग्रादर्श कल्पना है। यह समस्त प्रकृति का रूप यथार्थ से भिन्न होकर ग्रलौकिक नहीं है। इनमें यथार्थ की चिरनवीन ग्रीर ग्रनश्वर स्थिति को ग्रादर्श के रूप में स्त्रीकार किया गया है। कृष्ण-भक्तों ने इस रूप को रूप-रंग ग्रादि की गम्भीर प्रभावशीलता के साथ व्यक्त किया है; जब कि तुलसी के ग्रादर्श में नियमन की भावना सिन्नहित है।

प्रभावात्मक क्रीड़ाशील प्रकृति—हम कह चुके हैं कि सगुएा-भक्तों के लिए प्रकृति की सार्थकता ग्रौर उसका ग्रस्तित्व भगवान् की कल्पना को लेकर है। भगवान् धराधाम पर लीला या चरित्र करने ग्रवतिरित हुए हैं—ग्रौर प्रकृति उनसे प्रभाव ग्रह्ण

१. कीर्त॰ (भाग ३ उत्त॰) ; पृ॰ ८—'श्रति मंजुल जलप्रवाह<sup>,</sup>।

२. वही (वही) ; पृ० ≃—'प्रफुल्लित बन विविध रंग' ।

३. वही (बही) ; पृ० ३०२ ।

४. बही (वही) ; पृ० ३०१ ।

करती रहती है। भगवान् के सामने प्रकृति किस प्रकार गितमान ग्रीर कियाशील है, इसी श्रोर भक्तों का घ्यान जाता है। प्रकृतिवादी किव ग्रपने समक्ष प्रकृति में सहानुभूति ग्रीर सचेतना का प्रसार पाकर उल्लिसित या मुग्ध-मौन हो जाता है। वस्तुतः यह उसीकी श्रन्तः चेतना का बाह्य प्रतिम्बिब भाव है जो प्रकृति से तादात्म्य करता जान पड़ता है। इसी प्रकार की भावना दूसरे प्रकार से सगुण-भक्तों के प्रकृति-रूपों में मिलती है। प्रकृतिवादों के लिए ग्रालम्बन प्रकृति है ग्रीर तादात्म्य की भाव-स्थित किव की ग्रात्मचेतना है। परन्तु यहाँ भगवान् के ग्रालम्बन रूप के साथ प्रकृति सहचरी मात्र है। इस कारण प्रकृति का रूप भगवान् की भावना से प्रभावित होता है ग्रीर उसीसे तादात्म्य स्थापित करता है। इस स्थिति में प्रकृति की सारी प्रभावशिलता, मुग्धता ग्रीर उल्लास भगवान् के सामीप्य को लेकर है। प्रकृति का स्थान गौण होने के कारण, उसका चित्र प्रमुख भी नहीं होने पाया है। इस प्रसंग में यह भी स्पष्ट कर देना ग्रावश्यक है कि तुलसी की भित्त-भावना में लीला के स्थान पर चरित्र का महत्त्व है। इस प्रकार तुलसी के प्रकृति-रूपों में उल्लास की भावना या मुग्धता का भाव नहीं मिलता जो कृष्ण के लीलामय रूप से सम्बन्धित है। तुलसी में भगवान् के ऐश्वयं से प्रभावित ग्रीर किया-शील प्रकृति का रूप ग्रवश्य मिलता है ग्रीर यह उनकी चरित्र-साधना के ग्रवुरूप भी है।

ऐश्वयं का प्रभाव (क)—राम-भिक्त ग्रीर कृष्ण-भिक्त दोनों ही परम्पराग्रों में प्रकृति प्रभाव ग्रहण करती हुई उपस्थित हुई है। बार बार ग्राकाश से पुष्पवर्षा होती है; ग्राकाश में देव विमानों पर ग्रा जाते हैं, गन्धवं गान करने लगते हैं। ये सब ग्रातिप्राकृतिक रूप हैं जिनसे भगवान् का ऐश्वयं प्रदिश्तित होता है। तुलसी ने चित्रकूट में प्रकृति को राम के संकेत पर क्रियाशील उपस्थित किया है, जिसमें ऐश्वयं की भावना व्यंजित होती है — 'विपुल ग्रौर विचित्र पशु-पक्षिग्रों का समाज राम की प्रजा है।.... ग्रानेक पशु ग्रापस में वैर छोड़कर चरते हैं मानों राम की चतुरंगिणी सेना ही हो। करना करते हैं ग्रौर मत्त हाथी गरजते हैं, ऐसा लगता है विविध निशान बजते हैं। चक्रवाक, चकोर, चातक, शुक, पिक के समूह कूजन करते हैं; मराल भी प्रसन्न मन है। भ्रमर समूह गान कर रहे हैं ग्रौर मोर नाचते हैं। ग्रौर मानों सुराज का मंगल चारो ग्रोर फैला हुग्रा है।' यह वर्णना ग्रादर्श रूप के समान है, पर इसमें व्यंजना राम के ऐश्वयं के प्रभाव की ध्वनित होती है। इसी प्रकार एक प्रकृति का चित्र गीतावली में भी है; उसमें भगवान् के ग्रसीम ऐश्वयं का प्रभाव प्रकृति पर प्रतिबिम्बत हो रहा है—

म्राइ रहे जब तैं दोउ भाई।

उकठेउ हरित भए जल-थलरुह नित तूतन राजीव सुहाई। फूलत फलत पल्लवत पलुहत विटप बेलि स्रभिमत सुखदाई।

१. रामच०; तुलसीः ऋयो०, दो० २३६ ।

सरित सरिन सरसी व्ह-संकुल सदन सँवारि रमा जनु छाई। कूजत विहंग मंजु गुंजत श्रलि जात पथिक जनु लेत बुलाई।

जहाँ तक प्रकृति का भगवान् के प्रभाव से आन्दोलित हो उठने का प्रश्न है, तुलसी में ऐसे स्थल कम हैं। धनुष-भंग होने के समय अवश्य एक बार विश्व-सर्जन जैसे अस्थिर हो उठता है और इसी प्रकार जब राम सिन्धु पर क्रुद्ध होकर बागा संधानते हैं, उस समय समुद्र का अस्तित्व स्थिर हो जाता है। भगवान् राम को ऐश्वर्य-रूप में जभी कुछ आक्रोश आता है तुलसी की प्रकृति भयभीत और आंदोलित हो उठती है—

जब रघुवीर पयानो कीन्हों। क्षुभित सिंघु डगमगत महीधर सिंज सारँग कर लीन्हों। सुनि कठोर टंकोर घोर स्रति चौंके बिधि त्रिपुरारि। पवन पंगु पावक पतंग सिंस दूरि गए थके विमान।

इसी प्रकार प्रकृति भगवान् के इंगित पर चलती है श्रौर यह भक्त की श्रपनी दृष्टि है।

लीला की प्रेरणा (ख)—सूर तथा अन्य कृष्ण-भक्तों ने भी भगवान् के प्रभाव में प्रकृति को क्रियाशील दिखाया है। ऐसे स्थलों पर वह कृष्ण की शक्ति से संचिरित लगती है या उससे प्रेरित जान पड़ती है। ग्रगले प्रकृति के मुग्ध या उल्लिसित रूपों पर भी भगवान् का किसी न किसी प्रकार का प्रभाव है। परन्तु यहाँ प्रभाव से हमारा ग्रर्थ है, प्रकृति का भगवान् की शक्ति से प्रेरित तथा क्रियाशील होना। बाल-रूप कृष्ण ग्रंगूठा मुँह में डालते हैं और—'सिंधु उछलने लगा, कमठ श्रकुलाकर काँपने लगा। हिर के पाँव पीते ही, शेष अपने सहस्रों फनों से डोलने लगा। वट वृक्ष बढ़ने लगा; देवता ग्राकुल हो उठे, ग्राकाश में घोर उत्पात होने लगा—महाप्रलय के मेघ जहाँ-तहाँ ग्राधात करके गरज उठे।' इसी प्रकार की एक स्थित परमानंददास ने उपस्थित की है। वसुदेव कृष्ण को लेकर भादों की ग्रंधेरी रात में गोकुल जा रहे हैं ग्रौर प्रकृति भगवान् की प्रेरणा से संचलित होती है—

आठें भादों की श्रॅंधियारी। गरजत गगन दामिनी कोंधित गोकल चले सुरारी। शेष सहस्र फन बूँद निवारत सेत छत्र सिर तान्यो।

१. गीता०; वही, अयो०, पद ४६ ।

२. वहीं; वहीं; सुन्द०, पद २५ ।

३. मूरसा०; दश०; पृ० १३६—'चरण गहे अंगुठा मुख मेलत।'

### वसुदेव श्रंक मध्य जगजीवन कहा करेयो पान्यो। यमुना थाह भई तिहि श्रोसर ग्रावत जात न जान्यो।

इन प्रकृति-रूपों के ग्रितिरक्त कृष्ण कंस के भेजे हुए जिन दैत्यों से ब्रज की रक्षा करते हैं वे प्रकृति सम्बन्धी प्रकोपों में प्रकट होते हैं। ग्रीर उनको विध्वस्त करने में भगवान् की शक्ति का परिचय मिलता है। यह तो पहले ही संकेत किया गया है कि भगवान् की लीलाग्रों पर ग्राकाश के देवता तथा ग्रन्य प्रकृति से सम्बन्धित पात्र जय-जयकार करने लगते हैं।

लीला के समक्ष प्रकृति हम जिस प्रकृति-रूप का उल्लेख करने जा रहे हैं, उसके ग्राधार में ग्राचार्य वल्लभ की लीला-भावना है। वल्लभ के ग्रनुसार चितु ग्रीर श्रानन्द से श्रलग प्रकृति सत् मात्र है। परन्तु जिस प्रकार जीव भगवान की लीला में भाग लेकर ग्रानन्द प्राप्त करता है; उसी प्रकार प्रकृति इस लीला की स्थली होकर म्रानन्द को भ्रपने में प्रतिबिम्बित कर लेती है। यही कारए। है, जब प्रकृति कृष्ण की - रास-लीला या वंशी-ध्विन के सम्पर्क में श्राती है, उस समय वह मौन-मूग्ध हो उठती है। यह मुख्ता केवल मौन ही नहीं हो जाती, वरन स्वयं में श्रानन्दप्रद श्राकर्षण बन जाती है । ग्रागे चलकर यह ग्रानन्द की भावना उल्लास के रूप में प्रकृति में प्रतिघटित होती है। पहले प्रकृति के उसी रूप पर विचार करना है जो मुग्ध होकर मौन हो उठता है। तुलसी में यह रूप लीला से सम्बन्धित न होकर रूप-सौन्दर्य से सम्बन्धित है—'वन में मृगया खेलते हुए राम सुशोभित हैं, वह छवि वर्णन करते नहीं बनती। मृग ग्रौर मृगी इस ग्रलौकिक रूपक को देखकर, न तो हिलते हैं ग्रौर न भागते हैं। उनको वह रूप पंचशायक धारए। किए हुए कामदेव लगता है।' भगवान की लीला के सम पर प्रकृति का रूप कृष्ण-भक्त कवियों में ही ग्रा सका है। यहाँ फिर प्रकृतिवादी हिष्ठ से एक बार सामञ्जस्य स्थापित किया जा सकता है। प्रकृतिवादी ग्रपनी साधना में प्रकृति के माध्यम से एक ऐसा सम प्राप्त करता है कि उस भाव-स्थिति में प्रकृति तादातम्य स्थापित करती हुई मुग्ध लगती है ग्रीर ग्रागे चलकर साधक के ग्रानन्द का प्रतिबिम्ब ग्रहण कर उल्लसित भी होती है। परन्तु भवत के सामने ग्राराध्य का लीला-मय रूप है, उससे वह अपने मन का सम ढुँढ़ता चलता है। लीला के इसी सम पर उसकी प्रकृति मुग्ध-मौन है श्रीर श्रानन्द भावना में उल्लसित भी। प्रकृति के इस रूप को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, यद्यपि इन रूपों में एक दूसरे का ग्रन्तर्भाव है। कुछ स्थलों पर प्रकृति कृष्ण की वंशी के प्रभाव से मुग्ध है ग्रौर कहीं रास के समक्ष मौन-चिकत है। इसके अतिरिक्त प्रकृति कभी वंशी के प्रभाव से मुग्ध है और

१. क्रीर्ते० (भाग ३ उत्त०) ; पृ० ६१ ।

२. कवितावलीः तुलसी : श्रयो०, छंद २७।

कभी रास की क्रीड़ा से उल्लसित जान पड़ती है। इस प्रकृति-रूप पर ग्रानन्द का प्रति-विम्व माना जा सकता है।

स्तब्ध ग्रौर मौन-मुग्ध (क)—कृष्ण-भक्त कियों के लिए वंशी भगवान् की ग्राकर्षण्-शिक्त का प्रतीक रही है, उसीसे समस्त सर्जन भगवान् की लीला की ग्रोर ग्राकर्षित होता है। यही कारण है कि वंशी की ध्विन के प्रभाव में प्रकृति स्तब्ध है। सूर कहते हैं—'मेरे श्याम ने जब मुरली ग्रधरों पर रख ली, उसकी ध्विन सुनकर सिद्धों की समाधि टूट गई। सुनकर देव-विमान थिकत हो गए, देव-नारियाँ स्तब्ध चित्र-लिखित रह गईं। ग्रह-नक्षत्र रासमय हो उठे इसी ध्विन में बँधे हुए हैं। ग्रानन्द उमंग में पृथ्वी ग्रौर समुद्र के पर्वत चलायमान हो गए। विश्व की गित विपरीत हो गई, वेगु की गित-कल्पना से भरना भरने लगे, गंधर्व सुन्दर ज्ञान से मुग्ध हो गए। सुनकर पक्षी ग्रौर मृग मौन हो गए, फल ग्रौर तृगा खाना भूल गए। आप हुम ग्रौर बल्लिरयाँ चंचल हो गईं ग्रौर उनमें किसलय प्रकट हो गए। वृक्ष पत्तों में चंचल हैं, मानों निकट ग्राने को ग्रकुलाते हैं। " सुनकर चंचल पवन थिकत रह गया ग्रौर नदी का प्रवाह रूककर स्थिर हो गया। " सुर के इस प्रकृति-रूप में मुग्ध तथा स्तब्ध रह जाने का भाव ग्रिवक ब्याक्त होता है, फिर भी इसमें उल्लास का भाव निहित है। रास के ग्रवसर पर मुरली का प्रभाव ग्रिधक ब्यापक ग्रौर मुग्धकारी है; साथ ही ग्राह्माद की भावना भी मिली हुई है—

मुरली सुनत ग्रचल थके।
थके चर जल भरत पाहन विफल वृक्षन फले।
पय स्रवत गोधनिन थनते प्रेम पुलकित गात।
भरे द्रुम ग्रंकुरित पल्लव विटप चंचल पात।
सुनत खग मृग मौन साध्यो चित्त की ग्रनुहारि।

वस्तुतः प्रकृति की यह स्तब्ध-मौन स्थिति भी उल्लास की श्रितिशय भावना को लेकर है; केवल उल्लासमय प्रकृति-रूपों में प्रकृति की सप्राणता और गितशीलता ग्रिधिक प्रत्यक्ष हो उठती है। यही कारण है कि प्रकृति के इन मुग्ध चित्रों में उल्लास का भाव मिल गया है। कृष्णादास रास के श्रवसर पर वंशी-ध्विन के प्रभाव का उल्लेख करते हैं—'ग्राज नन्दनन्दन गोवर्धन धारण करने वाले कृष्ण ने यमुना के पुलिन पर ग्रधरों पर वंशी रखी—जिसको सुनकर देवांगनाएँ ग्रपना घर छोड़कर ग्राकाश से फूल बरसाने लगीं; इस ध्विन को सुनकर वछड़े, पक्षी और मृग सभी ध्यान-मंगन हों गए;

१. सूरसा० ; दशम स्कं०; पृ० २३५—'मेरे सॉवरे जब मुरली अधर धरी ।'

२. वही; वही; पृ० ४४१ ।

सभी द्रुमबेलियाँ प्रफुल्लित हो गईं ...... कमल-वदन को देखकर सहस्रों कामदेव मोहित हो गए।' इस चित्र में मुग्ध-भाव के ग्रन्तगंत ही प्रकृति की तीन स्थितियों का समन्वय है — प्रकृति स्तब्ध है, उल्लिसत है ग्रीर भ्रमित भी है। हितहरिवंश भी इसी प्रकार के प्रकृति-रूप की ग्रोर संकेत करते हैं—

मोहनी मदन गोपाल लाल की बाँसुरी।

मधुर श्रवण पुट सुनत स्वर राधिके करत।

रितराज के ताप को नाश री।

श्रारद राका रजनी विधिन वृन्दा शरद श्रानल।

तन मंद श्राल शीतल सुबासी।

सुभग पावन पुलिन भृंग सेवत निलन कल्पतरः।

रुचिर बलवीर कृतरास री।

नन्ददास ने 'रास पंचाघ्यायी' में प्रकृति का रूप इसी प्रकार चित्रित किया है; साथ ही कुछ स्थलों पर रास के प्रसंग में उल्लास की भावना भी व्यक्त हुई है। रास की शोभा को देखकर प्रकृति मुग्ध हो उठती है—'मोहन ने श्रद्भुत रास की रचना की, संग में राधा और चारो ओर गोपियाँ हैं—एक ही बार मुरली के सुधामय स्वर से देवता मोहित हो गए; जल-थल के जीव भी मुग्ध हो गए; समीर भी थिकत हो गया और यमुना उलटी प्रवाहित होने लगी। "" श्याम इस प्रकार निशा में विहार करते हैं।'

ग्रानन्दोल्लास में मुखरित (ख) — मुग्धता का यही भाव उल्लास में मुखरित ग्रीर गितशीज हो जाता है। वंशी-ध्विन से, रास-लीला के समक्ष ग्रथवा ग्रन्य लीलाग्रों के ग्रवसर पर प्रकृति भगवान् के ग्रानन्द का प्रतिबिम्ब ग्रहण करती हुई उल्लिसित हो जाती है। प्रकृतिवादी ग्रपने मन के ग्रानन्दोल्लास को प्रकृति के गितमय सौन्दर्य के माध्यम से व्यक्त करता है। लेकिन भित्त-भावना में प्रकृति का उल्लास भगवान् के ग्रानन्द-रूप का प्रभाव है। तुलसी के सामने भगवान् का लीलामय रूप नहीं है, इस कारण उनमें यह रूप नहीं मिलता। परन्तु भगवान् के ऐश्वर्य से उल्लास ग्रहण करती प्रकृति का रूप कहीं-कहीं मिल जाता है। 'गीतावली' में राम पथिक भेप में हैं—

> देख राम पथिक नाचत मुदित मोर। मानत मनहुँ सतड़ित ललित घन धनु सुरधनु गरजनि टंकोर।

१. क्रीतं॰ (भाग १ उत्त॰) ; पृ॰ ३०१-- 'श्राज नन्द्रनन्द्रन गोविन्द गिरिवर धरनः।

२. वही ; पृ० ३२४।

३. रास पंचाध्यायाः नन्ददास ; प्र० स्कं०।

केंपे कलाप वर बरिह फिरावत गावत कल कोिकल किसोर ॥ जहाँ जहाँ प्रभु विचरत तहाँ तहाँ सुख दंडक बन कौतुक न थोर । सघन छाँह तम-रुचिर रजनी भ्रम बदन-चन्द चितवत चकोर । तुलसी मुनि खग मृगनि सराहत भए हैं सुकृत सब इन्ह की भ्रोर ॥

इस प्रकृति में उल्लास की भावना भगवान के रूप ग्रौर सामीप्य से सम्बन्धित है। परन्तु कृष्ण-काव्य में प्रकृति का रूप भगवान की लीला से तादातम्य स्थापित करता है। वंशी-वादन और रास-लीला के प्रसंग में प्रकृति के ग्रधिकांश चित्रों में मुख भाव के साथ उल्लास भी सिन्निहित है। हितहरिवंश रास के प्रसंग में प्रकृति का उल्लेख करते हैं--- 'यमूना के तट पर ग्राज गोपाल रसमय रास-क्रीड़ा करते हैं। शरत-चन्द्र ग्राकाश में सुशोभित हो गया है, चंपक, बक्ल, मालती के पुष्प मुक्लित हो रहे हैं ग्रीर उनपर प्रसन्न भ्रमरों की भीड़ है। इन्द्र प्रसन्न होकर निशान बजाते हैं जिसको सुनकर मुनियों का भी धैर्य छूटता है। मग्नमना स्थामा मन की पीड़ा को हरती है।' यहाँ प्रकृति की क्रियाशीलता में उल्लास की व्यंजना हुई है। गदावर भी इसी प्रकार के प्रकृति-रूप का संकेत देते हैं—'ग्राज मोहन ने रास-मंडली रची है। पूर्ण चन्द्र उदित है, निर्मल निशा है ग्रौर यमुना का सुन्दर किनारा है। पवन के संचरण से द्रम पंखे के समान जान पड़ते हैं ... कुन्द, मन्दार ग्रीर कमल के मकरन्द से ग्राच्छादित क्ंज-पुंजों में भ्रमर सुन्दर गुंजार करते हैं।' इन प्रसंगों के श्रतिरिक्त वसंत, फाग भौर हिंडोला म्रादि लीलाम्रों में भी प्रकृति भावमग्न चित्रित की गई है। परन्तु ऊपर के दोनों प्रसंग ग्राध्यात्मिक भावना से ग्रधिक सम्बन्धित हैं ग्रीर उनमें लीलामय भग-वान के सम्पर्क में प्रकृति के सत् को 'चिदानन्द' की श्रोर श्राकर्षित होते दिखाया गया है। वसंत स्रादि के प्रसंगों में प्रकृति का उल्लाम उद्दीरन भावना से प्रभावित है श्रीर इनपर प्रचलित परम्पराग्रों का ग्रधिक प्रभाव है। इनमें प्रकृति का प्रयोग भक्तों की मनःस्थिति में भगवान् की श्रृंगार-लीला के लिए प्रकृति उद्दीपन-विभाव के श्रन्तर्गत प्रयुक्त हुई है। नन्ददास वसंत के उल्लास का रूप उपस्थित करते हैं-

चल बन देल सयानी यमुना तट ठाढ़ी छैल गुमानी। फूले कदम्ब गहर पलास द्रुम त्रिविध पवन-सुलकारी।। बहुरंग कुसुम परागबहक रह्यो ग्रिल लपेट गुंजत मृदुबानी। किर कपोत कोकिला ध्वनि सुनि ऋतु वसंत लहकानी।।

१. गीता० ; तुलसी ; अर०, पर १।

२. क्रीर्त० (भाग १) ; पृ० ३०७।

<sup>3.</sup> वहो ; प० ३२४—'त्राज मोहन रची रासमंडली।'

४. वही ; पृ० ३२२ ।

यहाँ प्रकृति की भावात्मकता ग्रन्य भाव-स्थिति को लेकर है, इसलिए इन रूपों की विवे-चना 'उद्दीपन-विभाव में प्रकृति' नामक प्रकरण में की जायगी। फिर भी भगवान् की श्रृंगार-लीला में यह प्रकृति-रूप ग्राघ्यात्मिक भावना को उद्दीप्त करने के लिए ही प्रयुक्त हुग्रा है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

इस समस्त विवेचना के पश्चात् हम देखते है कि मध्ययुग की श्राध्यात्मिक साधना में प्रकृति की परिकल्पना अनेक प्रकार से की गयी है। इन रूपों में प्रकृति प्रमुख नहीं है अर्थात् वह श्रालम्बन प्रमुखतः नहीं है। फिर भी रूपों में अनेकता और विविधता है और व्यापक दृष्टि से भगवान् के माध्यम से प्रकृति को महत्वपूर्ण स्थान भी मिला है। साथ ही इन किवयों तथा प्रकृतिवादियों की प्रकृति-परिकल्पना में एक प्रकार की समानान्तरता भी देखी जा सकती है।

#### षष्ठ प्रकरगा

# विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति

काव्य की परम्पराएँ —हिन्दी साहित्य के मध्ययुग की प्रमुख प्रवृत्तियों के विषय में विचार करते समय उस यूग की स्वच्छंदवादी भाव-धारा की श्रोर भी संकेत किया गया है। साथ ही उसकी विरोधी शक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस पिछली विवेचना के भ्राधार पर मध्ययूग के विभिन्न काव्य-रूपों भ्रौर उनमें प्रयुक्त प्रकृति-रूपों पर विचार करना है। मध्ययुग के धार्मिक काल में हमको साहित्यिक अनुकरण की प्रवृत्ति मिलती है, जो श्रागे चलकर रीतिकाल में प्रमुख हो उठी है। इस कारण धार्मिक साहित्य में भी प्रकृति के रूपों का प्रयोग साहित्यिक रूढ़ियों के अन्तर्गत हुआ है। यद्यपि कहा गया है कि मध्ययूग के काव्य में प्रकृति के ग्रनेक स्वच्छंद ग्रौर उन्मूक्त रूप मिलते हैं। मध्ययुग के पूर्वाद्ध धार्मिक काल में स्वच्छंद भावना का योग विभिन्न काव्य-रूपों में विभिन्न प्रकार से हुम्रा है। इन काव्य-रूपों के विकास में इस भावना का ग्रपना योग रहा है । इस कारण इन काव्य-रूपों के ग्रनुसार प्रकृति पर विचार करना श्रधिक उचित होगा । इन काव्य-रूपों की परम्पराश्रों में स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों के साथ प्रतिक्रियात्मक शक्तियों का हाथ रहा है। फलस्वरूप इनमें हम प्रकृति को मिश्रित सम्बन्धों में देख सकेंगे । जो काव्य परम्परा जिस सीमा तक जिन प्रवृत्तियों से प्रभावित हुई है, उसमें प्रकृति के रूप भी उसी प्रकार प्रभाव ग्रहण करते हैं। इस प्रकरण में मध्ययुग की समस्त काव्य परम्पराग्रों में प्रकृति के स्थान के विषय में विचार किया जायगा। परन्तू इस विवेचना में प्रकृति के उद्दीपन-रूपों को छोड़ दिया गया है, क्यों कि यह अगले प्रकरण का विषय है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इस प्रकरण में प्रकृति का स्रालम्बन सम्बन्धी हिष्ट-विन्दु है । वस्तुतः यहाँ विभिन्न-काव्य-रूपों में प्रकृति के प्रयोगों को स्पष्ट किया जायगा, साथ ही विशुद्ध उद्दीपन विभाव में स्राने वाले रूपों को छोड़कर ग्रन्य रूपों को भी प्रस्तृत किया जायगा। यहाँ सुविधा के ग्रनुसार मध्य-युग के समस्त काव्य-रूपों को चार परम्पराग्रों में विभाजित किया जा सकता है।

पहली परम्परा कथा-काव्य की है जिसमें कथानक ग्रीर प्रबन्ध को लेकर चलने वाले काव्य हैं। दूसरी परम्परा गीति-काव्य की है जिसमें स्वतन्त्र तथा घटना-स्थिति ग्रादि से सम्बन्धित पर-काव्य-रूप ग्राता है। तीसरी परम्परा मुक्तक-काव्य की है जो गीति काव्य से एक सीमा तक समान है; परन्तु इसमें भाव-शीलता के स्थान पर छंद-मयता तथा कवित्व ग्रधिक रहता है। चौथी परम्परा रीति-काव्य की है जिसमें काव्यशास्त्र का प्रतिपादन हुग्रा है ग्रीर स्वतन्त्र उदाहरए। जुटाए गए हैं। इनके उदाहरए। के छंद मुक्तकों के समान हैं, केवल उनमें कवित्व का चमत्कार तथा रूढि-वाविता ग्रिथिक है।

#### कथा-काव्य की परम्परा

मध्ययुग के कथा-काव्य का विकास-जिस समय संस्कृत साहित्य में महा-काव्यों की परम्परा चल रही थी ग्रौर उनका रूप ग्रधिक ग्रलंकृत होता जा रहा था, उसी समय अपभ्रंश साहित्य में 'रामायण' श्रीर 'महाभारत' के समान चरित-काव्यों (प्रबन्ध-काव्यों) का प्रचार हो गया था। इन चरित-काव्यों के प्रचार का कारगा जैनों का इस माध्यम से अपने धर्म को जनता तक पहुँचाने का विचार था। इन काव्यों में दोहा-चौपाई छंद का प्रयोग भी मिलता है। इनके विषय में एक प्रमुख बात यह है कि इनमें कलात्मकता तथा आलंकारिता से अधिक व्यान कथा और धार्मिक सिद्धान्तों की ग्रोर दिया गया है। फिर भी ग्रपभ्रंश के किवयों के सामने साहित्यिक परम्परा ग्रवश्य थी । वर्णनों को लेकर यह बात स्पष्ट है, इनमें ऋनुग्रों, वन-पर्वतों तथा प्रात:-सन्ध्या श्रादि का वर्रान संस्कृत काव्यों के समान मिलता है। लेकिन ऐसा होने पर भी इन गाथा-काव्यों में कथात्मकता को लेकर लोक-रुचि का ध्यान है; साथ ही प्रकृति-रूपों में स्थान-स्थान पर स्वच्छंद भावना है ग्रीर वर्णना में स्थानगत विशेषताग्रों का संयोग हम्रा है। कथा के प्रति भ्राकर्षण लोक की स्वाभाविक रुचि है। लोकगीतों में भी लोक-प्रचलित कथा स्रों का स्राधार रहता है। लोकगीतों की कथा स्रों में भावों का प्रगुम्फन ग्रीर प्रकृति का वातावरए। उन्मृक्त ग्रीर स्वच्छंद रहता है। ग्रपभंश के प्रबन्ध-काव्यों में धार्मिक वातावरण है श्रौर सामन्ती कवियों में श्रृंगार की भावना ग्रधिक है। इसी ग्रवभंश साहित्य के लगभग समानान्तर संस्कृत का पौराणिक साहित्य चलता है। एक सीमा तक ये दोनों साहित्य एक दूसरे से प्रभावित हुए हैं। हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग में रासो की परम्परा अपभ्रंश के सामन्ती वीर-काव्यों की परम्परा है। इसमें भी हमको शृंगार ग्रौर वीर-रस की भावना प्रमुखतः मिलती है ग्रीर साहित्यिक रूढ़ियों का ग्रनुकरए। तथा ग्रनुसरए। दोनों ही पाया जाता है।

हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के कथा-काव्यों पर इन पिछली परम्पराम्रों का

प्रभाव है। यह प्रभाव कथा ग्रीर उसके रूप से सम्बन्धित तो है ही; साथ ही राम-काव्य तथा सुक्ती प्रेमाख्यानों में धार्मिक प्रतिपादन ग्रीर साहित्यिक ग्रादशों का पालन भी है। परन्तू जैसा द्वितीय प्रकरण में देखा गया है व्यापक रूप में इस यूग के कथा-काव्य में उन्मूक्त वातावरण मिलता है। इस यूग में 'ढोला मारूरा दुहा' जैसे कथात्मक लोकगीत भी मिलते हैं। इसमें भावों के साथ प्रकृति को भी उन्मृक्त वातावरए मिल सका है। वस्तुत: इस युग की कथात्मक लोक-भावना को समभने के लिए यह काव्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम-काव्यों में जिनमें सुफ़ी तथा स्वतन्त्र दोनों ही कथानक ग्रा जाते हैं, यही भावना प्रचलित रूपों के साथ ग्रहण की गई है। इनमें साहित्यिक परम्परा की ऋलक किसी-किसी स्थल पर मिलती है। सुफ़ियों की ख्राध्यात्मिक भावना बहुत कुछ स्वच्छंद भावना से तादात्म्य स्थापित करती है। तुलसी के 'रामचरित-मानस' में पौराणिक धार्मिक-प्रतिपादन शैली के साथ साहित्यिक आदशों को भी श्रपनाया गया है। श्रपनी प्रवृत्ति में श्रादर्शवादी होने के कारण, एक सीमा तक काव्य के स्वच्छंद वातावरण को ग्रपनाकर भी तुलसी प्रकृति के प्रति उन्मुक्त नहीं हो सके हैं। इस मध्ययूग में संस्कृत महाकाव्यों के समान कोई रचना नहीं हुई है; लेकिन ग्रलंकृत भावना को लिए हए कुछ काव्य मिलते हैं। केशवदास की 'रामचन्द्रिका' ग्रौर पथ्वीराज की 'बेलि क्रिसन रुकमणी री' इस प्रकार के प्रमुख काव्य हैं। इनमें परम्परा-पालन तथा रूढिवादिता अधिक है, इसी कारण इनमें प्रकृति-वर्णना अलंकृत हो उठी है। इन काव्यों में हम देखेंगे संस्कृत महाकाव्यों के समान प्रकृति के स्थलों का चुनाव है ग्रीर वर्णनों में वैचित्र्य की भावना भी है।

लोक-गीत तथा प्रेम-कथा काव्य — कथा-काव्यों में प्रेम-काव्य अपनी प्रवृत्ति श्रीर परम्परा दोनों में जन-जीवन के अधिक निकट है। इनमें जन-जीवन से सम्बन्धित प्रेम के संयोग-वियोग, दुःख-सुख के चित्रों का समावेश है। इसीके अनुसार इनमें जन-कि के अनुकूल कहानियों को लिया गया है। प्रेम-काव्यों की कथात्मक शृंखला में गीति-भावना का सम्मिलन हुआ है। जन-जीवन की निकटतम दुःख-सुख-मयी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति के उत्मुक्त और स्वच्छंद वातावरण में ही गीतियाँ पलती हैं। जीवन की छोटी परिस्थित भावना की हलकी अभिव्यक्ति से मिल-जुलकर जनगीतियों में आती है। वस्तुतः जीवन की यही परिस्थिति, भावना का यही रूप जनकथा की लोकप्रियता के साथ हिलमिल जाता है। और तब वही जन-गीति कथात्मक हो उठती है। परन्तु अपने समस्त विस्तार में जन-गीति कथात्मक होकर भी कथामय नहीं हो पाती। जन-गीति और कुछ दूर तक काव्य-गीति भी, किसी वस्तु-स्थिति को आधार के रूप में ही ग्रहण करती है। यही कारण है कि इसमें कथा का रूप भाव-स्थितियों को आधार देने के लिए होता है। इसमें कथा ग्रपने आप कहीं भी प्रमुख

नहीं होती। मध्ययूग के कथा-काव्य का सम्बन्ध इन गीतियों से अवश्य रहा है। प्रबन्धात्मक कथा-काव्यों की मूल प्रेरणा का स्रोत ये ही है। बाद में ग्रवश्य इनको पौराग्गिक कथा-साहित्य का ग्राधार ग्रीर जैन कथा-परम्परा का रूप मिल सका है। इन कथा-काव्यों में प्रेम का उन्मुक्त वातावरण लोक प्रचलित कथा-गीतियों से ग्रधिक सम्बन्धित है। इस प्रकार वे कथात्मक गीति-काव्य के रूप में हमारे सामने केवल 'ढोला मारूरा दूहा' है जिसके ग्राधार पर हम देख सकेंगे कि ग्रन्य समस्त प्रेम-कथाग्रों का रूप किस प्रकार की स्वच्छंद भावना से विकसित हो सका है। इस प्रकार की प्रेम-कथाग्रों के साहित्य में दो रूप मिलते हैं। एक रूप में प्रेम-कहानी को लौकिक ग्रर्थ में ग्रहरण किया गया है ग्रौर दूसरे में ग्राध्यात्मिक ग्रर्थ में । यहाँ यह स्पष्ट कर देना म्रावश्यक है। लोककथा-गीति 'ढोला मारूरा दृहा' ग्रौर ग्रन्य प्रेम-सम्बंधी स्वतंत्र काव्यों में भेद है भ्रौर इसको लेकर इनके प्रकृति-रूपों में भी अन्तर है। प्रेमाख्यान काव्यों में कथानक सम्बन्धी प्रबंध-काव्यों की परम्परा का प्रभाव पड़ा है ग्रीर इस सीमा में स्वतंत्र तथा सुफ़ी दोनों प्रेम-काव्य की परम्पराएँ समान हैं। जहाँ तक 'ढोला मारूरा दूहां का प्रश्न है यह कथा-काव्य के उन्मुक्त ग्रीर गीति-काव्य के स्वच्छंद रूप की मिश्रित वस्तू है। इस लोक-गीति में प्रेम-कथा ग्रौर प्रेम-गीति दोनों के मूल रूप निहित हैं। यही कारण है कि इसमें जो प्रकृति सम्बन्धी भावना पाई जाती है, उसका एक दिशा में विकास कथात्मक प्रेम-काव्यों में हुम्रा है ग्रीर दूसरी दिशा में गीतियों में हो सका है।

स्थानगत रूप-रंग (देश)—'ढोला मारूरा दूहा' कथा-काव्य होकर भी लोक-गीत के रूप में है। लोक भावना में व्यंजना ही प्रधान है, पर लोक-गीत ग्रपनी गीत्यात्मकता में वस्तु ग्रौर स्थित का ग्राधार ग्रहण करती है। यही बात कथात्मक गीतियों को लेकर भी है। इनमें कथा की भूमि प्रेम-श्रृंगार के संयोग-वियोग पक्षों से सम्बन्धित रहती है। लेकिन यह कथा विभिन्न भाव-व्यंजनाग्रों को सूक्ष्म ग्राधार प्रदान करती है। इस कारण कथात्मक लोक-गीतियों में वस्तु या स्थिति के ग्राधार रूप में प्रकृति-चित्रण को स्थान नहीं मिल सका। प्रकृति का यह रूप प्रवन्ध-काव्यों ग्रौर महाकाव्यों में उपस्थित होता है। फिर भी केवल ग्राधार प्रस्तुत करने के लिए, देश-काल की स्थिति का भान कराने के लिए 'ढोला मारूरा दूहा' में ऐसे चित्र ग्राए हैं, परन्तु देश का वर्णन हो ग्रथवा ऋतु के रूप में काल का वर्णन हो, यह प्रकृति-रूप गीति की प्रवाहित भावना का ग्राधार प्रस्तुत करने के लिए ही है। इसमें मारवर्णी ग्रौर मालवर्णी के वार्तालाप में मारू ग्रौर मालव का देशगत वर्णन हुग्रा है। यहाँ वर्णन तो प्रशंसा ग्रौर निन्दा की दृष्ट से किया गया है, लेकिन इसीके साथ रेखा-चित्रों में देशों का वर्णन भी हुग्रा है। लोक-किव की भावना राजस्थान के मारू प्रदेश के प्रति ग्रिधक

संवेदनशील रह सकी है। इन वर्गानों में विशेषतास्रों का उल्लेख स्रधिक है, प्रकृति-चित्ररा का तो संकेत मात्र है। मालवराी निन्दा के साथ मारू-प्रदेश का रेखा-चित्र उपस्थित करती है--'हे बाबा, ऐसा देश जला द जहाँ पानी गहरे कुग्रों में मिलता है स्रोर जहाँ (लोग) स्राधी रात से ही पुकारने लगता है; मानों मनुष्य मर गया हो।... हे मारवाणी, तुम्हारे देश में एक भी कष्ट दूर नहीं होता, या तो प्रयाण होता है, या वर्षा नहीं होती अथवा फाका या टिड्डी पड़ती है। ... जिस देश में पी एो साँप हैं, जहाँ करील ग्रीर ऊँटकटारा घास ही पेड गिने जाते हैं, जहाँ ग्राक ग्रीर फोम के नीचे ही छाया मिलती है।' इसी प्रकार मारवसी के उत्तर में मालव का हलका रेखा-चित्र है। 'बाबा, उस देश को जला दुँ जहाँ पानी पर सेवार छाया रहता है। जहाँ न तो पनि-हारियों का भूण्ड म्राता-जाता रहता है मौर न कुम्रों पर पानी भरने वालों का लय-पूर्ण स्वर सुनाई देता है।' इनमें केवल उल्लेख है, प्रदेशगत प्रकृति का रूप नहीं ग्रा सका है। इन गीतियों में गायक की भावना के साथ छोटे-छोटे संकेत भी पूरे चित्र की व्यंजना रखते हैं ग्रीर इन्हीं संकेतों के ग्राधार पर गायक की कथा चलती रहती है। इसी प्रकार का एक संकेत-चित्र वीसू चारएा ढोला को देना है--'मारवाड़ की रेतीली भूमि वर्षा के ग्रधिक भाग में भूरे रंग की दिखाई देती है; वहाँ के वन विशीर्ण ग्रीर भंखाड हैं - चंपा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन चंपा से भी बढकर श्रपने गूगों से स्गंधित करने वाली स्त्रियाँ होती हैं।' ढोला मार्गस्थ कुएँ का उल्लेख करता है - 'पानी कुम्रों में बहुत गहरा मिलता है भ्रौर डूँगरी पर कठिनाई से चढ़ा जाता है। मारवर्णी के कारए। ऐसे श्रपूर्व देशों को देखा "कुश्रों में पानी इतना गहरा है कि तारे की तरह चमकता है।"

काल (क)—इस लोक-गीत में जिस प्रकार देश की कोई निश्चित रूप-रेखा नहीं है, उसी प्रकार काल भी किसी सीमा में प्रस्तुत नहीं हुग्रा है। व्यापक रूप से साधारण विशेषताग्रों के साथ ऋतुश्रों का उल्लेख किया गया है। इसका कारण भी वहीं है। लोक-गीति की भाव-धारा में देश ग्रीर काल दोनों साधारण रूप में ग्राधार भर प्रस्तुत करते हैं। ढोला के प्रस्थान के प्रसंग में इसी प्रकार ऋतुश्रों का उल्लेख किया गया है। मालवणी ग्रीष्म के बारे में कहती है—'भूमि तपी हुई है, लू सामने है। हे पथिक, (यदि मारवणी के देश गए) तो तुम जल जाग्रोगे। जो हमारा कहना करो तो घर ही रहो।' ग्रागे ढोला ग्रीर मारवणी के वार्तालाप में वर्षा का वर्णन ग्राता है।

१. डो० मा० द्र० ; सं० ६५५, ६६०, ६६१ ।

२. वही ; सं० ६६४।

३. वही ; सं० ४६८।

४. वही ; सं० ५२३, ५२४।

मारविगा के द्वारा विगात प्रकृति में भावात्मक उत्सुकता (उद्दीपन रूप में) सिन्निहित है; उसके द्वारा वह ढोला को रोकना चाहती है। परन्तु ढोला द्वारा उिल्लिखित चित्रों में संक्षिप्त संक्षिण्टता है। "'पग-पग पर मार्ग में पानी भर गया है, ऊपर श्राकाश में बादलों की छाया हो गई है। हे पद्मनी, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, श्रव कहो तो पूगल जावें। रात भर कुंभों का शब्द सुहावना लगता है; सरीवर का जल कमिलिनियों से श्राच्छादित हो गया है।' श्रागे वर्षा का चित्र श्रीषक स्पष्ट हो उठता है—'वाजिरयाँ हरी हो गई श्रीर उनके बीच की बेलों में फूल छा गए। यदि भादों भर वर्षता रहा तो मारू देश श्रमूल्य होगा।''

वातावरण में भाव-व्यंजना (ख)—मालवती ग्रपने वर्णनों में भावात्मक वाता-वररा उपस्थित करती है—'जिस ऋतु में वर्षा खूब भड़ी लगाती है ग्रीर पपीहे बोजते हैं, उस ऋतू में, हे प्रिय स्वामिन्, बताय्रो भला कौन घर छोड़ता है।' मालवणी द्वारा प्रस्तृत चित्रों में मनःस्थिति के समानान्तर उद्दीपन का रूप छित्रा हम्रा है, पर उनसे वाता-वरण का निर्माण भर होता है--'पपीहा पिउ-पिउ कर रहा है, कोयल सुरंगा शब्द बोल रही है.....। पहाड़ियाँ हरी हो गईं, वनों में मोर कूकने लगा ...। बादलों की घटाएं फीज हैं, बिजली तलवारे हैं ग्रीर वर्षा की बूँदे बाग की तरह लगती हैं .....। वर्षा ऋतु में नदियाँ, नाले और भरने पानी से भरपूर चढ़े हए हैं। ऊँट कीचड़ में फिसलेगा । घने बादल उमड़ आए हैं। प्रत्यन्त शीतल भड़ी की वाय चल रही है। बेचारे बगुले पृथ्वी पर पैर नहीं रखते । चारों ग्रोर घने बादल हैं, ग्राकाश में बिजली चमकती है। .....ऐसी हरियाली की ऋतु भली है। .....पपीहा करुए। शब्द करता है ग्रीर वर्षाकी भड़ी लगी रहती है। पृथ्वी पर मोर मण्डप बनाकर (पिच्छ फैला कर) नाच रहे हैं। "वन हरियाली घारण करते हैं ग्रीर नदियों में पानी कलकल करता हुम्रा बहता है। ""वर्षा की भड़ी लगी रहती है म्रीर ठण्डी हवा चलती है। ·····काली कंठलीवाली बदली बरस कर हवा को छोड़ रही है।'र इस वर्षा-ऋतू के चित्र में स्थानगत रूप-रंगों की कल्पना वातावरण का निर्माण करती है, परन्तू इस समस्त चित्र-योजना में मनःस्थिति का एक रूप प्रत्यक्ष हो उठता है-- 'इस ऋनू में कोई घर छोड़ता है ? कैसे बीतेगी ? ग्रीर ऋतु में प्यारे विना कोई जिएगा कैसे ? प्रिय विना रात कैसे बीतेगी और विरहिस्मी धैर्य धारस कैसे करेगी?' यह ग्रहश्य समानान्तर भावना प्रकृति को उद्दीपन-रूप के निकट पहुँचा देती है। प्रकृति का यह रूप ग्रन्य प्रकरण का विषय है । वस्तुतः लोक-गीति में मानवीय भावों का प्रमार ऐसा व्यापक हो उठता है कि उसमें गीतकार की ब्राश्रित भावना का ब्रालम्बन स्वतन्त्र रूप से प्रकृति

१. वही ; सं० २४१, २४३, २२४, २५०।

२. वही ; सं० २४६, ४७; २५२—६७ ।

नहीं हो पाती। यद्यपि इन गीतियों में प्रकृति के प्रति सहज सहानुभूति और स्वाभाविक सहचरण की प्रवृत्ति रहती है। इस कथात्मक लोक-गीति को काव्य का रूप मिला है, इस कारण कुछ स्थलों पर पृष्ठ-भूमि का संकेत मिलता है।....ढोला के मार्ग में—'दिन बीत गया, ग्राकाश में ग्रंबर-डंबर छा गए। भरने नीलायमान हो गए।' और ग्रागे—'काली कंठुलीवाले मेघों में विजली वहुत नीचे होकर चमक रही है...मंघ्या समय ग्राकाश में बादलों की काली कोरोवाली घटा उमड़ती ग्रा रही है।'

लोक-गोति में स्वछन्द भावना —हम कह चुके हैं कि मध्ययुग के काव्य ने स्वच्छन्दवादी प्रवृत्तियों को अपनाया है। स्वच्छन्दवादी किव जब प्रकृति के प्रति आकर्षित होता है और उसे अपना आलम्बन बनाता है, उस समय प्रकृति के प्रति उल्लास और आनन्द की भावना व्यक्त होती है। साथ ही वह अपने जीवन, अपनी चेतना तथा भावना को प्रकृति में प्रतिविम्वित पाता है। व्यापक अर्थों में यह किव की अपने 'स्व' के प्रति ही सहानुभूति की भावना, महचरण की प्रवृत्ति है जो इस प्रकार प्रकृति में प्रतिघटित हो उठती है। इसी प्रकार जब आलम्बन का माध्यम दूसरा व्यक्ति होता है, उस समय भी प्रकृति इस भाव-स्थिति से प्रभावित होकर उपस्थित होती है। यह भी प्रकृति के प्रति हमारी सहज और उन्मुक्त भावना का ही रूप है। यह रूप उद्दीपन-विभाव के निकट होकर भी उनसे भिन्न है। लोक-गीतियों में यह भावना अधिक मुक्त और स्वच्छन्द रहती है, इस कारण भी उद्दीपन की साधारण रूढ़ि से यह रूप अलग लगता है। अन्य गीतियों के समान ही 'ढोला मारूरा दूहा' में वियोग की भावना व्यापक है। इस व्याप्त भावना की स्थायी स्थित के साथ प्रकृति का रूप बहुत सहज वन पड़ा है।

व्यापक सहानुभूति (क)—इस लोक-गीति में सहानुभूति के वातावरण् श्रौर सहचरण की भावना में प्रकृति निकट के सम्बन्ध में उपस्थित हुई है। प्रकृति का उल्लास वियोग की स्थिति में उद्दीपन का काम करता है; पर प्रकृति के प्रति जो महानुभूति की भावना सन्निहित है उससे वियोगिनी प्रकृति से सम्बन्ध स्थापिन करती हुई उपालम्भ देती है—

#### बिज्जुलियाँ नीलज्जियाँ, जलहर तूँ ही लज्जि। सूनी सेज विदेश प्रिय, मधुरइ मधुरइ गज्जि।।

मारविगा के इस उपातम्भ में मेब के प्रति गहरी ख्रात्मीयता का भाव छिपा हुम्रा है। इसी प्रकार मालविगा भी हार्दिक सहानुभूति के वातावरण में उपालम्भ की भावना से प्रकाशील हुई है—'हे बूर (घास), तू सूखे ख्रीर रेतीले थल पर जल बिनाक्यों डहडही हो रही है। तूने मिष्टभाषी ख्रीर सहनशील प्रियतम को दूर भेज दिया है। थली पर स्थित है जाल तू जल बिना कैसे हरी हो रही है, क्या तुभे प्रियतम ने सींचा है या श्रकाल

१. वर्हा ; सं० ४६१, ५११, ५२२।

वर्षा हुई है। '' वियोग वेदना में प्रकृति के उपकरणों के प्रति इस ईर्ष्या की हलकी भावना में भी सहानुभूति का प्रसार है। मानव के हृदय में प्रकृति के प्रति जो सहानुभूति की स्थिति है, वही अपने दु:ख-सुख में प्रकृति से समान व्यवहार की आशा करती है। मानव प्रकृति को उसी भावना से युक्त समान आवरण करता हुआ पाता भी है। साहित्य में चातक, पपीहा और चकोर आदि का प्रेम उदाहरण माना गया है। लोक-र्गाति की विये - गिनी अपनी व्यथा में इन पक्षियों को समान रूप से उद्घेलित पाती है—

बाबहियउ नइविरहिंगी, दुहुवाँ एक सुहाव। जब हो बरसइ घंगा घंगाउ, तब हो कहइ प्रियाव।।

पपीहा ही नहीं सारस भी ग्रपनी व्यथा में समान है-

राति जु सारस कुललिया, गुंजु रहे सब ताल। जिए। की जोए। बीछड़ी, तिएका कवन हेवाल।।

साथ ही कुररी पक्षी का करुण रव वियोगिनी को अपनी व्यथा की याद दिलाता है। वह उसके दु:ख में जैसे अपनी व्यथा में भी संवेदनशील हो उठती है—'करील की म्रोट में बैठकर कुंक पक्षी कुरलाए, जिसको सुनकर प्रियतम की स्मृति शरीर में सार की तरह सालने लगी। समुद्र के बीच में बीट का तेरा घर है, जल में तेरी संतान की उत्पत्ति होती है। हे कुंक, कौन से बड़े अवगुण के कारण तू आधी रात को कूक उठी। कुररी पक्षियों ने करुण-रव किया और मैंने उनके पंखों की वायु सुनी। जिसकी जोड़ी बिछुड़ गई हो, उसको रात में नींद नहीं आती।'

सहचरण की भावना (ख)—हम कह सकते हैं कि मानव में सम भावना के ग्राधार पर प्रकृति-रूपों के प्रति सहचरण की प्रवृत्ति है। यह मानवीय ग्रालम्बन की किसी भाव-स्थिति में उद्दीपन-विभाव से सम्बन्धित है, परन्तु इसका मूल प्रकृति के प्रति हमारी सहानुभूति में है। इस सीमा में प्रकृति का रूप उद्दीपन नहीं माना जा सकता। सहचरण की प्रवृत्ति के साथ प्रकृति के विभिन्न रूप ग्रनेक सम्बन्धों में उपस्थित होते हैं। इस स्तर पर वे प्रिय सखा, सहचर या दूत हो जाते हैं। लोक-गीति की वियोगिनी पशु-पक्षियों से ग्रपने सुख-दुःख की बात कहती है ग्रीर प्रिय के प्रति ग्रपना संदेश भी भेजती है। मारवणी पपीहा की सहायता चाहती है—

१. वहीं; सं० ५० [बिजलियाँ तो निर्लंडन हैं | हे जलधर तू ही लिजत हो | मेरी शैया सूनी है, मेरा प्यारा विदेश में है'''मधुर-मधुर शब्द से गरज]; ३६०—६१ |

२. वहीं ; सं० २७, ५३ [ पर्पाहा ऋौर विरहिष्णो दोनों ही का एक म्वभाव है । जब जब मेघ बरसता है, ये दोनों हो 'पा श्राव' पुकारते हैं । . . . रात में सारस जो करुण स्वर से बोले तो सरोवर गूंज उठा । भला जिनकी जोड़ी बिछुड़ गई हो उनकी क्या दशा होती होगी], ५६—४८ ।

#### बाबहिया, चढ़ि गउलसिरि, चढ़ि ऊँचइरी भीत। मत ही साहिब बाहुड़इ, कउ गुएा थ्रावइ चीत।।

फिर वियोगिनी पपीहे के स्वर से अपनी बढ़ती हुई व्यथा से विह्वल होकर उसे मना करती है—'हे नीले पंखोंवाले पपीहे, तेरी पीठ पर काली रेखाएँ हैं। तू मत बोल ! वर्षा ऋतु में तेरा शब्द सुनकर विरिहिणी कहीं तड़प-तड़पकर प्राण्ण न दे दे।' फिर वह उसके शब्द से कुद्ध हो उठती है और आक्रोश में कहती है—'हे नीले पंखोंवाले पपीहे, तू नमक लगाकर मुभे काट रहा है। 'पिउ' मेरा है, और मैं 'पीउ' की हूँ, भला तू 'पिउ-पिउ' कहनेवाला कौन है।' और अन्त में आग्रह के साथ समभाने लगती है—

# बाबहिया रत-पंखिया, बोलइ मधुरी वाँगा। काइ लंबबउ माठि करि, परदेसी प्रिय ग्रााँगा। ।।

इस मीठे आग्रह में कितनी निकटता और साहचर्य्य की भावना प्रकट होती है। मारविशा कुररी से पंख माँगती है और इसमें भी यही भावना क्रियाशील है। प्रकृति की उन्मुक्त स्वतंत्रता से जैसे सम-स्थापित करती हुई वह कहती है—

#### कुंभा घेउ न**इ** पंखड़ी, थाँकउ बिनउ वहेंसि सायर लंघा त्रो मिलउँ, त्री मिलि पाछो देसि ।

मालविशा की ग्राकांक्षा में प्रकृति के साथ सहचरण की भावना का यही रूप सिन्नहित है। मारविशा की प्रार्थना में जो प्रत्यक्ष है, वही मालविशा की लालसा में मन की भावना का रूप है। दोनों ही प्रकृति की स्वतन्त्र चेतना से सम स्थापित करती हैं। इस प्रसंग में वियोग के स्थायी रित-भाव के साथ प्रकृति का उद्दीपन-रूप भी है, जिसका ग्रन्थ प्रकरण में उल्लेख किया गया है। मालविशा ग्रपने प्रिय से मिलने की उत्सुकता में कहती है—'हे विधाता, तूने मुक्ते मरु देश के रेतीले स्थल के बीच में बबूल क्यों नहीं बनाया, जिससे पूगल जाते समय प्रियतम छड़ी काटते ग्रौर उनके हाथों के स्पर्श का फल पाती। हे विधाता, मुक्ते श्यामल बदली ही क्यों न बनाया जिससे मैं ग्राकाश में छाई रहती ग्रौर साह्लकुमार के मार्ग पर छाया करती रहती।'

दूत का कार्य — प्रकृति के प्रति सहचरण की भावना से प्रेरित होकर पक्षियों श्रादि से संदेश भी भेजा जाता है । इसीके श्राधार पर संस्कृत साहित्य मे दूत-काव्यों

१. वहीं ; सं० २८ [हे पर्पाहा, गोखें पर चढ़ या ऊँची भीत पर बैठ श्रीर टेर लगा। प्रियतम को कदाचित कोई गुरा याद श्राचे श्रीर श्राते हुए कहीं वे लाट जांय?], ३१,३३,३४ [हे लाल पंखों वाले पपीहे, तू मीठी वार्या बोलता है। तू या तो बोलना बंद कर दे श्रीर या मेरे परदेशी प्रियतम को यहाँ ला दे]

२. वहीं ; सं० ६२ [ हे कुंफ, मुफे ऋपनी पांख दो । में तुम्हारा बाना बनाऊँगी और सागर को लांघकर प्रियतम से मिलूंगी और मिल कर तुम्हारी पाखे लोटा दंगी।]

की परम्परा चली है। हिन्दी साहित्य में ऐसी परम्परा तो नहीं चल सकी है, पर इसका रूप प्रेम-काव्यों में मिलता है। इस लोकगीति में भी प्रकृति से यह सम्बन्ध सहज रीति से स्थापित किया गया है। सहानुभूति के सहज वातावरण में मारवणी कुंभों से ग्रपना संदेश ले जाने की प्रार्थना करती है—

### उत्तर दिसि उपराटियाँ, दक्षिण साँमहि याँह। कुरभाँ, एक सँदेसड्ड, ढोलानइ कहियाँह॥

प्रकृति के प्रति इस मानवीय सहानुभूति के साथ यदि कुंभ मारवणी को उत्तर देती है, तो ग्राहचर्य नहीं। लोक-गीति भावना के ग्रनुरूप ही यह उत्तर है—'मनुष्य हो तो मुख से कहें, हम तो बेचारी कुंभ हैं। यदि प्रियतम को संदेशा भेजना हो तो हमारी पाँखों पर लिख दो।' ग्रीर मारवणी के उत्तर में निकट स्नेह की व्यंजना ही हुई है—

# पाँखे पाँगा थाहरइ, जिल काजल गहिलाइ। सपड़ाँ तगाँ सँदेसड़ा, मुख वचने कहिवाइ॥ १

लोकगीत की भाव-धारा में इसी प्रकार ऊँट बोलता ग्रीर कार्य करता है। जन-गायक उसके चरित्र में सहानुभूति, उदारता, स्वाभिमान ग्रादि भानवीय गुर्गों का ग्रारोप करता है। मालवर्गी ने ढोला को मार्ग से लौटाने के लिए सुए को भेजा है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

प्रेम कथा-काव्य इसी लोक-गीत की कथात्मक परम्परा में प्रेम-काव्यों का विकास हुआ है। परन्तु जैसा कहा गया है प्रेम कथा-काव्यों में जैनी चरित्र-काव्यों का तथा सूफ़ी मसनवियों की प्रतीक भावना का प्रभाव पड़ा है। इस कारण इनका वाता-वरण लोक-कथा-गीति जैसा उन्मुक्त नहीं है। हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में इन प्रेम-काव्यों की दो परम्पराएँ हैं। परन्तु वे एक-दूसरे से इतनी प्रभावित हैं कि प्रकृति-रूपों के क्षेत्र में उनमें कोई भेद नहीं है। केवल उन्मुक्त प्रेम-काव्यों में प्रेम का स्वतन्त्र वर्णन है और सूफ़ी काव्यों में प्रेम की आध्यात्मिक व्यंगना है। वैसे अभिव्यक्ति के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और व्यापक संवेदना के कारण जायसी में प्रेम सम्वन्धी अधिक स्वच्छंद वातावरण मिलता है। और उनके काव्य में प्रकृति के प्रति भी अधिक उन्मुक्त भावना है। उन्मुक्त प्रेम-काव्यों पर सूफ़ी काव्यों की छाप है। अधिक प्राप्त अभिव्यक्ति को

१. वही ; सं० ६४ [हे कुंम, उत्तर दिशा की श्रोर पीठ किए हुए दिज्ञण दिशा की श्रोर चलकर ढोला से एक संदेश कहना], ६५, ६६ [तुम्हारी पाँखों पर पानी पड़ेगा, जिससे स्याही जल में बह जायगी। प्रियतम का संदेश तो मुख से ही कहलाया जाता है]

२ं. उन्मुक्त प्रेम-काव्यों में प्रमुखतः माधवानल कामकंदला, नलदमन काव्य, पुहुपावती तथा विरहवारीश (माधवानल कामकंदला आलमकृत) का उपयोग यहाँ किया गया है जो सभी जायसी के 'पद्मावत' के परवर्ती काव्य हैं।

छोड़कर, प्रेम की व्यंजना और प्रकृति के रूपों के सम्बन्ध में इन काव्यों में सुफ़ी परम्परा से समता है। इन समस्त प्रेम कथा-काव्यों में वर्णना के क्षेत्र में ग्रपभ्रंश चरित-काव्यों का अनुसरए। है, केवल इन कवियों ने प्रेम तथा आध्यात्मिक सत्यों की व्यंजना इन वर्णनों के माध्यम से की है। जहाँ तक ऋतु-वर्णन, बारहमासा ग्रथवा ग्रन्य प्रकृति-रूपों का प्रक्त है इनमें लोक-गीतियों का स्वच्छंद वातावरण मिलता है। ये काव्य ग्रपने कथानकों में प्रबन्धात्मक हैं। कथा के रूप में इनमें घटनाग्रों ग्रीर क्रियाओं की श्रृंखला चलती है। घटना-क्रिया की श्रृंखला में देश-काल की सीमाएँ भी ग्रावश्यक हो जाती हैं। इसलिए इन काव्यों में कथानक के बीच में स्थानगत प्रकृति-वर्गाना को स्थान मिल सका है। संकेत किया गया है कि संस्कृत महाकाव्यों में कथा का मोह ग्रधिक नहीं है, उनके चरित्र प्रसिद्ध ग्रौर ज्ञात ही हैं। इसलिए उन काव्यों में वर्णना सौन्दर्य की दृष्टि से प्रकृति को स्थान मिला है। परन्तु मध्ययुग के प्रबन्ध-काव्यों की स्थिति भिन्न है। इन काव्यों में घटनात्मक कथानकों का मोह कम नहीं है, क्योंकि ये काव्य जनता के निकट के हैं। लोक-रुचि में कथात्मक कौतूहल के लिए स्थान रहता है। इसलिए इनमें प्रकृति को केवल वर्णना-सौन्दर्य की दृष्टि से स्थान नहीं मिला है। साथ ही कथाकार ग्रपनी प्रेम-भावना से इतना ग्रधिक ग्राक्षित रहा है कि उसको कथा के स्राधार में प्रस्तुत प्रकृति के स्राकर्षण का घ्यान ही नहीं है। जिन स्थलों पर प्रकृति उपस्थित हुई है उनमें वह भावों को प्रतिम्बिवित ग्रथवा उद्दीस करती है।

प्रकृति का वर्णन — इन प्रेम-काव्यों में विशुद्ध ग्रालम्बन के रूप में प्रकृति का चित्रण नहीं के बराबर हुन्ना है। जहाँ स्थान यः वातावरण के रूप में प्रकृति का चित्रण किया गया है उनमें भी या तो कथा-स्थित भावों की पृष्ठ-भूमि के रूप में उसका प्रयोग हुन्ना है, या उसपर ग्राध्यात्मिक भावना का प्रतिबिम्ब है। परन्तु ग्राध्यात्मिक भावना किव के हृदय के ग्राक्ष्य में ग्रवलिम्बत है, इस कारण इस रूप में प्रकृति ग्रालम्बन के समान है। यद्यपि जिस रूप में प्रकृतिवादी किव के लिए प्रकृति ग्रालम्बन है, उस रूप में इन प्रेमी किवयों के लिए नहीं है। सूफी साधकों के लिए लौकिक कथा के ग्राधार पर चलने वाली भावनाएँ ही ग्रलौकिक ग्रौर ग्रप्रत्यक्ष का संकेत देती है। इस कारण प्रकृति में भावों का प्रतिबिम्ब, उनकी व्यंजना, उद्दीपन-रूप प्रकृति के समान सामाजिक ग्रौर ग्राध्यात्मिक भाव-स्थितियों से ग्रधिक सम्बन्धित है। प्रकृति के इन रूपों की विवेचना 'ग्राध्यात्मिक साधना' के प्रसंग में की जा चुकी है। यहाँ इन स्थलों का कथानक में क्या स्थान है, इसपर विचार करना है। साथ ही इन वर्णनों की शैलों के विषय में भी संकेत किया जायगा।

श्चालम्बन के स्वतन्त्र चित्र (क)—प्रेम-काव्यों के प्रारम्भ में, बोधा कृत 'विरह-वारीश' को छोड़कर लगभग सभी में स्रष्टा के रूप में ईश्वर की वन्दना है। यह व्यापक रूप से प्रकृति का वर्णन ही कहा जा सकता है। परन्तु इन वर्णनों में किसी प्रकार की वर्णनात्मक योजना नहीं है। इनमें ग्रधिकतर उल्लेखात्मक चित्र हैं। प्रेम-काव्य का किव बताता जाता है स्रष्टा ने ऐसा किया, ऐसा किया, कहीं चित्र को संश्लिष्ट बनाने की चेष्टा नहीं करता। कहीं एक दो स्थल ऐसे ग्रा गए हैं जिनमें व्यापक रेखा-चित्रों का भास मिलता है—

जहवाँ सिन्धु श्रपार श्रति, विनु तट बिनु परिमान । सकल सृष्टि तेहिमाँ गुपुत, बालू कनक समान ॥ ध

उसमान के इस रेखा-चित्र में ग्रसीम समुद्र के व्यापक प्रसार के साथ व्याप्त सब्दा के सर्जन का रूप 'बालू कनक' के समान व्यक्त हो उठा है। उसी प्रकार दुखहरनदास कहते हैं—'रात्रि ग्रौर दिवस, फिर प्रातः ग्रौर सन्ध्या तुम्होंने तो बनाया है। यह सब सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र तथा दीपक का प्रकाश तुम्हारा ही किया है।' इसमें एक व्यापक सर्जन का ग्रस्पष्ट-सा रेखा-चित्र ग्रा सका है। इस प्रकार इन काव्यों में कथानक की भाव-धारा से ग्रलग केवल घटना-स्थित के ग्राधार रूप में प्रकृति को स्थान नहीं मिला। इसका कारण है। प्रेम-कथा का किव ग्रपनी प्रेम भावना से इतना संवेदनशील हो जाता है कि प्रकृति के स्थानगत रूगों में भी उसीकी व्यंजना करने लगता है। इन काव्यों में वन, उपवन, पर्वत, सरोवर, समुद्र ग्रादि के वर्णन का ग्रवसर ग्राया है, परन्तु इन सभी स्थलों पर चित्रण की रूपात्मकता से ग्रधिक भावात्मक व्यंजना है। जायसी में एक भी स्थल ऐसा नहीं है जिसके चित्रण में ग्राध्यात्मिक ग्रथवा भावात्मक व्यंजना न हो। उसमान की 'चित्रावली' में ऐसे चित्र ग्रवस्य हैं। किव एक ग्रांधी का वर्णन करता है—

श्राघे पंथ पहुँचे श्राई। उठी बाउ श्राँघी पछुग्राई। स्याम घटा श्राँघी श्रधिकाई। भयो श्रँबेर सरग छिति छाई॥ ऊबट बाट जाइ नींह बूभा। निश्ररींह दूसर जाइ न सूभा॥ परी घूरि लोचन मुख माहीं। दुहुँ कर बदन छिपाए जाहीं॥

इस चित्र में यथार्थ संश्लिष्टता है ग्रौर योजना से स्थिति का रूप प्रत्यक्ष होता है। लगता है उसमान प्रकृति के प्रति यथार्थव दी भी रह सके हैं। उनकी हष्टि इस विषय में ग्रधिक सचेष्ट है, यद्यपि ग्रपनी परम्परा के ग्रमुसरएा में उनको ऐसे प्रकृति-रूपों को उपस्थित करने का ग्रवसर कम मिला है। उसमान ने ग्रन्थकार का वर्णन भी इसी प्रकार किया है—'उसने कुँगर को एक ग्रॅंथेरी खोह में ले जाकर डाला जिसके

१. चित्रा०; उस० ; १ स्तुति-खंड, दो० २ ।

२. पुहु० ; दुख ; स्तुति-खंड से ।

३. चित्रा०; उस०; ४ जन्म-खंड, दो० ६६ ।

अन्धकार में दिन में दीपक जला कर ढूँढ़ने से भी नहीं दिखाई देता। दिन में जहाँ रिव की किरएों का प्रवेश नहीं होता, रात में जहाँ शिश और तारागएों का संचरए नहीं होता। ग्रंघे ने ग्रंघेरे स्थान को इस प्रकार पाया जैसे मिस के ऊपर मिस डाली गई हो। ' इसमें ग्रालंकारिक संकेत से किव ने चित्र को ग्रधिक व्यक्त कर दिया है। एक स्थल पर रूपनगर की पहाड़ी का वर्णन इसी प्रकार का है—

पूरव दिसि जो म्राहि पहारी। जनु विस करमैं म्रापु उतारी।।
भरना भरे सोहावनि भाँती। तरुवर लागे पाँतिन पाँती।।
बोर्लाह पंछी म्रनबन भाषा। म्रापन म्रापन बैठे साषा।।
सिखर चढ़े कूर्काह बहु मोरा। परबत गूँजि उठै चहुँ म्रोरा।।

यह चित्र सरल वस्तु-स्थितियों श्रौर क्रिया-व्यापारों के साथ प्रस्तुत किया गया है। परन्तु इस प्रकार के वस्तु-स्थिति के ग्रालम्बन चित्र ग्रन्य कियों में नहीं के बराबर हैं। जायसी प्रत्येक वर्णाना को किसी ग्राध्यात्मिक सत्य की व्यंजना से सम्बन्धित कर देते हैं श्रौर ग्रन्य कियों ने इसीका श्रनुसरण किया है।

वर्णन की शैलियाँ (ख)—ग्राध्यात्मिक साधना के प्रकरण में प्रकृति-रूपों की व्यंजना के विषय में कहा गया है। यहाँ उनकी वर्णन की शैलियों के विषय में संकेत कर देना है। वस्तुतः इन समस्त रूपों में तीन प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया है। पहली शैली में केवल उल्लेखों के ग्राधार पर सत्यों की स्थापना ग्रथवा ग्राध्यात्मिक व्यंजना की गई है। इन उल्लेखों में किसी सीमा तक संश्लिष्ट चित्रण भी ग्रा जाता है, पर ऐसा बहुत कम हुग्रा है। इन वर्णनों में उपवन के वृक्षों तथा फूलों ग्रादि का उल्लेख है। दूसरी शैली में स्थिति-व्यापारों की निश्चित योजना द्वारा प्रेम ग्रादि की व्यंजना हुई है। इस प्रकार की वर्णना में व्यंजनात्मक चित्रमयता मिलती है, यद्यपि रूपात्मक चित्रमयता इनमें भी कम है। पर कोई-कोई चित्र कलात्मक है। जायसी सिहल के तालाव का वर्णन करते हैं—

१. वहीं; वहीं ; २१ कुटीचर खंड, दो० २३५।

२. वही; वही ; १७ यात्रा-खंड, दो८ २३४ ।

३. जायसी के पद्मावत में २ सिहलद्वीप-वर्णन खंड में दो० ४ में वृत्तों का उल्लेख है; दो० १० में फलों का; दो० ११ में फूलों का । इसी प्रकार उसमान की चित्रावली में १३ परेवा-खंड में दो० १५६ में वृत्तों का तथा दो० १५२ में फूलों का उल्लेख किया गया है ।

४. जायसी ने सिंहलर्द्रीप-वर्णन-खंड में दो० ५ में पिन्नयों के राष्ट्र के माध्यम से, दो० ६ में सौन्दर्य-चित्र के साथ सरोवर में जल-पिन्नयों की क्रीड़ा द्वारा; श्रीर १५ सात-समुद्र-खंड के दो० १० में मानसर के वर्णन में प्रकृति व्यापार योजना में साथक के उल्लास से तादात्म्य स्थापित कर के यह श्राभि-व्यक्ति को गई है। उसमान ने १३ परेवा-खंड में दो० १५५ में सरोवर के श्रनन्त सौन्दर्य के साथ जल-

ताल तलाब बरिन निंह जाहीं। सूक्तै वार पार किछु नाहीं।। कूले कुमुद सेत उजियारे। मानहुँ उए गगन महुँ तारे।। उतरिंह मेघ चढ़ींह लेइ पानी। चमकींह मच्छ बीचु कै बानी॥

परन्तु इप प्रकार के ग्रालंकारिक वर्णन भी कम हैं। तीसरे प्रकार की शैली में श्रिति-प्राकृतिक चित्रों की योजना है। इनमें भी कुछ में ग्रादर्श कल्पना की भावना है ग्रौर कुछ में ग्रालौकिक चमत्कार है। उसमान के इस वर्णन में ग्रादर्श कल्पना ही प्रधान है—'सरोवर तट की सराहना कहाँ तक की जाय जिसमें पानी मोती है ग्रौर कंकड़ ही हीरा है। ग्रत्यन्त गहरा है, थाह नहीं मिलती। निर्मल नीर में तल दिखाई देता है—ग्रत्यन्त गम्भीर ग्रौर विस्तृत है जिसकी सीमाग्रों का भान नहीं होता—।'वस्तुतः इस प्रकार की ग्रादर्श कल्पना, इन समस्त काच्यों में नायिका से सम्बन्धित वन, उपवन तथा सरोवर ग्रादि के वर्णनों में मिलती है। इनमें सदा वसंत या चिरन्तन सौन्दर्य की भावना है। इसके ग्रितिरक्त मार्ग-स्थित वर्णनों या ग्रन्य प्रसंगों के ग्रलौकिक ग्रिति-प्राकृतिक चित्रों में भी चमत्कार की प्रवृत्ति ग्रिधिक पाई जाती है। जायसी 'बोहित-खंड' में सागर का उल्लेख इसी शैली में करते हैं—

> जस बन रेंगि चलै गज-ठाटी। बोहित चले समुद्र गा पाटी। धाविह बोहित मन उपराहीं। सहस कोस एक पल मँह जाहीं। समुद्र ग्रपार सरग जनु लागा। सरग न घाल गनै बैरागा। ततखन चाल्हा एक देखावा। जनु धौलागिरि परबत ग्रावा। उठी हिलोर जो चाल्ह नराजी। लहिर ग्रकास लागि भुँई बाजी।

इसी प्रकार के वर्णन जायसी ने 'सात-समुद्र-खंड' में किए हैं, इनमें बीच-बीच में सत्यों का उल्लेख भी किया गया। उसमान ने रूपनगर के दृश्य को इसी प्रकार ग्रलौकिक वर्णाना के द्वारा प्रस्तुत किया है। परन्तु जायसी में यह प्रवृत्ति ग्रधिक है। इन्होंने ग्रलौकिक चित्रणों के माध्यम से ग्राध्यात्मिक सत्यों का संकेत दिया है। स्वतंत्र प्रेम-काव्यों में प्रवृत्ति ग्रादर्श चित्रण की है; ग्रलौकिक चित्रण इनमें कम हैं।

क्रीड़ा से, दो० १५७ में पिंचयों के राब्द के माध्यम से यह ब्यंजना की गई है । नूरमोहम्मद ने २ जन्म-खंड में दो० ७ में पुष्प क्रोंर भ्रमर के माध्यम से यह संकेत दिया है । नलदमन काब्य में १००१६ में पिंचयों के नदों से क्रोर १०१७ में सरोवर वर्णन में तरंगों आदि के माध्यम से प्रेम की अभिन्यिक हो सकी है ।

१. ग्रंथा ः जायसी ; पद ः २ सिंहलद्वीप-वर्णन-खंड, दो० ६ ।

२. चित्रावः उस्वः २३ परेवा-खंड, दोव १४४ ।

३. ग्रंथा ०; जायसी ; पर, १४ लोहित-खंड, दो० २ ।

४. चित्रा०; उस० ; १७ यात्रा-खंड, दो० २३२ ।

कथा की प्रष्ठ-भूमि में--इन प्रकृति वर्णनों को लेकर कहा जा सकता है कि इन कवियों ने प्रकृति का उपयोग अपनी कथा में भावात्मक व्यंजना के लिए किया है। जिस प्रकार इनकी कथा का समस्त वातावरण प्रेम या आध्यात्मिक भावना से पूर्ण है, उसी प्रकार कथा को ग्राधार प्रदान करने वाली प्रकृति भी इसी दृष्टि से प्रस्तृत की गई है। प्रकृति का यह रूप कथानक की पृष्ठभूमि में वातावरण को भाव-व्यंजना प्रदान करता है। सुफ़ी कवियों में पृष्ठभूमि में प्रकृति का रूप कथानक के भावात्मक उल्लास से उद्भासित किया गया है। ग्रन्य संकेतात्मक उल्लेखों के ग्रतिरिक्त सरोवर में स्नान के प्रसंग को लेकर यह भावात्मक उल्लास-मग्न प्रकृति का रूप जायसी के बाद कवियों ने परम्परा के रूप में ग्रहमा किया है। इस स्थल पर प्रकृति के ग्रन्दर एक उल्लास की भावना है जो ग्राध्यात्मिक वातावरण का प्रतिबिम्ब है। स्वच्छंदवादी दृष्टि से प्रकृतिवादी कवि प्रकृति के सौन्दर्य से प्रभावित होकर, उसकी चेतना की ग्रनन्त भावना से सम-स्थापित करके ग्रपने मन का उल्लास प्रकृति के माध्यम से व्यक्त करता है। वहीं स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति सुफ़ी साधकों ने इस प्रकार ग्रहण की है। ग्राध्या-रिमक साधना के प्रसंग में इसकी विवेचना विस्तार से की गई है। इनकी साधना का साध्य प्रत्यक्ष है जो कथानक के रूपक में सन्निहित है और वातावरएा के रूप में प्रकृति उसीकी प्रेम-भावना से उल्लसित ग्रीर प्रभावित हो उठती है। जायसी के इस वर्णन-चित्र में प्रकृति ग्रौर सौन्दर्य का भाव तादात्म्य देखा जाता है-

> बिगस कुमुद देखि सिस रेखा। भै तँह स्रोप जहाँ जोइ देखा। पावा रूप रूप जस चाहा। सिस मुख दरपन होइ रहा। नयन जो देखा कँवल भा निरमल नीर शरीर। हँसत जो देखा हंस भा, दसन-जोति नग हीर।

भीर इसमें प्रकृति में प्रतिविम्वित रूप से उल्लास की भावना भी व्यक्त होती है।

लोकगीतियों की परम्पराः बारहमासा—जहाँ तक प्रत्यक्ष रूप से भावों को उद्दीप्त करनेवाले प्रकृति-रूपों का सम्बन्ध है, उनकी विवेचना ग्रन्य प्रकरण में की जायगी। परन्तु यहाँ यह उल्लेख करना ग्रावश्यक है कि इन कथा-काव्यों में प्रकृति सम्बन्धी लोक-गीतियों

१. जायसी ने ४ मानसरोवर-खंड में दो० ४ में प्रकृति को मुग्थ और भावों से प्रतिविध्वित उपस्थित किया है | इस प्रमंग में रूप के आधार पर प्रकृति, स्थल-स्थल पर उद्भासित हो उठती है और प्राह्मादित लगती है | दो० ५ में प्रकृति और प्रमावती के मोन्दर्य के तादात्म्य में भी यही भाव सिन्निहित है | उसमान की चित्रावर्ता के १० सरोवर-खंड में दो० ११५ में प्रकृति आश्चर्य मे चिक्रत और मुग्थ-मौन लगती है | नूरमोहम्मद की इन्द्रावर्ता में इसी प्रकार १२ नहान खंड के दो० २ में यही भावना मिलती है |

२. ग्रंथा ः जायसीः पदः ४ मानसरोवर-खंडः दो० १४ ।

की स्वच्छंद-भावना का क्या सम्बन्ध है। प्रकृति का व्यापक विस्तार हो ग्रथवा बारहमासा श्रीर ऋत-वर्णन की परम्परा हो, सर्वत्र भावनाश्रों का स्वतंत्र रूप इन काव्यों में मिलता है। बारहमासा ग्रीर ऋतु-वर्गन की परम्परा का विकास साहित्य में भी हम्रा है ग्रीर श्रागे चलकर इनका रूप रूढ़िवादी होता गया है। लोक-गीतियों के समान ही इन काव्यों में प्रकृति का स्राश्रय लेकर भावों की उद्दीष्त स्थिति का वर्णन किया गया है। शैली की दृष्टि से कहीं-कहीं रेखा-चित्र ग्रा जाते हैं। जायसी के बारहमासे में — 'जेठ में जग जल उठा है, लू चलती है, बवंडर उठते हैं ग्रीर ग्रंगार बरसते हैं। चारों ग्रोर से पवन भकभोर देता है, मानों लंका को जलाकर पलंग में लग गई है। ग्राग सी भभक उठती है, ग्रांधी ग्राती है । नेत्र से कुछ नहीं सूफता, दु:ख में बँधी मैं मरती हूँ।'' इस चित्र में रेखाम्रों के साथ यथार्थ योजना भी है। जायसी के बारहमासा में प्रकृति के कालगत रूपों का सहज भाव सन्निहित है जो अन्यत्र नहीं मिलता। इसमें प्रकृति और मानवीय भावों का सहज तादात्म्य सम्बन्ध है जो लोकगीतियों की उन्मूक्त भावना में ही सम्भव है। उसमान का बारहमासा जायसी के अनुसरण पर है, पर उसकी प्रवृत्ति उल्लेख की अधिक है। साथ ही इसमें प्रकृति के सहज सम्बन्ध के स्थान पर विरह वर्णन प्रमुख हो उठा है। दखहरनदास ने बारहमासा का वर्णन संयोग शृंगार के ब्रन्तर्गत किया है। इसमें प्रकृति का केवल उल्लेख मात्र है ग्रौर संयोग-सुख तथा उल्लास-उमंग का म्रधिक वर्णन है। ये बारहमासों के वर्णन लोक-गीतियों की परम्परा से सम्बन्धित है । लोक-गीतियों में गायक की भावना के साथ बारहमासों का ऋतू परिवर्तन उपस्थित होता जाता है। इसी प्रकार की भावना, जैसा कहा गया है इनमें भी पाई जाती है। विरहिली न यिका स्वयं अपनी विरह-व्यथा परिवर्तित ऋतु-रूपों के माध्यम से कहती है, ग्रतः लोक-गीतियों में प्रकृति का मानवीय भावों से ग्रधिक उन्मुक्त सम्बन्ध स्थापित होता है। इस ग्रनुसरएा के कारएा जायसी का बारहमासा ग्रधिक स्वच्छंद है; उसमें वियोगिनी नागमती अपनी व्यथा की अभिव्यक्ति के साथ प्रकृति से अधिक सहृदयता स्थापित करती है। जायसी के इन वर्णनों में वह प्रत्यक्ष सामने रहती है। प्रत्येक मास के चित्र के साथ वह ग्रपनी भावना को लेकर स्वयं उपस्थित होती है—

१. वर्हा; वर्हा; वर्हा; ३० नागमती-वियोग-खंड; दो० १५ ।

२. चित्रा०; उस०; ३२ पाती-खरड में दो० ४४३ से चैत्र का वर्र्यन त्रारम्भ होता है श्रीर दो० ४५५ में फागुन वर्र्यन के साथ वारहमासा समाप्त होता है। उदाहरए के लिए जेठ का वर्र्यन इस प्रकार है—

<sup>&</sup>quot;जेठ तपै रिव सहसन तेजा। सोइ जाने जेहि कंत न सेजा। श्रस जग तपन तपै एहि मासू। पूतरिन्ह माँह सुखावै ऋांसू। बिरह बवंडर भा बिनु नाँहा। जिमि जिउ पात फिरै तेहि माँहा। पौन उसास उठै जस ऋांधी। परगट होइ न लाज कि बांधी॥"

#### भा भादौं दूभर ऋति भारी। कैसे भरौं रैनि ऋँधियारी। मंदिर सून पिउ ऋनते बसा। सेज नागिनी फिरि फिरिडसा।

ग्रागे भी विरहिणी ग्रपनी विरह व्यथा को व्यक्त करते हुए कहती है—'ग्रगहन मास में दिन घट गया ग्रौर रात बढ़ गई—यह किठन रात्रि किस प्रकार व्यतीत की जाय, इसी विरह में दिन रात हो गया है; ग्रौर मैं ग्रपने विरह में इस प्रकार जल रही हूँ जैसे दीपक में बत्ती।' इसी भाव-स्थित में विरहिणी को प्रकृति ग्रपने से विरोधी जान पड़ती है—'चित्रा में मीन ने मित्र पाया, पपीहा 'पिउ' को पुकारता है...सरोवर का स्मरण करके हंस चला गया है; सारस क्रीड़ा करता है, खंजन दिखाई देता है। दिशाएँ प्रकाशित हो गई, वन में काँस फूल उठे। ..यह समस्त प्रकृति का उल्लास तो ग्राया कन्त नहीं लौटे, विदेश में भूल रहे।' फिर वह प्रकृति को सहानुभूति के द्वारा संवेदनशील भी पाती है—

#### पिउ सों कहें हु सॅदेसड़ा, हे भौंरा ! हे काग ! सा घनि बिरहै जिर मुई, तेहिक धुवाँ हम्ह लाग।

उसमान का वारहमासा भी वियोगिनी की आत्माभिव्यक्ति के रूप में है। पर उसमें वह अधिक प्रत्यक्ष नहीं हो सकी है। इस कारण उसमें व्यक्तिगत स्वच्छंद अनुभूति का रूप कम है। यह वर्णन साहित्यिक ऋतु-वर्णन की परम्परा से अधिक प्रभावित है। साथ ही उसमान में प्रकृति से सहज सम्बन्ध नहीं स्थापित हुआ है, उनमें विरह वर्णन की प्रवृत्ति अधिक है। दुखहरनदास का वारहमासा संयोग-शृंगार के अंतर्गत है और उसमें साहित्यिक रूढ़ि के अनुसार मानवीय कीड़ा-व्यापारों की योजना ही अधिक है। बोधा कृत 'माधवानल कामकन्दला' (विरहवारीश) में वारहमामा विप्रलम्भ के अन्तर्गत है, लेकिन उसपर रीति परम्परा का अत्यधिक प्रभाव है। परन्तु सब मिलाकर प्रेम-काव्यों में बारहमासा का वातावरण लोक-जीवन और लोक-भावना के अधिक निकट है।

साहित्यिक प्रभाव—प्रेम कथा-काव्यों में ऋतु-वर्णन भी वारहमासा के समान लोक-गीतियों से प्रभावित है। परन्तु इनमें प्रचलित ऋतु-वर्णन की परम्परा का ग्रधिक अनुसरण है। ये कथानक के संयोग तथा वियोग पक्षो में प्रस्तुत किए गए हैं। जायसी ने ऋनु-वर्णन संयोग ष्टांगार के अन्तर्गत किया है, परन्तु वारहमासे के समान इसमें स्वाभाविक वातावरण नहीं है। इसमें क्रिया-व्यापारों का उल्लेख अधिक हुआ है, इन के बीच में यत्र-तत्र प्रकृति का उल्लेख मात्र कर दिया गया है। जायसी ने वमंत-

१. ग्रंथा०; जायसी; पद०; ३० नागमती-वियोग-खरड; दो० ६, १ ।

२. वहीं; वहीं; पद्र०; २१ षट-ऋतु-वर्णन-खगड़।

वर्णन की परम्परा का रूप भी प्रस्तुत किया है, इसमें अवसर के अनुरूप हास-विलास के वर्णन की प्रधानता है। वसंत आदि के अवसर पर उल्लास की प्रेरणा लोक-जीवन को मिलती रहती है और यह उनकी गीतियों में व्यक्त भी होता है। इसीके आधार पर साहित्य में भी ऐसे वर्णनों की परम्परा चली है; यद्यपि साहित्य में उन्मुक्त भावना के स्थान पर रूढ़िगत परम्परा को अधिक स्थान मिला है। जायसी का वर्णन अधिक अंशों में साहित्यिक है। तूर मोहम्मद ने इसी उल्लास-विलास का वर्णन फाग-खंड में किया है। फाग भी वसंत के अन्तर्गत होता है। इस वर्णन में लोक-जीवन का उल्लास तो आ सका है, पर प्रकृति का वातावरण बिल्कुल हट गया है। अन्य प्रेम-काव्यों में ऋतु-वर्णन विप्रलम्भ श्रृंगार के अन्तर्गत आया है। इनमें वियोग-व्यथा का उल्लेख अधिक और प्रकृति के क्रिया-व्यापारों की योजना कम हुई है। इनका विवेचन उद्दीपन-विभाव के प्रकरण में विस्तार से किया जायगा। उसमान ने ऋतु-वर्णन प्रसंग में प्रकृति-वर्णन के माघ्यम से किसी-किसी स्थल पर विरह की व्यंजना की है। इस व्यंजना का आधार प्रकृति से मानवीय भावना कभी विरोध उत्पन्न करके ग्रहण करती है, कभी समानान्तर रूप में।

सहानुभूति का स्वच्छंद वातावरण--कहा गया है कि प्रेम-काव्यों में एक सीमा तक लोक-गीतियों का कथात्मक वातावरण है। इस क्षेत्र में इनकी कथाग्रों में प्रकृति सहज सम्बन्धों में उपस्थित हो सकी है। बारहमासा ग्रौर ऋतु सम्बन्धी वर्णनों में हम इस भावना का संकेत कर चुके हैं। इनमें कुछ स्थलों पर प्रकृति सहज रूप में मानवीय भावों के छायातपों में उपस्थित हुई है। साथ ही इन कथानकों के पात्र प्रकृति के रूपों से सहज सम्बन्ध उपस्थित करते हैं। लोक-गीतियों की विरहिणी प्रकृति में रूपों को ग्रपना सहचर मानकर उनसे ग्रपने दुःख सुख की बात कहती है; उनके द्वारा ग्रपने विदेशी प्रियतम को संदेश भी भेजती है। सहानुभूति के इसी स्वच्छंद वातावरण में इन काव्यों में वियोगिनी प्रकृति से सम्बन्ध स्थापित करती है, सहानुभूति प्राप्त करती है। जायसी ने ही इस प्रकृति-सम्बन्ध को सुन्दर ढंग से व्यक्त किया है। बाद के किवयों में वह भाव-ग्राही प्रतिभा नहीं थी; उनके परम्परा पालन में साहचर्य का सरल भाव नहीं ग्रा सका है। जायसी ने नागमती के विरह प्रसंग में इसी व्यापक सहानुभूति को ग्रभिव्यक्त किया है। वह पक्षियों को ग्रपनत्व की निकटता में सम्बोधित करती है—

१. वही; वही; पद०; २० वसंत-खंड ।

२. चित्रावली में १८ विरह-खंड; नलदमन काव्य में ऋतु-वर्णान, पृ० १०३; पुहुपावती में छ्नी रितु रूपवर्ती बीरहे खंड; माधवानल कामकंदला (त्रालम) ऋतु-वर्णान, में यही प्रवृत्ति है।

भई पुछार लीन्ह वनवासू। बैरिन सबित दीन्ह चिलवांसू। होइ खर वान बिरहतनु लागा। जौ पिउ ग्रावे उड़िहतो कागा। हारिल भई पंथ मैं रोवा। ग्रब तेंह पठवाँ कौन परेवा।

इसी प्रकार वह ग्रन्य पिक्षयों से भी संदेश कहती है, पर उनको वह ग्रपनी-ग्रपनी व्यथा में व्यस्त पाती है। ग्रागे एक पिक्षी संवेदनशील होकर संदेश ले जाने को प्रस्तुत भी हो जाता है; यह प्रेम काव्य के सहानुभूतिपूर्ण उन्मुक्त वातावरण में ही समभव है। इन काव्यों में पशु-पिक्षी कथानक के पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं। बोधा के 'विरह-बारीश' (माधवानल कामकंदला) में वर्षा-ऋतु वर्णन के प्रसंग में माधवानल लीलावती के वियोग में मेघ से संदेश कहता है। इसमें संस्कृत दूत-काव्य का ग्रनुकरण ग्रधिक है, प्रकृति के प्रति सहज सहचरण की भावना नहीं है। दिक्षण की श्याम घटा को देखकर विप्र के हृदय को ग्रत्यन्त कष्ट हुग्रा; ग्रति भय मानकर माधवानल ने प्रीतिपूर्वक उससे ग्रपनी विरह वेदना कही—

हो पयोघ विरहिन दुखलायक । मेरो दरद सुनो तुम नायक । पुहुपावती पुरी मम प्यारी । नव यौवन बाला सुकमारी ।

बाद में माधवानल वियोग-व्यथा से व्याकुल वन में खग-मृगों से पूछता घूमता है ऋौर इस वर्र्णना में स्रधिक सहानुभूति का वातावरण है—

> कहत द्रुमन सों तुमन हो, सुमन सिहत छिवदार। कहीं दार मेरो लख्यो, तो छिब अर्जब बहार।। बिटपन श्रपनो दरद सुनावै। जब चिल छाँह किसी की आवै। नाम आपने प्रिय कर लेही। यो पुनि ताहि उरहना देही।

'इन्द्रावती' में कुँग्रर ग्रपना संदेश पवन के हाथ भेजता है। इस स्थिति की कल्पना ग्राध्यात्मिक संकेत के साथ भी सुन्दर हुई है—'जब प्रभात हुग्रा ग्रौर प्रकाश फैला, फुलवारी में पवन प्रवाहित हुग्रा, पवन को पाकर कली प्रसन्न हुई—बहुत-सी मुसकराई ( ग्रर्ढ मुकुलित हुई ) ग्रौर बहुत-सी विहसीं ( खिल गई )।' ऐसे ही वातावरण में कुँग्रर ग्रपनी सहानुभूति का ग्रारोप प्रकृति पर करता हुग्रा पवन से कहता है—

जो तेहि स्रोर बहो तुम स्राही। दीन्हेउ मोर सँदेस सुनाई। श्रौर पवन संवेदनशील होकर प्रार्थना स्वीकार भी करता है—

कुँग्रर संदेस पवन जो पावा । इन्द्रावती सों जाइ सुनावा ।

१. चित्रावली में १८ विरह-खंड; नलदमन काव्य में ऋतु-वर्णन ।

२. विरह०; बोध ; पहली तरंग।

३. वही; वही; बारहवीं तरंग ।

४. इन्द्रा०; नूर० ; ६ पार्ता-खंड, दो० ३० ।

इसमें प्रकृति मानवीय सहानुभूति से युक्त है। ग्रागे इसी प्रकार के सवेदनात्मक सम्बन्ध में सुग्रा वार्तालाप करता है। ''चित्रावली' में यद्यपि संदेश ग्रादि के सम्बन्ध में प्रकृति का रूप नहीं ग्राया है, फिर भी चित्रावली के वियोग में प्रकृति वातावरण के रूप में पूर्ण सहानुभूति रखती है। इन वर्णनों में ग्राध्यात्मिक व्यंजना तो है ही, साथ ही कथात्मक प्रवाह में प्रकृति से भावात्मक तादात्मय भी है। चित्रावली प्रकृति को सहानुभूतिशील स्थित में ग्रपनों वेदना की सहभागिनी पाती है—

जौ न पसीजिस जिउ मोर भाली। पूछि दुखु गिरि कानन साखी।। करें पुकार मजोरन गोवा। कुहुकि कुहुकि बन कोकिल रोवा।। गयो सीखि पिहा मम बोला। ग्रजहूँ घोखत बन बन डोला।। उड़ा परेवा सुनि मम बाता। ग्रजहुँ चरन रकत सौँ राता।।

केवल पक्षी ही नहीं वरन् वनस्पित जगत् भी उसकी व्यथा में सहानुभूतिशील हो उठता है—'टेसू जल कर ग्रँगार हो गया, फ़रहद ने ग्राग लगा कर सिर जला दिया। वनस्पित जगत् मेरी व्यथा को सुन कर बारहों महीना पतभड़ करता है। घुँघुँची दुःखी होकर रोती है, वह वल्लरी नहीं छोड़ती, काली मुखवाली होकर उसीमें लगी रहती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेम कथा-काव्यों में ग्राघ्यात्मिक ग्रिभव्यक्ति तथा कथात्मक परम्परा का ग्रनुसरएा होते हुए भी उन्मुक्त रूप से प्रकृति को स्थान मिल सका है। प्रकृति की इस स्वच्छंद भावना में इन किवयों की प्रकृतिवादी दृष्टि नहीं है ग्रीर जिस ग्राधार-भूमि पर ये किव चले हैं उस पर यह सम्भव भी नहीं था।

X X X

राम-काव्य की प्रेरणा—राम-काव्य के ग्रन्तगंत प्रवन्ध की हिष्ट से 'रामचरित मानस' ही प्रमुख ग्रन्थ है। हम कह चुके हैं कि इस पर पौराणिक शैली का ग्रिधक प्रभाव है। पौराणिक शैली में धार्मिक उपदेश ग्रौर प्रवचनों का विशेष स्थान रहा है। इसी कारण कथा के देश कालगत ग्राधार ग्रौर वातावरण से ग्रिधक पुराणकार इनकी ग्रोर घ्यान देता है। ग्रिधक ग्रंशों में धार्मिक श्रद्धा ग्रौर विश्वासों का प्रतिपादन ही इनका उद्देश्य है। फिर इनमें प्रकृति को व्यापक रूप से स्थान नहीं मिल सका तो ग्राश्चर्य नहीं। इनका ग्रादर्श काव्यात्मक, चित्रमय ग्रौर प्रत्यक्ष वर्णन का नहीं रहा है। फिर भी यह प्रवृत्ति की बात है; वैसे पुराणों में, विशेषकर 'श्रीमद्भागवत' में सुन्दर काव्यमय स्थल हैं। इसी परम्परा में लिखी गई 'ग्राध्यात्म रामायण' में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति

१. बही; बही; १० सुवा-खंड—

<sup>&</sup>quot;बैठा पत्री पर एक सुवा। रोवा सुवा नयन जल चुवा। देखा कुँबर कीर सीं कहा। डारेउ श्रास् कवन दुख श्रहा ॥" २. चित्रा०; उस०; ३२ पार्ती-खंड, दो० ४४०—१।

है। जिन स्थलों पर वाल्मीकि की कल्पना रम जाती है और वे प्रकृति के सौन्दर्य पर मुग्ध हो जाते हैं, उन्हीं स्थलों पर ग्राध्यात्मकार केवल ज्ञान ग्रौर मोक्ष की भूमिका प्रस्तुत करता है—

#### एकदा लक्ष्मणो राममेकान्ते समुपस्थितम् । विनयावनतो भूत्वा पत्रच्छ परमेश्वरम् ॥

मायाजनित संसार को विच्छेद ग्रौर ग्रावरण के रूप में विवेचित करने वाले लक्ष्मण के लिए प्रकृति का चतुर्दिक प्रसरित सौन्दर्य उपेक्षणीय ही है।' 'रामचरितमानस' में तुलसी की भी बहत कुछ यही प्रेरणा रही है। परन्तू यह प्रवृत्ति की बात है, वैसे तुलसी की प्रतिभा बहुमुखी, सर्वग्राही है ग्रीर इनका ग्रादर्श समन्वय है। यहाँ प्रकृति-चित्रण के विषय में भी यही सत्य है। 'ग्रध्यात्म रामायण' की प्रवृत्ति को ग्रहण करके भी इनके सामने 'वाल्मीकीय रामायएा' तथा 'श्रीमद्भागवत' के प्रकृति स्थल सामने रहे हैं। राम-कथा में वन-गमन प्रसंग के बाद प्रकृति का विशाल क्षेत्र सामने ग्रा जाता है। इस प्रसंग में तूलसी ने भी ज्ञान श्रीर भक्ति के उल्लेख ही ग्रधिक किए हैं। लेकिन प्रकृति का यथास्थान उल्लेख ग्रवश्य ग्राया है, तुलसी कथा की वस्तु-स्थिति को बिलकुल भूला नहीं सके हैं। वन-भ्रमण के ग्रन्तर्गत इन्होंने ग्रनेक स्थलों का वर्णन किया है भीर इनमें भ्रधिकतर वे ही स्थल हैं जिनका वर्णन वाल्मीकि में मिलता है। इन स्थलों में वाल्मीक रामायण में यथातथ्य का संश्लिष्ट चित्रण है, परन्तू तुलसी के वर्णन ग्रादर्श प्रकृति का रूप प्रस्तुत करते हैं। इनका उल्लेख आध्यात्मिक साधना के प्रकरण में किया गया है। इनके साथ जनकपुरी प्रसंग के चित्रण भी स्रादर्शात्मक हैं। इन प्रकृति-ह्यों में चिर-वसन्त की भावना के साथ स्थान-काल की सीमा भी स्वीकृत नहीं है। इन वर्गानों की शैली व्यापक रेखा चित्रों की है ग्रीर कहीं इनमें किया-व्यापारों की संक्षिप्त योजना भी हुई है। कभी ग्रादर्श-प्रकृति के वर्णनों के साथ चित्रण में भावात्मक प्रतिबिम्ब भी मिलता है; प्रकृति पर यह भावों का प्रतिबिम्ब कथानक को लेकर है।

१. अध्यातम रामायणः; अरएय काएडः १६ः २२-

<sup>&</sup>quot;सैव माया तये वासो मंसारः परिकल्प्यते । रूपे द्वे निश्चिने पूर्व मायायाः कुलनन्दनः ॥"

२. बाल०, दो० २१२ में नगर के वातावरण का हलका रेखा-चित्र; दो० २१७ में वाटिका-वर्णन में कुछ क्रिया-व्यापारों की योजना; अयो०, दो० १३७ में चित्रकृट वर्णन, हलकी संश्लिष्टता; दो० २४३ में चित्रकृट वर्णन, उल्लेखारमक; उत्त०, दो० २३ में रामराज्य के अन्तरगत प्रकृति, व्यापक संश्लिष्टता; दो० ५६ में काकभुशुं हि का आश्रम।

३. श्रयो॰, दो॰ ३३६ में राम के श्रागमन पर चित्रकृट में उल्लसित प्रकृति; दो॰ २७-८६ में चित्रकृट में श्रनुकृत प्रकृति; श्रर॰, दो॰ १४ में सुखमयी प्रकृति गोदावर्रा)।

कभी-कभी तुलसी मार्ग-स्थित वातावरएा का उल्लेख भी कर देते हैं; राम को मार्ग में वाल्मीकि श्राश्रम मिलता है—

देखत वन सर सैल सुहावन। वाल्मीकि श्राश्रम प्रभु श्राए। राम दीख मुनि बास सुहावन। सुन्दर गिरि काननु जल पावन।। सरिन सरोज बिटप वन फूले। गुंजत मंजु मध्प रस भूले।। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं। बिरहित बैर मुदित मन चरहीं।।

इस चित्र में प्रकृति के ग्रादर्श का रूप तो व्यक्त होता ही है, साथ ही यह भी स्वीकार करना पड़ता है कि तुलसी साहित्यिक प्रकृति-सम्बन्धी परम्पराग्रों से परिचित थे ग्रौर इन्होंने उनसे प्रभाव भी ग्रहण किया है।

स्वतंत्र वर्णन इस श्रादर्श प्रवृत्ति के श्राधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि तुलसी के सामने प्रकृति का यथार्थ रूप नहीं था। 'रामचिरतमानस' के ग्रन्तगंत कुछ प्रकृति-रूप ऐसे हैं जिनसे यह प्रत्यक्ष हो जाता है कि तुलसी ने केवल श्रनुकरण नहीं किया है श्रौर उनके सामने प्रकृति का यथार्थ रूप भी रहा है। पहली बात तो यही है कि इन श्रादर्श प्रकृति-चित्रों को उपस्थित करने में परम्परा से श्रधिक तुलसी का श्राध्यात्मिक श्र्य है। इसको भुलाकर इन रूपों पर विचार करना किव के प्रति श्रन्याय होगा। इनके राम पूर्ण पृष्ठष हैं, उनके प्रभाव में प्रकृति की चिरंतन श्रौर उल्लासमयी भावना सहज है। परन्तु तुलसी की कथा में श्राध्यात्मिक ग्रादर्श चरित्र का श्राधार सहज स्वाभाविक मनोभावों पर है। इसी प्रकार जो प्रकृति-रूप राम के सीचे सम्पर्क में नहीं है, वह यथार्थ चित्रमयता के साथ है। केवल तुलसी को ऐसे स्थल कम ही मिले हैं।

ऋतु-वर्गान (क)—साधारगातः ऋतु-वर्गान की परम्परा प्रकृति को उद्दीपन के ग्रन्तर्गत मानती ग्राई है, परन्तु तुलसी ने 'श्रीमद्भागवत' के ग्राधार पर स्वतन्त्र रूप से उपस्थित किया है। वर्षा ग्रीर शरद दोनों ही ऋतुग्रों के वर्गान के विषय में यही बात है। वर्गान के श्रारम्भ में हलका संकेत दिया गया है—

> ् घन घमंड नभ गरजत घोरा । प्रिया हीन डरपत मन मोरा ॥ या कथा प्रसंग से मिलाते हुए---

वरषा गत निर्मल रितु ग्राई। सुधि न तात सीता के पाई।।

तुलसी ने इन वर्णनों को इस रूप में एक विशेष सौन्दर्य की दृष्टि से ही अपनाया है। इनमें एक ग्रोर प्रकृति-वर्णना की संश्लिष्ट योजना की गई है जिसमें प्रकृति का यथार्थ रूप अपने क्रिया-व्यापारों के साथ उपस्थित हुन्ना है, साथ ही मानवी समाज ने उनके

१. वहीं; श्रयो॰, दो॰ १२४ ।

लिए उत्प्रेक्षाएँ तथा उदाहरए। ग्रादि प्रस्तृत किए गए हैं। इन्हींको लेकर उपदेशों की व्यंजना की बात कही जाती है। इसका एक पक्ष यह है भी। परन्त् यदि इनको प्रकृति के पक्ष में लगाया जाय तो यह वर्गाना को भाव-व्यंजक करने का ग्रालंकारिक प्रयोग है। प्रकृति-वर्गान में चित्रमयता के साथ भाव-व्यंजना के लिए ग्रारोप किया जाता है। इस व्यंजना में प्रकृति के साथ भाव-स्थितियाँ भी उपस्थित हो जाती हैं; भीर कभी कभी तो प्रकृति से व्यंजित भाव ही प्रधान हो जाता है। तुलसी के ऋत्-वर्गानों में भ्रलंकार-विधान सामाजिक सार पर हुग्रा है, इस कारण व्यंजना उपदेशात्मक हुई है। परन्तु वस्तुतः प्रकृति का वर्णन यहाँ प्रमुख है ग्रीर समस्त ग्रालंकारिक योजना प्रकृति के रूप को प्रत्यक्ष करने और कथा के अनुरूप भाव-व्यंजना को प्रस्तुत करने के लिए हुई है। प्रकृति के रूपात्मक पक्ष के साथ भाव-व्यंजना की शैली रही है, परन्तू म्रधिकतर इस भावना में रित स्थायी-भाव प्रधान रहा है। तूलसी ने भागवत के ग्रनुसररा पर यहाँ शांत स्थायी भाव को ग्राधार रूप में स्वीकार किया है। लेकिन इनकी वर्गाना में भाव-व्यंजना उसी प्रकार चलती है- 'बादलों के बीच में विजली चमक रही है-खल की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी पर भूक भूमकर बरसते हैं-विद्या प्राप्त कर बुद्धिमान नम्र ही होते हैं; वर्षा की बुँदों की चोट पर्वत सह लेता है-दृष्ट के वचन को सज्जन बिना किसी ग्रवरोध के सह लेते हैं। ग्रौर यह क्षुद्र नदी (देखो तो सही) कैसी भरी हुई इतरा रही है—नीच थोड़ा धन पाकर इतरा चलता है। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी मैला हो जाता है जैसे जीव को माया लिस कर लेती है।' यह वर्णन कथानक ने निरपेक्ष लगता है। परन्तु इस यथार्थ चित्रण के विषय में दो बातें कही जा सकती हैं। इस वर्णन को राम स्वयं करते हैं जो पूरे कथानक में निरपेक्ष हैं फिर इस स्थल पर उनका भ्रौर उनके द्वारा वर्णित प्रकृति का निरपेक्ष होना स्वाभाविक है। ज्ञानात्मक उपदेश भी उनके चरित्र के स्रनुरूप है। परन्तु तुलसी ने राम के चरित्र को सर्वत्र हढ़ मानवीय आधार दिया है। इस प्रकार इस प्रकृति-वर्णन में एक व्यंजना सन्निहित है—'लक्ष्मण, यहाँ ऐसा ही होता है। सुग्रीव यदि ग्रपना कर्त्तव्य भूल गया तो यह उसके श्रनुरूप है। पर महान् व्यक्तियों में सहनशीलता होनी चाहिए।' इस प्रकार तुलसी का यह प्रयोग कलात्मक है और इसमें प्रकृति का रूप बिलकुल ज्ञान्ति के क्षणों में देखा गया है। ज्ञारद् ऋतु के वर्णन के विषय में भी यही सत्य है---

> फूले कास सकल महि छाई। जनु बरषा कृत प्रगट बुढ़ाई। सरिता सर निर्मल जलसोहा। संत हृदय जस गत मद मोहा।

१. वहां; किष्कि०, दोहा १४।

रस रस सूखि सरित सर पानी । ममता त्याग कर्रीह जिमि ग्यानी । जानि सरद रितु खंजन आए । पाइ समय जिमि सुकृत सुहाए । इस चित्र में उपदेशात्मक व्यंजना के साथ कथात्मक भाव-व्यंजना इस प्रकार की लगती है—'हे बन्धु, सज्जन अवसर की प्रतीक्षा संतोषपूर्वक करते हैं; अवसर के अनुसार धीरे-धीरे कार्य होता है ।'

कलात्मक चित्र (ख)—इन वर्णनों के ग्रितिरिक्त भी कुछ स्थल हैं जिनसे यह प्रकट होता है कि तुलसी का ग्रपना प्रकृति-निरीक्षण है। जैसा कहा गया है ऐसे स्थल बहुत कम हैं और उनमें चित्र भी छोटे हैं। एक विशेष बात इनके विषय में यह है कि ये राम के सम्पर्क ग्रथवा प्रभाव में नहीं हैं। कदाचित् इसलिए इनमें ग्रादर्श के स्थान पर यथार्थ की चित्रमयता है। प्रतापभानु की मृगया के प्रसंग में बराह का रूप और उसके भागने की गति दोनों का वर्णन कलात्मक हुगा है—

फिरत बिपिन नृप दील बराहू। जनु बन दुरेज सिसिह ग्रसि राहू। बड़ बिघु नींह समाइ मुख माहीं। मनहुँ क्रोघ बस उगिलत नाहीं। कोल कराल दसन छिब गाई। तनु बिसाल पीवर श्रिधिकाई। घुरुघुरात हय ग्रारौ पाएँ। चिकत बिलोकत कान उठाएँ। नील महीघर सिखर सम, देखि बिसाल बराहु। चपरि चलेज हय सुटिकि नृप, हाँकि न होई निबाहु।।

यहाँ तक बराह के रूप का वर्गान है; इसमें किव की सूक्ष्म दृष्टि के साथ प्रौढ़ोक्ति भी व्यंजक है। श्रागे वराह के भागने का चित्र भी सजीव है—

ग्रावत देखि ग्रधिक रव बाजी। चलेउ बराह मरुत गित भाजी। तुरत कीन्ह नृप सर संघाना। मिह मिलि गयउ बिलोकत बाना। तिक तिक तीर महीस चलावा। किर छल सुग्रर सरीर बचावा। प्रगट दुरत जाइ मृग भागा। रिसि बस भूप चलेउ संग लागा। गयउ दूरि बन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज बाजि निबाहू।

इस वर्णन का यथार्थ चित्र शब्द-योजना से ग्रौर भी ग्रधिक व्यक्त हो उठा है। इस वर्णन के ग्रितिरिक्त चित्रकूट के ग्रादर्श चित्रों के साथ केवट द्वारा विणित कलात्मक चित्र भी इसी कोटि का है। इसमें प्रौढ़ोक्तिसम्भव उत्प्रेक्षा का ग्राश्रय लिया गया है—'हे नाथ, इन विशाल वृक्षों को देखिए, उनमें पाकड़, जामुन, ग्राम ग्रौर तमाल हैं जिनके बीच में वट वृक्ष सुशोभित है, जिसकी सुन्दरता ग्रौर विशालता को देखकर मन मोहित हो जाता है। जिनके पल्लव सघनता के कारण नीलाभ हैं, फल लाल हैं, घनी

१. वही : वहीं, दो० १६ ।

२. वही : बाल०, दो० १५६-५७।

छाया सभी समय सुख देती है; मानों ग्रहिएामायुक्त तिमिर की राशि ही हो जिसको विधि ने सुषमा के साथ निर्मित किया है।'

सहज सम्बन्ध का रूप —हम कह चुके हैं कि तुलसी में विभिन्न प्रवृत्तियों ग्रौर परम्पराग्नों का समन्वय हुग्रा है। 'रामचिरतमानस' में साहित्यिक परम्परा के अनुसार प्रकृति का उद्दीपन रूप मिलता है जिसका संकेत अन्यत्र किया जायगा। इनके काव्य में प्रकृति के प्रति सहचरण की भावना भी मिलती है, यद्यपि लोक-गीतियों जैसा स्वच्छन्द वातावरण इसमें नहीं है। सीता-हरण के बाद राम सीता का समाचार—'लता, तरु, खग, मृग तथा मघुकरों' से पूछते हैं। परन्तु यह सहानुभूति की स्थित इसके ग्रागे ही प्रकृति की विरोधी भावना के रूप में उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत ग्रा जाती है। ग्रगले प्रसंग में राम पशुग्रों में भावारोप करते हुए सहानुभूति के वातावरण में प्रकृति की सम्बोधित करते हैं—

हमिह देखि मृग निकर पराहीं। मृगी कहीं हुम्ह कहें भय नाहीं। तुम्ह ग्रानन्द करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन ये ग्राए। संग लाइ करिनीं करि लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावन देहीं। इस वर्णन में विरोधी भावना के साथ व्यंगात्म क प्रकृति भी मानव की सहचरी है।

x x x

श्चलंकृत काव्य परम्परा: 'रामचिन्द्रका'—प्रारम्भ में कहा गया है कि हिन्दी साहित्य के मध्ययुग में संस्कृत महाकाव्यों के समान कोई काव्य नहीं है। परन्तु श्चलंकृत शैली के अनुसार इस शैली में 'रामचिन्द्रका' और 'वेलि क्रिसन एकमणी री' को लिया जा सकता है। इन दोनों काव्यों में महाकाव्यों के सभी नियमों का पालन नहीं है। 'रामचिन्द्रका' में सर्ग के स्थान पर प्रकाश हैं परन्तु इनमें अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है; जबिक 'वेलि क्रिसन एकमणी री' में कथा एक ही साथ कह दी गई है। परन्तु वर्णाना शैली के अनुसार ये दोनों काव्य संस्कृत महाकाव्यों का अनुसरण करते हैं। वर्णन प्रसंगों में लगभग समस्त महाकाव्यों में विण्त होने वाले स्थलों को ग्रहण किया गया है। साथ ही ये वर्णन कलात्मक तथा चमत्कृत शैलियों में किए गए हैं। केशव की 'रामचिन्द्रका' में प्रकृति-वर्णन के स्थल दो परम्पराओं का अनुसरण करते हैं। पहली में 'रामायण' की कथावस्तु के अनुसार प्रकृति स्थलों के चुनाव की परम्परा है, जिसमें वन-गमन में मार्गस्थित, वन का वर्णन, पंचवटी का वर्णन, पंपासर का वर्णन तथा प्रवर्षण पर्वत

१. वहीं ; ऋयो०, दो० २३७ ।

२. वही० ; श्रयो०, दो० ३७।

पर वर्षा तथा शरद् का वर्णन म्राता है। दन हे म्रतिरिक्त कुछ प्रकृति-स्थलों को केशव ने महाकाव्यों की परम्परा के अनुसार उपस्थित किया है । इनमें से सूर्योदय का वर्णन कथा के अन्तर्गत ही मा जाता है, पर प्रभात-वर्णन, चन्द्र-वर्णन, उपवन-वर्णन श्रीर जलाशय-वर्णन महाकाव्यों के श्राधार पर लिए गए हैं। केशव ने कृत्रिम पर्वत और नदी का वर्णन किया है जिनका उल्लेख संस्कृत काव्यों में क्रीड़ा-शैल के नाम से हम्रा है। यह राजसी वातावरण का प्रभाव माना जा सकता है। केशव संस्कृत के पंडित थे और हिन्दी के ग्राचार्य किवयों में हैं। ये ग्रपनी प्रवृत्ति में ग्रलंकार-वादी हैं। इन कारणों से इनके वर्णनों में संस्कृत के किवयों का अनुकरण श्रीर अनु-सरएा दोनों ही मिलता है। इन्होंने प्रमुखतः कालिदास, वाएा, माघ तथा श्रीहर्ष से प्रभाव ग्रह्मा किया है। कालिदास की कला का तो यत्र-तत्र ग्रनुकरमा मात्र है, ग्रधिक प्रेरएगा इनको ग्रन्य तीनों कवियों से मिली है। ऐसा नहीं हुग्रा है कि केशव ने किसी एक स्थल पर एक ही शैली का अनुसरएा किया हो। वस्तृतः किसी एक प्रकृति-रूप को उपस्थित करने में इन्होंने विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया है। इसका कारएा है। केशव का उद्देश्य वर्णना को भ्रधिक प्रत्यक्ष तथा भाव-गम्य बनाने का नहीं है। उनके सामने प्रकृति का कोई रूप स्पष्ट नहीं है। वे तो वर्णन शैलियों के प्रयोग के उद्देश्य को लेकर चलते हैं।

वर्णना का रूप ग्रौर शैली—विश्वामित्र के ग्राश्रम के वर्णन-प्रसंग में केशव पहले केवल उल्लेखात्मक ढंग से, देश-काल की सीमा का बिना ध्यान किए वृक्षों को गिना जाते हैं—

तरु ताली सतमाल ताल हिताल मनोहर।
मंजुल बंजुल तिलक लकुच नारिकेर वर।
एला लिलत लवंग संग पूंगीफल सोहैं।
सारी शुक कुल कलितचित्ता कोकिल ग्रलि भोहैं।
शुभ राजहंस कलहंस कुल नाचत मत्त मयूर गन।
ग्रित प्रफुल्लित फलित सदा रहै केशवदास बिचित्र वन।

वृक्षों के साथ इसमें पिक्षयों का उल्लेख भी मिला दिया गया। इस वर्गान से प्रत्यक्ष है

१. रामचन्द्रिका में : वन-वर्णन, प्रका० तीसरा छं० २—३; पंचवटी-वर्णन, प्रका० ग्यारह ११-२३; पंपासर-वर्णन, प्रका० बारह ४४-४६; प्रवर्षण पर वर्षा और शरद्, प्रका० तेरह १२-२७; स्योंदय-वर्णन, प्रका० पाँचवां १०-१५; प्रभात-वर्णन, प्रका० तीस १८-२३; वसंत-वर्णन, प्रका० तीस ३२-४०; चन्द्र-वर्णन, प्रका० तीस ४१-४६; उपवन-वर्णन, प्रका० वर्त्तास ३-२०; जलाशय-वर्णन, प्रका० वर्त्तास २३-३१।

२. राम०; केशवः प्रका० तीसरा, छं० २ ।

कि केशव ने वन-वर्णन के लिए शास्त्रीय किव परम्परा का पालन किया है। इस ऋषि-प्राश्रम के वर्णन में आदर्श भावना का संकेत मिलता भी है, आगे के वर्णन में केशव बागा के अनुकरण पर परिसंख्या की योजना में घटना-स्थित को बिलकुल भुला देते हैं। इसी प्रकार सूर्योदय प्रसंग में स्वत:सम्भावी कल्पना के आधार पर ये कालिदास और भारिव का अनुसरण करते हैं—'(मानों) आकाश रूपी वृक्ष पर अरुग मुखवाला सूर्य रूपी बानर चढ़ गया; और उसने उसको भुकाकर हिला दिया जिससे वह तारे रूपी आकाश कुसुमों से विहीन हो गया।' इसी प्रकार पूर्व दिशा की कल्पना प्रौढ़ोक्ति-सम्भव होकर भी कलात्मक है—'मुनिराज, आकाश की शोभा को देखिए, लाल आभा से उसका मुख सुशोभित हो गया है। जान पड़ता है, मानों सिंधु में बड़वाग्नि की ज्वाल-मालाएँ शोभित हों अथवा सूर्य के घोड़ों की तीक्ष्ण खुरी से उड़कर पद्मराग की धूल से दिशा आपूरित हो उठी है।' परन्तु इस चित्रपट के आरम्भ में ही किव ने चमत्कृत कल्पनाएँ की हैं—

> परिपूरण सिंदूर पूर कैंधों मंगल घट। किथों ग्रुक को छत्र मख्यो मानिक-श्यूषपट। कै श्रोििंगत कलित कपाल यह किल कापालिक काल को। यह ललित लाल कैंधों लसत दिग्मामिनी के भाल को।।

इस वर्णन में माघ से श्रीहर्ष की ग्रोर जाने की प्रवृत्ति है। इन समस्त वर्णन शैलियों को मिलाने का कारण यही है कि केशव ने सभी किवयों से ग्रहण किया है ग्रीर साथ ही ये ग्रलंकारवादी हैं। पंचवटी तथा भारद्वाज-ग्राश्रम के वर्णन बाण की अलंकृत शैली में किए गए हैं। इनमें अनुकरण तथा ग्रालंकारिता की ग्रोर विशेष घ्यान है जिससे बाण जैसी रूप-योजना का नितान्त ग्रभाव है। इसमें ग्रनेक कल्पनाएँ केशव ने वैसी ही ले ली हैं। श्लेष-परिपुष्ट उत्प्रेक्षा द्वारा दंडक-वन का वर्णन इस प्रकार है—

बेर भयानक सी ग्रति लसै। ग्रकै समूह उहाँ जगमगै। नैनन को बहु रूपन ग्रसै। श्री हिर की जनु मूरित लसै। पाण्डव की प्रतिमा सम लेखो। ग्रर्जुन भीम महामित देखो। है सुभगा सम दीपति पूरी। सुन्दर की तिलकाविल रूरी।

इसी प्रकार केशव बिना प्रकृति-रूप को समक्ष रखे ही ग्रालंकारिक योजना प्रस्तुत करते जाते हैं। जिस स्थल पर कल्पना चित्रमय हो सकी है, एक रूप सामने ग्राता है। पर वह चित्र समग्र योजना में ग्रलग-सा रहता है ग्रौर उसका रूप ग्रालंकारिक सौन्दर्य तक सीमित रह जाता है—'गोदावरी ग्रत्यंत निकट है, जो चंचल तुंग तरंगों में प्रवाहित हो

१. वहीं; वहीं; प्रका० पाँचवाँ १४, १३, ११ ।

रही है। वह कमलों की सुगन्ध पर क्रीड़ा करते हुए भ्रमरों से सुन्दर लगती है, मानों सहस्रों नयनों की शोभा को प्राप्त हुई है। "इस चित्र में भी किव की मान्यता के साथ काल्पनिकता ग्रधिक है। भरद्वाज के ग्राश्रम-वर्णन में बाण की 'कादम्बरी' के ग्राश्रम-वर्णन का ग्रनुकरण है। परन्तु बाण में सुन्दर वातावरण की योजना की गई है, जब कि केशव केवल ग्रालंकारिक चमत्कार दिखा सके हैं—

मुवा हो जहाँ देखिये बकरागी। चलै पिप्पलै तिक्ष बुध्यै सभागी। करेंपे श्रीफलै पत्र हैं यत्र नीके। मुरामानुरागी सबै राम ही के। जहाँ वारिदे बन्द बाजानि साजै। मयूरे जहाँ नृत्यकारी बिराजे।

परिसंख्यालंकार की यह योजना नितान्त वैचित्र्य की प्रवृत्ति है। पंपासर का वर्णन साधारण उल्लेखों के ग्राधार मात्र पर हुग्रा है, केवल एक उत्प्रेक्षा किव की प्रौढ़ोक्ति के रूप में ग्रच्छी है—

मुन्दर सेत सरोरुह में करहाटक हाटक की द्युति को है। तापर भौंर भलो मन रोचन लोक बिलोचन की रूचि रोहै।। देखि दई उपमा जलदेबिन दीरघ देवन के मन मोहै। केशव केशवराय मनों कमलासन के सिर ऊपर सोहै।

इस चित्र का सौन्दर्य रूप या भाव को प्रत्यक्ष करने से ग्रधिक उक्ति से सम्बन्धित है। प्रवर्षण पर्वत का वर्णन क्लेष के द्वारा चमत्कार योजनाओं में हुग्रा है। इस प्रसंग में वर्षा का वर्णन श्रधिक कलात्मक हो सका है। साथ ही इसमें वर्षा की व्यापक सीमाओं के साथ कुछ चित्रमयता भी ग्रा सकी है—'घन मंद-मंद घ्विन से गरजते हैं, बीच-बीच में चपला चमकती है, मानों इन्द्रलोक में ग्रप्सरा नाचती है। ग्राकाश में घने काले बादल सुशोभित हैं। उनमें बकों को पित्तयां मन को मोहित करती हैं, मानों बादलों ने जल से सीपियों को पी लिया है ग्रीर उसे ही बलपूर्वक उगल दिया है। ग्रनेक प्रकार के प्रकाश घन में दिखाई देते हैं, मानों ग्राकाश के द्वार पर रत्नों की ग्रवली बंधी हो जो वर्षा के ग्रागमन में देवताग्रों ने बांधी है। ' ग्रागे के वर्णानों में ग्रारोप की भावना के माध्यम से प्रकृति का उद्दीपन रूप में प्रयोग हुग्रा है। परन्तु इन वर्णानों में कवि की ग्रलंकार-प्रियता के कारण स्वाभाविक रूप नहीं ग्रा सका है। शरद्-वर्णन में यह प्रवृत्ति ग्रधिक प्रत्यक्ष है।

कयानक के साथ प्रकृति - जहाँ तक कथानक की घटना स्थिति ग्रीर भाव स्थिति

१. वही; वही; प्रका० ग्यारहवॉ २१, २२, २४।

२. वही; वहीं; प्रका० बीसवॉ ३८, ६६ ।

३. वही; वही; प्रका० बारहवाँ ४१ ।

४. वही; वहीं; प्रका० तेरहवाँ १३, १४, १५।

से सम्बन्धित प्रकृति के रूप का प्रश्न है, केशव ग्रपनी प्रवृत्ति के कारण सामञ्जस्य स्थापित करने में ग्रसफल रहे हैं। संस्कृत महाकाव्यों के ग्राधार पर जिन रूपों को व्यापक उद्दीपन-विभाग के ग्रन्तर्गत लिया गया है, उनमें भी वर्णन-वैचित्र्य ही ग्रधिक है। प्रातः का वर्णन केशव कालिदास के 'रघुवंश' के ग्राधार पर करते हैं। 'रघुवंश' में प्रकृति-रूप के साथ ऐश्वयं का तादात्म्य स्थापित किया गया है; परन्तु केशव के वर्णन में ज्ञान-विज्ञान सम्बन्धी उपदेशात्मक उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें कथानक के प्रति कोई ग्राग्रह नहीं है। केशव के सामने तुलसी के सामान कोई क्रमिक रूप-रेखा भी नहीं है। वे केवल कुछ उक्तियों को जुटाकर सजाना चाहते हैं—

स्रमल कमल तिज श्रमोल, मधुप लोल टोल टोल, बैठत उड़ि करि-कपोल, दान-माद कारी। मानहु मुनि ज्ञानवृद्ध, छोड़ि छोड़ि गृह समृद्ध, सेवत गिरिगण प्रसिद्ध, सिद्धि-सिद्धि-घारी। तरिण किरण उदित भई, दीप जोति मिलन गई, सदय हृदय बोध उदय, ज्यों कुबुद्धि नासै। चक्रवाक निकट गई, चकई मन मुदित भई, जैसे निज ज्योति पाय, जीव ज्योति भासै।

इस वर्णन की रेखाएँ माघ के अनुसार चलती हैं जब कि उदाहरण की शैली पौरािर्णिक है जिसे तुलसी ने अपनाया है। वसंत-वर्णन में आरोप के आधार पर साहित्यिक परम्परा के अनुसार प्रकृति-रूप उद्दीपन के अन्तर्गत है। चन्द्र-वर्णन केवल ऊहात्मक है जो हर्ष
के अनुसरण पर है। इसमें चित्रमयता के लिए स्थान नहीं है, केवल विचित्र कल्पनाएँ जुटाई
गईं हैं जो संस्कृत के किवयों से ग्रहण की गई हैं—'(सीता जी कहती हैं) यह चन्द्रमा फूलों
की नवीन गेंद है जिसे इन्द्राणी ने स्वाकर फेंक दिया है, यह रित के दर्पण के समान है या
काम का आसन है। यह चन्द्रमा मानों मोतियों का भुमका है जिसे सूर्य की स्त्री असावधानी से भूल गई है। (राम कहते हैं) नहीं, यह तो बाल के समान है वयोंकि तारा
साथ लिए है।' उद्दीपन के रूप में उपस्थित करके भी इस चित्र में केवल उक्ति-वैचित्र्य
है। बाग आदि के वर्णनों में यही प्रवृत्ति है। केशव की प्रवृत्ति प्रकृति के सहचरण-रूप
को प्रस्तुत करने के विलकुल विपरीत है। इनमें स्वच्छन्द वातावरण की कल्पना नहीं
की जा सकती। परम्परा के अनुसार उपालम्भ आदि का प्रयोग कर दिया गया है।

वेलि; कलात्मक काव्य — हमारे सामने दूसरा ग्रलंकृत काव्य पृथ्वीराज रचित 'क्रिसन रुकमसी री' है। कलात्मक दृष्टि से यह काव्य भी इसी वर्ग में ग्राता है।

१. वही; वही : प्रकार तीसवाँ २० ।

२. वहीं; वहीं; प्रकार तीसवाँ ४१,४२।

पर इसमें ग्रौर केशव की 'रामचित्रका' में एक भेद है। यह भेद इनके काव्यगत ग्रादशों का है। पृथ्वीराज किव ग्रौर कलाकार है, जब कि केशव ग्राचार्य तथा रीतिकार हैं। इसी कारण पृथ्वीराज ग्रपनी कला में भी रसात्मक है, पर केशव ग्रपनी ग्रलंकार-प्रियता में वर्णान-विषय की मर्यादा का घ्यान भी नहीं रख पाते। वैसे पृथ्वीराज के सामने भी संस्कृत किवयों का ग्रादर्श है। इस क्षेत्र में किव ने कालिदास का ग्रनुसरण किया है। वेलि की कथा संक्षिप्त है, इस कारण इसमें वस्तुस्थित के रूप में प्रकृति को उपस्थित करने का ग्रवसर नहीं रहा है। केवल एक स्थल पर द्वारिका के निकट ब्राह्मण को घ्वनिचित्र मिलता है—

घुनि वेद सुग्गित कहुँ सुग्गित संख घुनि नद भल्लारि नीसाग्ग नद। हेका कह हेका हिलोहल, सायर नयर सरीख मद।।

म्रान्य समस्त प्रकृति के वर्णन किव ने कथा समाप्त करके प्रस्तुत किए हैं। यह प्रकृति योजना बाद के संस्कृत महाकाव्यों के अनुरूप हुई है जो व्यापक उद्दीपन के रूप में कथा को पृष्ठ-भूमि में रखकर उपस्थित की गई है। इन वर्णनों में आरोपों द्वारा अथवा भाव-व्यंजना के माध्यम से प्रकृति का प्रयोग उद्दीपन के अन्तर्गत हुआ है। परन्तु इन रूपों में कला के साथ रसात्मकता भी है। इनके अतिरिक्त ऋतु-वर्णनों में मानवीय क्रिया-कलापों का योग भी किया गया है जिस प्रवृत्ति का विकास संस्कृत ऋतु-वर्णनों में देखा जाता है।

कलापूर्ण चित्रण (क) — इन समस्त वर्णनों के बीच में किव ने सुन्दर चित्रों की उद्भावना की है जिससे किव की प्रतिभा, मौलिकता तथा उसके सूक्ष्म निरीक्षण का पता चलता है। पृथ्वीराज राजस्थानी किव हैं, इस कारण इनके सामने ग्रीष्म और वर्षा का रूप श्रीषक प्रत्यक्ष हो सका है। इनके वर्णनों में सबसे ग्रीधक स्वाभाविक ग्रीर चित्रमय रूप भी इन्हीं ऋतुग्रों में है। ग्रन्य ऋतुग्रों में विशेषकर वसंत तथा मलय पवन के वर्णन में ग्रारोप ग्रीर उद्दीपन की भावना ग्रीधक है; साथ ही इनमें परम्परापालन भी ग्रीधक है। ग्रीष्म का यथार्थ रूप किव के सामने है—'तब सूर्य ने जगत् के सिर के ऊपर होकर मार्ग बनाया, सघन वृक्षों ने जगत् पर छाया की, नदी ग्रीर दिन बढ़ने लगे, पृथ्वी में कठोरता और हिमालय में द्रव भाव ग्रा गया।' यह रेखाग्रों का उल्लेख केवल ग्रीष्म का व्यापक संकेत देता है। ग्रागे कुछ ग्रीधक गहरी रेखाएँ हैं—

१. वेलि किसन रुकमणी री: पृथ्वीराज: छं० ४८ [ ( जगाने पर ब्राह्मण को ) कहीं वेदपाठ की ध्विन सुनाई दी, कहीं रांख की ध्विन सुनाई दी: कहीं भालर की मंकार तो कहीं नगाड़े का नाद सुन पड़ा | हिल्लोल शब्द के कारण सागर और नगर एक ही समान शब्दायमान हो रहा था | ]

'मृगवात ने चलकर हरिएगों को किंकर्त्तव्यविमूढ़ कर दिया, घूलि उड़कर ग्राकाश से जा लगी। ग्राद्वा में वर्षा ने पृथ्वी को गीलाकर दिया, गड्ढ़े भर गए ग्रौर किसान उद्यम में लगे।' ग्रीष्म का ग्रगला चित्र कलात्मक है ग्रौर ग्रधिक सूक्ष्म हिष्ट का परिचय देता है—'मनुष्यों को सूरज से तपे हुए ग्राषाढ़ मास के मध्याह्न में माघ की मेघ-घटाग्रों से ग्राच्छादित कृष्णावर्ण ग्रद्ध रात्रि की ग्रपेक्षा ग्रधिक निर्जनता का भान हुग्रा।'' इसी प्रकार किंव वर्षा की उद्भावना करता है—'मोर घ्विन करने लगे, पपीहा टेर करने लगा; इन्द्र चंचल बादलों से ग्राकाश को श्रुंगारने लगा। ' बड़े जोर से बरसने से पर्वतों के नाले शब्दायमान होने लगे, सघन मेच गम्भीर शब्द से गर्जने लगा; समुद्र में जल नहीं समाता, ग्रौर विजली वादलों में नहीं समाती।' इन चित्रों में कलात्मक चित्र-मयता है। ग्रगले चित्र में उपमा के द्वारा भावाभिव्यक्ति की गई है—

# काली करि काँठिल ऊजल कोरएा धारे श्रावएा घरहरिया। गलि चलिया दिसो दिसि जलभ्रम थंभि न विरहिएा नयन थिया।।°

इसमें स्वाभाविक वस्तु-योजना में भाव-व्यंजना के द्वारा विरह भावना की श्रभिव्यक्ति हुई है। परन्तु यह मानवीय भावना के सम पर प्रकृति की भावमयता है। इस कारण यह श्कृति-रूप उद्दीपन की विशुद्ध सीमा के बाहर का है। जब इसीमें स्रारोप की भावना प्रत्यक्ष हो जाती है, उस समय प्रकृति शुद्ध उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आती है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक कथात्मक लोक-गीति— 'ढोला मारूरा दूहा' के समान गरापित रचित 'माधवा-नल काम-कन्दला प्रवन्ध' कथात्मक लोक-गीति से बहुत किनट है। दसमें भी गीतियों का स्वच्छन्द वातावररा मिलता है। यह कथा ग्रत्यधिक लोकप्रिय रही है ग्रौर ग्रनेक प्रत्यों में इसका प्रचार रहा है। इसी नाम के दो प्रेम-काव्यों का उल्लेख किया भी गया है। इसमें बारहमासा वर्रान के दो ग्रवसर ग्राए हैं। एक में माधव के विरह का प्रसंग है

१. वहीं; वहीं; छं० १ ६७, १६० ।

२. वहीं; वहीं; छं० १६४, १६६, १६५ [ काले काले वर्त्तु लाकार मेघों में प्रान्तभागस्थ स्वेत बादलों की कोरवाली घटाओं सहित श्रावण मूसलाधार वृष्टि से पृथ्वी को जल-प्लावित करने लगा । दिशा-दिशा के बादल पियल चले । वे थमने नहीं, विरहिर्णा स्त्री के नेत्र हो रहे हैं !]

३. यहाँ इसका वित्रेचन बाद में इसलिए किया गया है कि इसकी खोज कुछ बाद में मिल सकी । एम० श्रार० मजूमदार ने गरापित का समय १६वी श० माना है, जिसने इस लोक गीति को काव्य-रूप में संग्रहीत किया है।

ग्नौर दूसरे में कामकंदला के विरह का । भारतीय जीवन में नारी का विरह ही श्रधिक उन्मुक्त रहा है; यही कारण है कि इस लोक-गीति में भी कामकंदला का बारहमासा ग्रधिक भाव-व्यंजक है। जैसा 'ढोला मारूरा दूहा' के विषय में देखा गया है इसमें प्रकृति के साथ मानवीय भावों की स्वच्छन्द व्यंजना हुई है। फाल्गुन मास में कोयल के स्वर से वियोगिनी विद्वल हो उठती है—

कायलडी म्रंबय वडी, काजिल कथरा हारि। काम करइ धरा कटकई, जिंहा म्रकेलडी नारि।।

भीर चैत्र मास में पूष्पित पल्लवित वसंत के साथ विरहिएगी व्याकुल हो उठी है-

चैत्रक चंपक फुंग्रलग्रां, होडीं ले सीहकार। तक्यर बहु पल्लव घरइ, 'मारि' करइ बहु मार॥

माषाढ़ के उमड़ते बादलों ग्रीर चमकती बिजली से वह चंचल हो उठती है-

चिहुँ-दिशि चमकइ बीजली, बादल वा वंतोल । दुख-दिया मोंहा हूँ गई टल वलती द्रुहि बोल ॥

इसी प्रकार वियोगिनी की व्यथा प्रकृति के साथ व्यक्त होती है।

साहचर्य भावना (क)—कामकंदला के विरह-प्रसंग में प्रकृति से निकट का सम्बन्ध उपस्थित करती हुई उपस्थित होती है। कहा गया है कि गीतियों की स्वच्छन्द भावना में यह सम्बन्ध स्वाभाविक है। वह सूर्य, चन्द्र, पवन, जल, चातक, मयूर, कोकिला ख्रादि प्रकृति के रूपों को उपालम्भ देती है। विरोध में उपस्थित प्रकृति के प्रति यह उपालम्भ सहज सहानुभूति को ही प्रकट करता है। काम-कंदला चातक से उसके उत्तेजक शब्द के लिए उपालम्भ देती है—

तूं संभारइ शब्द तउ, हूँ, मुंकुं खिरा मात्र। पीउ पीउ मुखि पोकरतां, गहि वरिउं सवि गात्र।।

मोर के प्रति उसे कितना आक्रोश है-

माभिम-राति मोर ! तूं, म करिस मुग्ना ! पोकार । सूता जागो सटक दे, 'मारि' करइ मुभि मारि॥

कोकिल के प्रति उसकी अभ्यर्थना में मार्मिक वेदना है-

काली राति कोकिल ! तूं पिए काली कोय । बोलइ रखे वीहामगाी ! मुक्त प्रीउगामि होय ॥

१. माधवा ः गरापतिः छं० ५२६, ५२८, ५५७।

२. वही; वही; छं० ३६३, ३६७, ४००।

स्रोर श्रन्त में वह स्रत्यन्त निकटता से पवन को स्रपना दूत बनाकर अपने परदेशी प्रिय के पास भेजती है—

> पवन ! संदेसु पाठवंड, माहरु माधव-रेसि । तपन लगाड़ी ते गयु, मऋ मूकी पर देशि ॥

इस समस्त वातावरण के साथ भी इस गुजराती गीति कथा-काव्य में 'ढोला मारुरा दूहा' जितनी स्वच्छन्द भावना नहीं है। इसका कारण है कि इसमें साहित्यिक रूढ़ि का प्रभाव ग्रिधिक है।

१. बही; बही; छं० ६१७।

#### सप्तम प्रकरगा

# विभिन्न काव्य-रूपों में प्रकृति---२

#### गीति-काव्य की परम्परा

पद-गीतियां तथा साहित्यिक गीतियां -- हिन्दी मध्ययुग के गीति-काव्य का विकास लोक-गीतियों के भ्राधार पर हम्रा है। मध्ययुग का गीति-काब्य पदों में सीमित है, जिसका विकास दो परम्पराग्रों से सम्बन्धित है । संतों की पद परम्परा का स्रोत सिद्धों की पद शैली है जिसका विकास लोक-गीतियों के उपदेशात्मक ग्रंश।को प्रमुखता देकर हुन्ना है । वैष्णव पद-गीतियों का विकास भारतीय संगीत के योग से भावात्मकता स्रोर वर्णनात्मकता को प्रधानता देने वार्ला लोक-गीतियों से सम्भव है। संस्कृत में जयदेव के 'गीतगोविन्द' के अतिरिक्त कोई प्रमुख गीति-काव्य नहीं है। इसका कारण संस्कृत काव्य का ग्रपना ग्रादर्श है जिसमें स्वानुभूतियों की मनस्-परक श्रभिव्यक्ति के लिए स्थान नहीं रहा है। साहित्य में लोक-गीतियों की उपेक्षा का कारण भी यही रहा है । इनमें व्यक्तिगत वातावररा प्रमुख रहता है । गायक ग्रपनी ही बात, ग्रपनी ही भ्रनु-भृति को प्रमुखतः व्यक्त करना चाहता है। साहित्यिक गीतियों में यही व्यक्तिगत अनुभृति लोकगीति के स्थूल ग्राधार को छोड़कर स्पष्ट मनस-परक ग्रिभव्यंजना में व्यापक ग्रीर गम्भीर होकर सामाजिक हो जाती है। हिन्दी के पद काव्य के विकास में किव की स्वानुभृति को ग्रभिव्यक्ति का ग्रधिक ग्रवसर नहीं मिला है। फिर भी भक्तों के विनय के पद ग्रीर मीरा तथा संतों की प्रेम-व्यंजना में ग्रात्माभिव्यक्ति का रूप है। इन गीति के पदों ग्रौर पश्चिम की साहित्यिक गीतियों में बहुत बड़ा ग्रन्तर है। मध्ययूग के म्रात्माभिव्यक्ति के रूप में लिखे गए पदों में स्वच्छंद वातावरए। ग्रधिक है। भक्त या साधक ने अपनी भावाभिव्यक्ति के लिए लोक-गायक के समान प्रेम और विरह का

१. बैच्एव पदों का प्रवार मन्दिरों में था, और ये भगवान् की सेवा के विभिन्न श्रवसरों पर गाये जाते थे। इस प्रकार ये पद रागों में वॅथ गए है। साथ ही इन में जिन छंदों का प्रयोग है वे श्रिथकांश लोकजीतियों के हैं।

उल्लेख तीन्न भावों में श्रौर स्थूल श्राघार पर किया है। जबिक साहित्यिक गीतियों में किव की भावना श्रौर वेदना का मनस्-परक चित्र व्यंजनात्मक चित्रमयता के साथ उपस्थित किया जाता है। इसी विभेद के कारण हिन्दी मध्ययुग के श्रात्माभिव्यक्ति के पदों में भी प्रकृति का स्थूल ग्राधार भर लिया गया है श्रौर श्रभिव्यक्ति के लिए भी विशेष रूप से प्रकृति का श्राश्रय नहीं लिया गया। पश्चिम की साहित्यिक गीतियों में किव की मानसिक प्रभावशीलता के सम पर प्रकृति दूर तक श्राती है; साथ ही इनकी व्यंजना प्रकृति के माध्यम से की गई है। वन्दना के पदों में प्रकृति के माध्यम का कोई प्रश्न नहीं उठता; उपमानों के रूपगत सौन्दर्य कल्पना में प्रकृति के माध्यम पर विचार किया गया है।

स्वच्छंद भाव-तादात्म्य — प्रेम के संयोग-वियोग पक्षों की व्यंजना जिन पदों में की गई है, उनमें भावान्दोलन के प्रवाह में प्रकृति का रूप संकेतों में ग्राया है। प्रयोग की दृष्टि से प्रकृति के इस रूप में भाव-तादात्म्य है। संतों ने ऐसे प्रयोग प्रतीकार्य में किए हैं। परन्तु इस क्षेत्र में मीरा की वाली प्रकृति के प्रति ग्रधिक स्वच्छंद तथा सहानुभूतिशील है। संतों ने ग्रपनी प्रेम-विरह की ग्रभिव्यक्ति ग्रदृश्य विरहिणी की व्यथा के रूप में की है। उन्होंने ग्रपनी करके जो बात कही है, वह उनके ग्रनुभूति के क्षणों की ग्रभिव्यक्ति है। इस क्षेत्र में मीरा ही ग्रपनी विरह-वेदना को स्वयं व्यक्त करती सामने ग्राती हैं। उस समय प्रकृति उनकी सहचरी है ग्रौर इसी सहानुभूति के वातावरण में मीरा पपीहे को उपालम्भ देती हैं—

प्यारे पपइया रे कब को बैर चितार्यो। मैं सूती छी ग्रपने भवन में, पिय पिय करत पुकार्यो। उठि बैठो वो वृच्छ की डाली, बोल बोल कंठ सार्यो।

भ्रोर यह विरहिग्गी भ्रपने मिलन के उल्लास में प्रकृति के सहचरग्ग की बात उससे भाव-तादात्म्य स्थापित करती हुई कहना नहीं भूलती—

> बदला रे तू जल भरि ले ग्राग्रो। छोटी छोटी बूँदन बरसन लागी, कोयल सबद सुनायो। सेज सँवारी पिय घर ग्राये, हिल मिल मंगल गायो।

संस्कृत काव्य के समान हिन्दी मध्ययुग के काव्य में ग्रात्माभिव्यक्ति का स्थान ग्रधिक न होने के कारण मनःस्थिति के समानान्तर प्रकृति को स्थान नहीं मिल सका । हम ग्रगले प्रकरण में देखेंगे कि काव्य में प्रकृति ग्रधिकतर परम्परागत उद्दीपन-रूप में

पदावलीः मीरा ; प० ८१ ।

२. वहीं; वहीं ; प० ६७।

उपस्थित हुई है। लेकिन मीरा ने श्रानी मनोभावना के साथ प्रकृति को एक सम पर उपस्थित किया है---

> बरसे बदिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन में उमग्यों मेरे मनवा, भनक सुनि हरि श्रावन की। उमड़-घुमड़ चहुँ दिसि से श्रायो, दामग्-दमक भर लावन की। नन्हीं-नन्हीं बूँदन मेहा बरसे, सीतल पवन सोहावन की। मीरा के प्रभु गिरघर नागर, श्रानन्द मंगल गावन की।

यहाँ मीरा के प्रिय मिलन के उल्लास के साथ प्रकृति उल्लिसित हो उठी है। इस रूप में वह भावों को सीधे अर्थों में उद्दीप्त न करके मानवीय भावना से सम प्राप्त करती है। आगे उद्दीपन-विभाव के प्रकरण में देखा जा सकेगा कि मीरा और संतों में उस क्षेत्र में भी चित्रमयता नहीं है, पर स्वच्छंद भावना का वातावरण अवस्य है।

पद-गीतियों में श्रध्यन्तरित भाव-स्थिति--मध्ययूग की पद-गीतियों में घटना ग्रीर वस्त-स्थिति का ग्राश्रय भर लिया गया है। पद-शैली में किसी विशेष वस्तू या भाव को केन्द्र में रख कर उसीका छ।या-प्रकाशों में चित्र स्रंकित किया जाता है। ऐसी स्थिति में पदों में ग्रधिकतर भावाभिव्यक्ति ही हुई है ग्रौर उनमें केन्द्रीभूत भावना व्यक्तिगत लगने लगती है। इस प्रकार इन पदों में किव की स्वानुभूति की व्यंजना न होकर भी उसकी ग्रध्यन्तरित भावना का रूप स्रा जाता है। परन्तू इन पदों में भावों की मानसिक चित्रमयता की स्रोर उतना घ्यान नहीं दिया गया है, जितनी भावों की वाह्य व्यंजना की ग्रोर । इस कारण इन पदों में भी प्रकृति का ग्राधार स्थूल संकेतों में रहा है। पद-काव्य पर विचार करते समय विद्यापित का उल्लेख स्रावश्यक है। हिन्दी पद-गीतियों का भ्रारम्भ इन्हीं से माना जाता है। विद्यापित की भावना ने उनके पदों में अभिव्यक्ति का एक विशेष रूप स्वीकार किया है, इस कारएा भी उनका महत्व श्रधिक है। विद्यापित के पदों में राधा ग्रीर कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। परन्तू इस प्रेम में यौवन तथा उन्माद इतना गम्भीर हो उठा है कि उसमें कवि की श्रध्यन्तरित भावना ग्रात्माभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होती है। ऐसा सुर में भी है, परन्त विद्यापित में भक्ति-भावना का स्रावरण नहीं है। वे राधाकृष्ण के प्रेम के यौवन-उन्माद से ग्रपनी भावना का उन्मुक्त ताद। रम्य स्थापित कर सके हैं। इसी सम पर किव ने मानसिक भावस्थितियों की स्रभिव्यक्ति करने का प्रयास भी किया है। इस कारण उनके पदों में साहित्यिक गीतियों का सुन्दर रूप मिलता है। परन्तु ये गीतियाँ प्रकृतिवादी गीतियां नहीं हैं। इनमें सौन्दर्य ग्रौर यौवन, विरह ग्रौर संयोग की भावना व्यक्त

१. वही; वही ; प० ६६ ।

हो सकी है। विद्यापित के वर्णनों में मनस्-परक पक्ष की व्यंजना इस प्रकार सिन्नहित हो गई है। जब सौन्दर्य श्रीर यौवन प्रेम की मानिसक स्थिति को छू कर व्यक्त होते हैं, उस समय श्रनुभूति का गहरा श्रीर प्रभावशाली होना स्वाभाविक है। इस गम्भीर श्रनुभूति के कारण विद्यापित की ग्राभिव्यक्ति साधकों श्रीर भक्तों की प्रेम-व्यंजना के समान लगती है। परन्तु विद्यापित में भी मानिसक स्थिति के संकेत श्रवस्था श्रीर व्यापारों में खो जाते हैं जो भक्तिथुग के किवयों की समान विशेषता के साथ भारतीय काव्य की भी प्रवृत्ति है।

विद्यापित : यौवन ग्रौर सौन्दर्य-ग्राध्यात्मिक साधना के प्रकरण में सौन्दर्य-योजना सम्बन्धी प्रकृति-परिकल्पना पर विचार किया गया है । विद्यापित ने सौन्दर्य के साथ यौवन की स्फूरण्ञील स्थिति का संकेत प्रकृति के माध्यम से दिया है । सौन्दर्योपासक प्रकृतिवादी प्रकृति के दृश्यात्मक रूप में यौवन की व्यंजना के साथ ग्राकिषत होता है; उसीके समानान्तर विद्यापित मानवीय सौन्दर्भ के उल्लासमय यौवन से स्राकिषत होकर प्रकृति के ग्रप्रस्तृत-विधान के माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं—'कनकलता में कमल पुष्पित हो रहा है, उसके मध्य में चन्द्रमा उदित हुन्ना है। कोई कहता है—सेवार से म्राच्छादित हो रहा है; किसी का कहना है - नहीं, यह तो मेघों से भाँप लिया गया है। कोई कहता है-भौरा भ्रमराता है; कोई कहता है-नहीं, चकोर चिकत है। सभी लोग उसे देखकर संशय में पड़े हैं। लोग विभिन्न प्रकार से उसको वताते हैं। विद्यापित कहते हैं .....भाग्य से ही गुणवान् पूर्ण रूप प्राप्त करता है। ' इसमें ग्रन्य सगुण भन्तों के समान रूपकाति शयोक्ति के द्वारा रूपात्मक सौन्दर्य की स्थापना की गई है, साथ ही यौवन की चपलता का भाव भी सन्निहित है जो प्रकृति के स्फूरएा-शील रूप भें स्थित है। इस प्रकार की प्रकृति-परिकल्पना का विवेचन सौन्दर्य-साधना के प्रसंग में किया गया है; परन्तू वह भगवान् के लीलामय रूप से ग्रधिक सम्बन्धित था। विद्यापित ने प्रकृति के माध्यम से यौवन के सौन्दर्य को अनेक स्थलों पर व्यञ्जित किया है-

सिख हे कि कहब किछु नींह फूरि।
तिड़ित लतालत जलद समारल श्राँतर मुरसिर घारा।।
तरल तिमिर शिश सूर गरासल चोदिश खिस पडु तारा।
श्रम्बर खसल घराधर उतरल उलटल घरणो डगमग डोले।।
खरवर वेग समीरन सञ्बर चञ्चिरिगण करु रोल।
प्रणय पयोधि जले तन भाँपल ई निह युग श्रवसाने।।

१. पदावलीः विद्यापति : प० १६ ।

२. वही; वही ; प० ५८६ ।

सगुण भक्तों ने इसी प्रकार की ग्रलौकिक योजना की है। विद्यापित ने इस परम्परा को उनके पहले ग्रहण किया है। परन्तु उन्होंने इसमें सौन्दर्य के यौवन-पक्ष को चंचल-रूप में व्यक्त किया है। इसके ग्रितिरक्त किय यौवन-प्रेम के उन्माद की व्यंजना भी प्रकृति के माध्यम से करता है। किव के सम्मुख प्रकृति प्रस्तुत-रूप में जान पड़ती है, परन्तु व्यंग्यार्थ में यौवन का उद्दाम प्रेम है—'जाती, केतकी, कुन्द ग्रौर मंदार ग्रौर भी जितने सुन्दर फूल दिखाई देते हैं, वे सभी परिमल युक्त मकरन्द युक्त हैं। बिना ग्रनुभव के ग्रच्छा ग्रौर बुरा नहीं जाना जाता। हे सखी तुम्हारा वचन ग्रमृतमय है; भ्रमर के व्याज से मैंने ग्रपना प्रियतम पहिचाना।" इसमें यौवन के छिपे हुए ग्राकर्षण का भाव है; ग्रागे मालती ग्रौर भ्रमर के उदाहरण से प्रेम का संकेत है। यहाँ प्रकृति प्रमुख है, इस कारण इन प्रयोगों को केवल ग्रलंकारों के ग्रन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। किव कहता है यौवन ग्रौर सौन्दर्य ग्रनंत हैं, पर जिसका जिससे स्नेह हो—

कतक न जातिक कतिक कुसुम बन विकास। तद्दश्रश्रो भमर तोहि सुमर न लेग्न कबहु बास। मालित बधग्नो जाएत लागि। भमर बापुरे बिरह श्राकुल तुग्न दरसन लागी। जखन जतए बन उपबन ततिह तोहि निहार।

इस प्रेम में उद्वेगशील यौवन के प्रति आकर्षण की भावना बनी रहती है। इस समस्त प्रसंग में आघ्यात्मिक संकेत का बिलकुल अंश नहीं है। यौवन का आवेग समस्त आकर्षण का केन्द्र है जिसे अमर और मालती के माध्यम से कवि व्यक्त करता है—

मालति काँहक करिग्र रोस।

एक भमर बहुत कुसुम कमल बाहेरि दोस। जातिक केतिक निव पिटिमिनि सब सम अनुराग। ताहि अवसर तोहि न विसर एहे तोर बड़ भाग।

भावात्मक सम—सिद्धान्त की दृष्टि से मानोभावों के समानान्तर या अनुरूप प्रकृति उद्दीपन के अन्तर्गत आती है। परन्तु इस स्थिति में उससे एक ऐसा मानसिक सम उपस्थित हो जाता है जिसके कारण हम इस रूप को विशुद्ध उद्दीपन से अलग मानकर उल्लेख करते आए हैं। इस रूप में प्रकृति का सम्बन्ध घटना-स्थिति तथा भाव-स्थिति से है, जबिक विशुद्ध उद्दीपन में वह किसी आलम्बन की प्रत्यक्ष स्थिति से उत्पन्न भावों को प्रभावित करती है। उद्दीपन-विभाव के प्रसंग में इसको अधिक

१. वही; वही ; प० ४६७ ।

२. वही; वही ; प० १६ ।

३. वही; वही ; प० ४४० ।

स्पष्ट किया जा सकेगा ! विद्यापित ने प्रकृति को मानवीय भावों के सम पर या विरोध में उपस्थित किया है पर ये वर्णन ग्रिभसार का उद्दीपक वातावरण निर्माण करते हैं। इन चित्रों में ग्रिधकांश में विरोधी भावना लगती है जो रुकावटों के रूप में है श्रीर इस सीमा पर प्रकृति उद्दीपन के ग्रन्तर्गत ग्रावेगी। लेकिन यहाँ हृदय के उद्देग ग्रीर उसकी विह्वलता को लेकर प्रकृति का वातावरण भी उसीके सम पर चंचल है—

गगने भ्रब घन मेह दारुए सघन दामिनि भलकइ। कुलिश पातन शब्द भनभन पवन खरतर बलगइ। सजिन भ्राजु दुरदिन भेल। कन्त हमरि नितान्त भ्रगुसरि सङ्क्षेत कुआहि गेलि। तरल जलधर बरिखे भर-भर गरजे घन घनघोर।

इस समस्त योजना में प्रकृति पर प्रतिघटित सम भाव-स्थिति में उद्दाम कामना का रूप भलक जाता । विद्यापित में प्रकृति भी यौवन के उल्लास के साथ उपस्थित होती है—

> भलकइ दामिनि रहत समान । भनभन शब्द कुलिश भन भान । चढ़ब मनोरथ सारथि काम । तोरित मिलायव नागर ठाम ॥

विरह ग्रौर संयोग के पक्षों में प्रकृति का उद्दीपन-रूप उपस्थित होता है, साथ ही इनमें बारहमासा ग्रौर ऋतु-वर्गन की परम्परा भी मिलती है। इनका रूप ग्रधिक स्वतंत्र है, इनमें प्रकृति के संक्षिप्त उल्लेख के साथ भावों की ग्रभिव्यक्ति की गई है। विद्यापित के पदों में साहित्यिक कलात्मकता के साथ प्रकृति के प्रति स्वच्छन्द सहचरण की भावना भी मिलनी है। इस पद में वियोगिनी की भावाभिव्यक्ति प्रकृति के प्रति सहज सौहाद्यं के साथ हुई है—

मोराहि रे ग्रँगना चाँदन केरि गछिग्रा ताहि चढ़ि करूरल काक रे। सोने चञ्चु बँघए देब मोरा बाग्रस जग्रो पिया ग्राग्रोत ग्राज रे॥

पद-गीतियों के विभिन्न काव्य-रूप — मध्ययुग में कृष्ण-भक्ति के अन्तर्गत पद-गीतियों का अधिक विकास हुआ है। अनेक किवयों ने पदों में कृष्ण की कथा और लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण-काव्य के विस्तार में पद-शैली का प्रयोग विभिन्न काव्य-रूपों में हुआ है। पदों का प्रयोग कथा के लिए भी हुआ है, इस कारण इनमें

१. वहीं; वहीं ; प० २६० ।

२. वहीं; वहीं ; प० २१२ |

३. वही; वही ; प० ८०२ ।

गीतियों की भावात्मकता के साथ वर्णना को भी विस्तार मिला है। इन पदों में प्रध्यन्तरित भावों की ग्रिभव्यिक्त का रूप मिला है, साथ ही इनमें वस्तु ग्रीर घटना का वर्णनात्मक ग्राघार भी प्रस्तुत हुग्रा है। पीछे हम देल ग्राए हैं कि भक्तों के लिए भगवान की लीला-भूमि ग्रीर विहार-स्थली ग्रादर्श ग्रीर ग्रलौकिक है। उसमें प्रकृति का रूप भी ऐसा ही चित्रित है। गोकुल, वृन्दावन ग्रीर यमुना-पुलिन तक कृष्ण-लीला का क्षेत्र सीमित है जिसके ग्रादर्श रूप की ग्रीर ग्राघ्यात्मिक प्रसंग में संकेत किया गया है। यही बात तुलसी की 'गीतावली' के चित्रकृट ग्रादि वर्णानों के विषय में सत्य है। वर्णानशैली की हिष्ट से इनमें व्यापक संश्लिष्टता है, कुछ स्थलों में कलात्मक चित्रण भी हैं। लीला से सम्बन्धित स्थलों को प्रमुखता देकर स्वतन्त्र काव्य-रूपों की परम्परा भी चली है। लेकिन कृष्ण-भित्त की साधना में लीला के साथ विभिन्न लीला पदों का विकास हुग्रा ग्रीर बाद में इन्हीं के ग्राधार पर काव्य-रूपों की परम्परा चल निकनो। लीला की भावना के ग्राकर्षण के कारण इनका प्रयोग राम-भक्तों ने तथा एक सीमा तक संतों ने भी बाद में किया है।

वृत्दावन-वर्णन (क)—भगवान् कृष्ण की लीला-भूमि वृत्दावन है। उसके आदर्श सौत्दर्य तया उल्लासमयी भावना के विषय में कहा जा चुका है। यह वृत्दावन भगवान् की चिरंतन लीला-स्थली का प्रतीक है। इस कारण भक्तों ने लीला प्रसंग में इसका वर्णन किया है। बाद में वृत्दावन से सम्बन्धित काव्य-रूपों का विकास हुआ। इस काव्य-रूप में वृत्दावन की स्थली के चित्रण के साथ भिक्त की भूमिका के रूप में उसका माहात्म्य भी विणात है। लीला-स्थली के रूप में वृत्दावन का चित्रमय और भावमय वर्णन राम और विहार-वर्णनों में ही आया है। इनमें प्रकृति की उल्लासमयी भावना में मानवीय भावों की सम स्थित है। कृष्णदास भक्त की भावना के सम पर वृत्दावन को इस प्रकार उपस्थित करते हैं—

कुसमित कुँज विविध वृत्दावन चिलए नंद के लाला। पाडर जाई जुही केतकी चंपक बकुल गुलाला। कोकिल कीर चकोर मोर खगजमुना तट निकट मराला। त्रगुगा समीर बहत ग्रलि गुँजत नीकी ठोर गोपाला। सुनि मृदु बचन चले गिरिवरधर कटि तटि किंकन जाला। नाना केलि करत सखियन संग चंचल नैन विसाला।

१.वृन्दावन से सम्बन्धित काव्य — वृन्दावन-शतकः भागवतमुनि ; वृन्दावन-शतकः रसिक प्रीतमः वृन्दावन-शतकः ध्रवदासः ॥ श्रीर मुक्तकों की शैली में वृन्दावन प्रकाशमालः चन्द्रलाल ।

२. पुष्टिमार्गीय पद-संग्रहः पृ० १८, प० ५२ ।

इस पद में क्रीड़ा की पृष्ठ-भूमि में बृन्दावन पर भक्त रूप गोपियों की मन स्थिति की प्रतिखाया पड़ रही है। ग्रागे के स्वतन्त्र रूपों में लीलामयी भावमयता के स्थान पर उसका महत्व ग्रोर माहात्म्य ही बढ़ता गया है। कहीं-कहीं भावों का प्रतिबिम्ब ग्रा जाता है—'वृन्दावन की शोभा देखकर नेत्र प्रसन्न हो गए। रिव-शिश ग्रादि समस्त प्रकाशवान् नक्षत्रों को उसपर न्योछावर कर दें। जिसमें लता-लता कल्पतरु है, जो एक रस रहती हैं ग्रोर जहाँ यमुना तट छलकता है। उसमें ग्रानन्द समूह बरसता है; सुगन्ध ग्रोर पराग रस में लुब्ध भ्रमर मधुर गुंजार करते हैं।' पर ग्रागे वृन्दावन के प्रसंगों में माह।त्म्य कथन है—

केलि कल जोहत विमोहत सु ह्वं है कब वृत्दकुंज पुंज ग्रमर ग्रमोवका। ग्रानंद में भूम घूम वसौंगो विलास भूमि ग्रारत को तूमि जैसें सुख पावं होव का।

यही काव्य-रूप कवित्त-सवैया में रीति-परम्परा से प्रभावित होकर ग्रधिक वैचित्र्य-युक्त होता गया है। भक्ति-भावना से ग्रारम्भ होने वाली काव्य-परम्परा को रीति-काल के कवियों ने इस प्रकार ग्रपना लिया है—

> कुंज माँह द्वे घाट हैं सीतल सुखद सुढार, तहाँ अनूठो रीति सौं भूमि भुकी द्वम डार। वह डारी प्यारी लगे जल मैं भलके पात, वा सोभा को देखि के पेड़ चख्यो निह जात।

रास स्रौर विहार (ख)—कृष्ण-काव्य के स्रन्तर्गत लीला स्रौर विहार को लेकर एक स्रन्य काव्य-रूप की परम्परा चली है। इस परम्गरा में दो प्रकार के काव्य-रूप पाए जाते हैं। एक में विहार की व्यापक-भावना को लेकर चला गया है स्रौर दूसरे में विशेष रूप से रास-लीला प्रसंग लिया गया है। परन्तु इन दोनों में प्रकृति का प्रयोग समान रूप से हुसा है। इनमें पृष्ठ-भूमि के रूप में लीला की उल्लासमयी भावना को

१. वृन्दावन शतकः ब्रुवदासः १२, १४, १६।

२. वृन्दा०; भागवत मुदित ।

३. वृन्दा०; चन्द्रलाल ।

४. विहार वर्णन की परम्परा में अनेक काव्य-प्रत्थ हैं। सूर श्रौर नन्ददास के पदों में अनेक प्रसंग हैं; गदाधर की वानी : रहिस मंजरी ; ध बदास : जुगुल-सतक ; श्री भट्ट : श्री हरिदास के पद ; श्री किशोरीदास के पद : रंगभर; सुन्दर कुमारी : विहार वाटिका ; नागरीदास : अनुराग बाग ; दीनदयाल गिरि : सुख-मंजरी ; रितमंजरी ; ध बदास : सुख-उल्लास ; बल्लभ रितक : केलिमाला; हरिदास खामी : महाबानी ; हरि व्यास देव : राथारमण रस सागर ; मनोहरदास : रितकलता ; अनन्दलता ; हुलासलता

प्रतिबिम्बित करती हुई प्रकृति उपस्थित हुई है; साथ ही इनमें ग्रादर्श-भावना भी सिन्निहित है। नन्ददास रास की स्थली को इस प्रकार प्रस्तृत करते हैं—'देवताम्रों में रमारमण नारायण प्रभू जिस प्रकार हैं उसी प्रकार बनों में वृन्दावन सुन्दर सर्वदा सूशोभित है। वहाँ जितने वृक्षों की जातियाँ हैं सभी कल्पद्रम के समान हैं; चिन्तामिंग के समान भूमि है। ... सभी वृक्ष ग्राकांक्षित फल को देने वाले हैं; उनके बीच एक कल्पतर लगा हम्रा है उसका प्रकाश जगमगा रहा है; पत्र-फल-फूल सभी तो हीरा, मिंग और मोती हैं। ""ग्रीर उस कल्पतर के बीच में एक ग्रीर भी श्रद्भुत छवि स्शोभित है-उसकी शाखाग्रों, फल-फूलों में हरि का प्रतिबिम्ब है। उसके नीचे स्वर्णमयी मिएा-भूमि मन को मोहती है। उसमें सबका प्रतिबिम्ब ऐसा लगता है मानों दुसरा वन ही हो। पृथ्वी और जल में उत्पन्न होनेवाले फूल सुन्दर सूशोभित हैं; बहुत-से भ्रमर उड़ते हैं जिनसे पराग उड़-उड़कर पड़ता है भ्रौर छवि कहते नहीं बनती। प्रेम में उमंगित यमुना तटों पर ही अत्यधिक गहरी प्रवाहित है और उमंग कर अपनी लहरों से मिएा-मंडित भूमि का स्पर्श कर रही है।" इस चित्र में भगवान की लीला-स्थली होने के कारण प्रकृति का ग्रादर्श रूप है जिसका उल्लेख साधना के प्रसंग में विस्तार से किया गया है । परन्तु इसकी कलात्मक वर्णना शैली का उल्लेख करना श्रावश्यक है, साथ ही भावात्मक पृष्ठ-भूमि की व्यंजना भी इसमें सन्निहित है। यह लीला का विशेष स्रवसर है, पर स्रन्य लीला प्रसंगों में भी इस प्रकार के चित्र स्राए हैं। गदा-घर भट्ट लीला की पृष्ठ-भूमि कालिन्दी-पुलिन को इस प्रकार उपस्थित करते हैं-

> कालिन्दी जहँ नदी नील निर्मल जल भ्राजै। परम तत्त्व वेदांत वेद्य नव रूप विराजै। रक्तपीत सित ग्रसित लसित बन सोभा। टोल टोल मद लोल भ्रमत मधुकर मधुलोभा। सारस ग्रह कलहंस कोक कोलाहल कारी। ग्रगनित लक्षन पक्षि जाति कहर्ताह नींह हारी।

श्रादि ; रसिकदास (देव) : नित्य-विहार जुगुल ध्यान ; रूपलाल गोस्वामी : नित्य-विहार जुगुल ध्यान ; श्रानन्दरिसकः चौरासी पद ; हित हरिदंश । इन लीलाओं के श्रितिरिक्त रास सम्बन्धी काव्यों में सूर का स्र्सागर और नन्ददास के पद तथा 'रास पंचाध्यायी' : रस-विलास ; पीताम्बर : रास पंचाध्यायी ; रास विलास ; रास-लीला ; देगोदरदास : रासविहार लीला ; ध्र वदास : रासपंचाध्यायी ; रामकृष्ण चौवे : पंचाध्यायी ; सुन्दर सिन्हा ।

१. रात्नपंचाध्यायी; नन्ददास : प्र० अध्या० । यह काव्य प्रबन्धात्मक है, परन्तु लीला के अन्तर्गत होने से यहाँ इसका उल्होख किया गया है । यह रोला छन्द में लोक-गीतियों से सम्बन्धित है और इसमें संगीतात्मक प्रवाह भी है ।

#### पुलिन पवित्र विचित्र रंजित नाना मिन मोती। लिज्जित हैं सिस सूर निसि बासर होती।

इस विहार की ग्राधार-भूमि के ग्रादर्श-चित्रण में ग्रानन्द व्यंजना निहित है जो स्थिति के ग्रनुकूल है। यह उल्लास की भावना परिस्थिति के सम पर प्रकृति के क्रिया-कलापों से ग्रीर भी प्रतिघटित जान पड़ती है—'विहार की लीला-स्थली में कुंज-कुंज इस प्रकार बने हैं मानों मस्त हाथी हों, पवन के संचरण से लताएँ तुरंग के समान नृत्य कर उठती हैं; ग्रनेक फूल पृष्पित हो गए हैं; मानो वृन्दावन ने ग्रनेक रंग के वस्त्र धारण किए हैं।'' इस चित्र में कलात्मकता के साथ भाव-व्यंजना है जो ग्रारोप के ग्राश्रय पर हुई है। रास के ग्रवसर पर नन्ददास ने प्रकृति को भावोल्लास में प्रस्तुत किया है। इस लीला-भूमि में परिस्थिति के उपयुक्त ग्रानन्दोल्लास को प्रकृति व्वनित करती है—

छिव सौं फूले ग्रबर फूल, ग्रस लगित लुनाई।
मनहुँ सरद की छपा छवीली, बिहसित ग्राई।
ताही छिन उड़गन उदित, रस रास सहायक।
कुंकुम-मंडित प्रिया-वदन, जनु नागर नायक।
कोमल किरन-ग्रहिनमा, वन मैं ब्यापि रही यौं।
मनसिज खेल्यो फाग, घुमड़ि घुरि रह्यो गुलाल ज्यौं।
मंद-मंद चाल चाह चन्द्रमा, ग्रस छिब पाई।
उभकत है जनु रमारमन, पिय-कौनुक ग्राई।

इस चित्र की शैली कलात्मक ग्रीर भाव-व्यंजक है। श्रीमद्भागवत के रास-प्रसंग के ग्रनुकरण पर होकर भी इस योजना में गित के साथ ग्रपना सौन्दर्य है। यह प्रकृति का वातावरण ग्रपने सौन्दर्य के साथ उस रास के महान् ग्रवसर का संकेत भी देता है जो भक्तों के भगवान् की चिरंतन लीला का एक भाग है।

सहचरण की भावना—रास और विहार प्रसंग के अन्तर्गत प्रकृति के प्रति साहचर्य-भावना का रूप भी मिलता है। इसका इस दिव्य प्रसंग में विशेष अवसर नहीं है। रास के अवसर पर भक्तों के अहंकार को दूर करने के लिए क्षिणिक वियोग की कल्पना की गई है। इस स्थिति में मानवीय सहज भाव-स्थिति में गोपियाँ कृष्ण का पता वृक्षों आदि से पूछती फिरती हैं—'हे मंदार, तुम तो महान् उदार हो! और हे करवीर, तुम तो वीर हो और बुद्धिमान् भी हो! क्या तुमने मनहरण धीरगित

१. बानी ; गदाधर भट्ट ; पद ३, ४ ।

२. वनविहार लीलाः प्रवशसः १३, १४।

३. रास पं**ः नन्द** ; प्र० ऋध्या०।

कृष्ण को कहीं देखा है। हे कदंब, हे ग्राम ग्रीर नीम, तुम सबने मौन क्यों घारण कर रखा है। बोलते क्यों नहीं। हे बट, तुम तो सुन्दर ग्रौर विशाल हो। तुम ही इधर-उघर देखकर बताग्रो।' यह प्रसंग 'भागवत' के ग्राधार पर उपस्थित किया गया है। परन्तु नन्ददास में यह स्थल संक्षिप्त है साथ ही अधिक स्वाभाविक है। हम देख चुके हैं कि सहानुभूति के वातावरएा में प्रकृति के प्रति सहचरएा भावना में उससे निकट का सम्बन्ध स्थापित करना लोक-गीतियों की प्रवृत्ति है। काव्य में प्रकृति के प्रति हमारी सहानुभूति उससे सहज सम्बन्ध उपस्थित करती है ग्रीर यह भावना काव्य में लोक-गीतियों से ग्रहण की गई है। भक्तों के पदों में इसके लिए ग्रधिक स्थान नहीं रहा है। फिर भी साधक के मन का किव प्रकृति के इस सम्बन्ध के प्रति ग्राकिषत भवस्य हुम्रा है। सूर इसी विरह-प्रसंग के भ्रवसर पर गोपियों की मन:स्थिति को प्रकृति के निकट सहज रूप से संवेदनशील पाते हैं। गोपियाँ वियोग-वेदना में प्रकृति को अपनी सहचरी मानकर जैसे पूछती हैं—'हे वन की वल्लरी, कहीं तुमने नन्दनन्दन को देखा है। हे मालती, मैं पूछती हूँ क्या तूने उस शरीर के चंदन की सुगन्ध पाई है ......मृग-मृगी, द्रुम-बेलि, वन के सारस ग्रौर पक्षियों में किसीने भी तो नहीं बताया ।......ग्रच्छा तुलसी तुम्हीं बताग्री, तुम तो सब जानती हो, वह घनश्याम कहाँ है ? हे मृगी, तू ही दया करके मुभसे कह.....हे हंस तुम्हीं फिर बताम्रो। यह प्रसंग जैसा कहा गया है 'भागवत' के अनुसरएा पर है; परन्तु सूर ने इसको सहज वातावररा प्रदान किया है जो पदों की भावात्मकता से एक रस हो जाता है। यहाँ गोपियों का बार-बार उपालम्भ देना-

मृग मृगिनी द्रुम बन सारस खग काहू नहीं बतायो री।

स्थिति को अधिक सहज रूप से सामने रखता है, और 'गोद पसार' कर प्रकृति के रूपों रूपों 'मया' की याचना करना अधिक स्वाभाविक भाव-स्थित उत्पन्न कर देता है।

ग्रन्य प्रसंगों में प्रकृति-साहचर्य — रास तथा विहार ग्रादि प्रसंगों के ग्रन्य प्रकृति-रूपों की विवेचना या तो ग्राघ्यात्मिक साधना के ग्रन्तर्गत की जा चुकी है या उद्दीपन-विभाव के साथ की जायगी। परन्तु यहाँ इन पद-गीतियों के समस्त विस्तार में प्रकृति के प्रति साहचर्य भावना का जो स्वच्छन्द रूप मिलता है उसका उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है। ग्राभी रास के प्रसंग में इसका उल्लेख किया भी गया है। रास ग्रीर विहार संयोग के ग्रन्तर्गत है। परन्तु प्रकृति के प्रति हमारी सहानुभूति उत्सुक वियोग के क्षगों में उससे ग्रधिक निकट का सम्बन्ध स्थापित करती है। गोपियों के

१. वहीं; वहीं; द्वि० ऋध्या० |

२. सूरसा०; दश०, पद १८०८।

विरह-प्रसंग में प्रकृति उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत हुई है, परन्तु उसी प्रसंग में गोपियाँ अधिक संवेदनशील होकर उससे निकटता का अनुभव करती हैं। इस क्षेत्र से सूर की संवेदना गोपियों के माध्यम से अधिक व्यक्त तथा सहज हो सकी है। सूर की गोपियाँ प्रकृति को भी अपनी व्यथा में भावमग्न पाती हैं। उनके सामने यमुना उनके समान विरह-व्यथा से व्याकुल प्रवाहित है और इस माध्यम से वे अपनी मन स्थिति का प्रतिबिम्ब प्रकृति पर छाया देखती हैं—

दिखिग्रति कालिदी ग्रतिकारी।
ग्रहो पथिक कहियौ उन हिर सों भईं विरह ज्वर जारी।
मनु पर्यंक ते परी घरिए घुकि तरंग तलफ नित भारी।
तट वारू उपचार चूर जल परी प्रसेद पनारी।
विगलित कच कुच कास पुलिन पर पंकजु काजल सारी।
मन में भ्रमर ते भ्रमत फिरत है दिशि दिशि दीन दुखारी।
निशि दिन चकई बादि बकत है प्रेम मनोहर हारी।
सूरदास प्रभु जोई यमुन गित सोइ गित भई हमारी।

इस प्रकृति-रू। में गोपी की भावना का तादात्म्य स्थापित हम्रा है। इसमें बाह्य म्रारोपों का स्राधार लिया गया है स्रौर यह भारतीय काव्य की स्रपनी प्रवृत्ति है। इस स्रोर संकेत किया जा चुका है कि भारतीय साहित्य में भाव-व्यंजना को बाह्य स्रनुभावों के श्राघार पर व्यक्त करने की प्रवृत्ति रही है। इस कारण कवि की भावना को इसी ग्राधार पर ग्रधिक उचित रूप से समका जा सकता है। ग्रन्यथा कवि के प्रति ग्रन्याय होना सम्भव है, जैसा कि कुछ ब्रालोचकों ने किया भी है। इसी प्रकार का महानुभूति पूर्ण वाजावरण सूर बादल को लेकर उपस्थित करते हैं। गोपियाँ उसके प्रति भ्रपना सौहार्च स्थापित करती हुई परदेशी कृष्ण को उपालम्भ देती हैं ग्रौर इस स्थिति में जैसे वे अपनी सहानुभूति को निकट सम्बन्ध में पाती हैं—'ये बादल भी बरसने के लिए ग्रा गए, हे नंदनन्दन, देखो तो सही ! ये ग्रपनी ग्रवधि को समभ कर ही ग्राकाश में गरज घुमड़ कर छा गए हैं। हे सिव, कहते हैं ये तो देवलोक के वासी हैं भ्रौर फिर दूसरे के सेवक भी हैं। फिर भी ये च तक और पपीहा की व्यथा को समभकर उतनी दूर से घाये हैं और देखो इन्होंने तृगों को हरा कर दिया है। लताग्रों को हर्षित कर दिया है ग्रीर मृतक दादरों को जीवन दान किया है। सघन नीड़ में पक्षियों को सिचित करके उनका मन भी प्रसन्न कर दिया है। हे सखी, ग्रपनी चूक तो कुछ जान पड़ती नहीं, हरि ने बहुत दिन लगा दिये । रसिक-शिरोमिंग ने तो मध्वन में बसकर हमें भूला

१. वहीं; वहीं; पद २७२८ |

ही दिया।' इस वर्षा के सुन्दर चित्र में, बादलों के प्रति ही नहीं, वरत् समस्त प्रकृति के प्रति गोपियों की भावप्रवणता प्रत्यक्ष हो उठी है। इसमें भारतीय जीवन के साथ वर्षा का सम्बन्ध भी व्यक्त हुग्रा है। यद्यपि यह स्थल सूर में ग्रकेला है, परन्तु सूर की व्यापक सहानुभूति का साक्षी है। इस चित्र में उद्दीपन की भावना बिलकुल नहीं, इसमें प्रकृति सहज तथा सहानुभूतिपूर्ण वातावरण को उपस्थित करती है।

उपालंभ की भावना (क) — इसीसे सम्बन्धित प्रकृति के प्रति उपालंभ की भावना का रूप ग्राता है। उपालंभ की भावना में स्नेह की एक गम्भीर व्यंजना ही छिपी रहती है। भ्रमर-गीत में प्रकृति के प्रति यह भावना ग्रनेक प्रकार से व्यक्त हुई है। परन्तु इस प्रकार का रूप विरह के प्रसंग में ग्रन्यत्र भी ग्राया है। सूर की गोपियाँ मधुवन को उपालंभ देती हैं—

मघुवन तुम कित रहत हरे। विरह वियोग क्याम मुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे। तुम हो निलज लाज नींह तुम कह फिर क्षिर पृहुप घरे। क्षाक्ष सियार ग्रह बनके पखेळ चिक धिक सबन करे। कौन काज ठाढ़े रहे बन में काहेन उकठि परे।

गोपियों के इस उपालंभ में मधुवन के प्रति जो म्रात्मीयता की भावना है वह व्यापक सहानुभूति के वातावरणा में ही सम्भव है। परन्तु इस प्रकार की भावना भ्रमर-गीत के प्रसंग में व्याजोक्ति भौर व्यंगोक्ति के भ्राधार पर व्यक्त हुई है। इस प्रसंग की उपालंभ की भावना कृष्ण के प्रति मधुकर के व्याज से दी गई है। गोपियाँ कृष्ण के प्रति म्रप्यक्त के भावना कृष्ण के प्रति म्रप्यक्त के माध्यम से व्यक्त करती हैं—

अपनी श्रविध जानि नँदनंदन गरिज गगन घन छाए । किह्यत है सुरलोक बसत सिख सेवक सदा पराए । चातक पिक की पीर जानि के तेउ तहाँ ते थाए । तृण किए हित हरिष बेली मिलि दादुर मृतक जिवाए । साजे निबड़ नीड़ तन सिंचि सिज पंछिनहू मन भाए । समुक्तत नहीं चूक सिख अपनी बहुते दिन हिर लाए । सूदास प्रभु रसिक शिरोमिण मधुवन बिस बिसराए ।"

१. वहीं। वहीं। पद २०२२ यह ऋत्यंत भाव-व्यंजक पद है— "वरु ये वदराऊ बरसन आए।

२. वही; वही ; पद २ ७४१ ।

३. इस भ्रमर-गीत सम्बन्धा व्याजोक्ति के विषय में 'कृष्ण-काव्य में भ्रमर-गीत' के 'श्रामुख' में लेखक का मत श्रिषक स्पष्ट हो सका है।

रहु रहु मधुकर मधु मतवार । कौन काज या निर्गृत्मा सों चिर जीवहु कान्ह हमारे । लोटत पीत पराग कीच में नीच न श्रंग सम्हारे ॥ बारंबार सरक मदिरा की श्रपसर रटत उधारे । द्रुम-बेली हमहुँ जानत हौ जिनके हौ श्रलि प्यारे ॥

इस भाव-स्थित में प्रेम, ईर्ब्या, विश्वास का सिम्मिलित भाव उपालंभ के रूप में व्यंजित हुमा है। म्रागे उपालंभ में व्यथा ग्रीर व्याकुलता प्रकृति के माध्यम से म्रधिक व्यक्त हुई है—'यह मधुकर भी किसी का मीत हुम्रा है ? चार दिन के प्रेम व्यवहार में रस लेकर ग्रन्यत्र चला जाता है। केवल मालती से मुग्ध हो कर ग्रन्य समस्त पुष्पों को छोड़ देता है। कमल क्षिण्क वियोग में भी व्याकुल हो जाता है ग्रीर केतकी कितनी व्यथित हो उठती है।' इसमें गोपियों ने ग्रपनी मनःस्थिति में प्रकृति के साथ स्थान-स्थान पर ग्रपने को भी मिला दिया है—

छाँड़न नेहु नाहि मैं जान्यो ले गुरा प्रगट नए। तूतन कदम तमाल बकुल वट परसत जनम गए। भुज भरि मिलनि उड़त उदास ह्वं गतस्वारथसमए। भटकत फिरत पातद्रुम बेलिन कुसुम करक्ष भए।। सूर विमुख पद ग्रंबुज छाँड़े विषय निमिष वर छए।

श्रपनी ग्रात्मिविस्मृति स्थित में गोपियां पुष्पों के साथ प्रत्यक्ष रूप से ग्रपनी बात भी कहने लगती हैं। इस प्रमंग में एक स्थल पर गोपियों ने ग्रपने मन की भुँ भलाहट को इसी प्रकार व्यक्त किया है—

मधुकर कहा कारे की जाति ज्यों जल मीन कमल मधुपन को छिन नींह प्रीति खटाति। कोकिल कपट कुटिल वापस छिल फिरि नींह वह बन जाति।

इन उदाहरणों में जो प्रतारण का ग्रारोप किया गया है वह भी सहज निकटता को ही व्यंजित करता है। वह समस्त ग्राक्रोश ग्रौर उपालंभ इसी भाव को लेकर चला है।

अन्यत्र (ख)—इस प्रकार के प्रकृति-रूप भ्रन्य किवयों में नहीं मिलते। इन स्थलों पर प्रकृति का केवल उद्दीपन रूप सामने भ्रा सका है। कदाचित् सूर के भ्रनुकरण पर तुलसी ने 'गीतावली' में राम के घोड़ों के माध्यम से कौशल्या की व्यथा को व्यक्त किया है। कौशल्या कहती हैं—

१. सूरसा० ; दश ः पद २६६० ।

२. वहीः वहीः पद २११२ ।

३. बही; बही; पद ३०६८ ।

श्राली ! हौं इन्हि बुक्तावौं कैसे ?
लेत हिये भरि पित को हित मातु हेत सुत जैसे ।
बार बार हिनहिनात हेरि उत, जो बोले कोउ द्वारे ।
श्रंग लगाइ लिए बारे तें, करुनामय सुत प्यारे ।
लोचन सजल सदा सोवत से, खान-पान बिसराए ।
चितवत चौंकि नाम सुनि, सोचत राम मुरति उर लाए ।

परन्तु इस अनुकरण में भी तुलसी की व्यंजना अत्यन्त भावपूर्ण और चित्रमय है। इसमें पशुओं की मानव के साथ सहानुभूति को व्यक्त किया गया है और साथ ही उनके अनुभावों का सजीव चित्रण भी हुआ है। घोड़े आदि पशु मानवीय सम्पर्क में वियोग का अनुभव करते देखे जाते हैं; यह प्रतिदिन के जीवन का सत्य है जिसके माध्यम से किव ने भाव-तादात्म्य स्थापित किया है।

ऋतु सम्बन्धी काव्य-रूप—भक्त किवयों के पदों में वियोग ग्रीर संयोग के साथ लोक-प्रचितत ऋतु के परिवितित हश्यों का ग्राश्रय भी लिया गया है। हम कह चुके हैं कि संस्कृत काव्य में ऋतुग्रों का वर्णन रूढ़िगत हो चुका था। भक्त किवयों ने इस परम्परा के साथ लोक-गीतियों के उन्मुक्त वातावरण का भी ग्राश्रय लिया है। इनकी प्रमुख प्रकृति-रूपों को उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तर्गत लेने की रही है। पद-गीतियों में इनको ग्रलग काव्य-रूप भी नहीं मिला है, ग्रन्य वर्णनों के ग्रन्तर्गत ही सिम्मलित किए गए हैं। ग्रागे चलकर रीति-कालीन परम्परा में इन वर्णनों ने एक निश्चित रूप ग्रहण किया है। इन वर्णनों में ऋतुग्रों तथा मासों का क्रम भी स्थापित नहीं हुग्रा है ग्रीर जो ऋतु ग्रथवा मास ग्रधक प्रभावशील है उसीको प्रमुख रूप से ग्रहण किया गया है। इन ऋतुग्रों में पावस ग्रीर वसंत की प्रमुखता है। सूर तथा ग्रन्य कियों ने इन्हींका वर्णन किया है। इस काल में ऋतु-वर्णन की परम्परा मिलती है, नन्ददास ने 'विरह-मंजरी' में बारह मासों का वर्णन किया है। परन्तु यह साहित्यिक परम्परा पद-गीतियों की उन्मुक्त भावना के ग्राधार पर नहीं चली है।

अन्य रूप (क) — इन दोनों से सम्बन्धित भक्ति पद-साहित्य में अन्य काव्य-रूप भी विकसित हुए हैं। इनमें पावस से सम्बन्धित भूला या हिंडोला; और वसंत से सम्बन्धित वसंत, फाग तथा होली के काव्य-रूप हैं। इनका प्रकृति से अधिक सम्बन्ध नहीं है; इनमें लोक-भावना का उल्लसित रूप सिन्निहित है जो प्रकृति के उद्दीपन विभाव में मानवीय भावना से अधिक सम्पर्क रखता है। इन वर्णनों में प्रकृति का रूप उद्दीपन की प्रेरणा के अर्थ में या उल्लेखों में आया है या परोक्ष में ही रहता है। साहित्यक

१. गीता०; तुलसी ; त्रायो० पद ८६; पद ८७ में भी इसी भाव को दूसरे प्रकार से व्यक्त किया गया है ।

परम्परा के ऋतु-वर्णनों में भी केवल मानवीय क्रिया-कलाप, हास-उल्लास, व्यथा-विलाप सामने ग्राता है। परन्तु पावस से सम्बन्धित हिंडोला तथा भूला में वातावरण कुछ श्रिषक स्वतन्त्र है। इनमें उल्लास की भावना लोक-जीवन की उल्लास भावना से अधिक सम्बन्धित है। इनके द्वारा प्रस्तुत ग्राध्यात्मिक वातावरण की ग्रोर संकेत किया गया है। ग्रागे चलकर मुक्तकों की रीति-परम्परा में इन रूपों का विकास नहीं हुग्रा है। इसका कारण है। ऋतु-वर्णन ग्रौर बारहमासा के काव्य-रूपों में इनको मिला लिया गया है; ग्रौर उल्लास के स्थान पर क्रिया-कलापों की योजना ग्रधिक होती गई है। इस सीमा पर भक्त कियों ग्रौर रीति किवयों में ग्रन्तर है। इन ऋतु सम्बन्धी उत्सवों में भक्त कियों ने मानवीय भावों को प्रकृति में प्रतिघटित किया है; प्रकृति पर मानवीय उल्लास प्रतिबिम्बत है। इसके विपरीत रीति-काव्यों में प्रकृति के संकेतों के ग्राधार पर मानवीय उद्दीस भावस्थित के ग्रनुभावों को प्रमुखता दी गई है। कभी-कभी भक्त किय प्रकृति का रूप उपस्थित करके उल्लासमयी भावना का संकेत ग्रप्रत्यक्ष रूप से ही देता है—

ब्रज पर स्थाम घटा जुर श्राई ।
तेसीये दामिनि चुहु दिसि कौंघत लेत तुरंग सुहाई ।
सघन छाय कोकिला कूजत चलत पवन सुखदाई ।
गुंजत श्रतिगरण सघन कुंज में सौरभ की श्रिधकाई ।
विकसत स्वेत पाँत बगलन की जलधर सोतलताई ।
नव नागर गिरिधरन छवीलो कृष्णदास बलि जाई ॥

कृष्ण्दास ने इसमें संश्लिष्टता के श्राधार पर भाव-व्यंजना की है; यहाँ प्रकृति श्रीर मानवीय भावों में प्रत्यक्ष समानान्तरता नहीं प्रस्तुन की गई है। परन्तु इन भक्त किवयों की प्रमुख प्रवृत्ति प्रकृति की उल्लिसित क्रीड़ाशीलता के समक्ष मानवीय भावना के उल्लास को रखने की चेष्टा की है। परमानन्द दान कहते है—'बादल पानी भरने को चने हैं, चारों श्रोर से घिरती श्याम घटा को देखकर सभी को उल्लास हुआ। दादुर, मोर श्रीर कोकिला कोलाहल करते हैं। बादलों की श्याम छित में इन्द्र-धनुष श्रीर बकों की पंक्ति की शोभा श्रिषक सुखकर है। घनश्याम श्रपनी मंडली के साथ कदम्ब वृक्ष के नीचे हैं। वेग्रु बजती है श्रीर श्रमृन तुल्य स्वर में मृदंग तथा श्राकाश के बादल साथ गरजते हैं। मन भाई ऋतु श्राई श्रीर सभी जीव क्रीड़ामग्न हैं।' इस चित्रण में वर्षा का दृश्य स्वाभाविक है श्रीर मानवीय उल्लास के सम पर उपस्थित

१. कीर्तन संग्रहः कृष्णदास ।

२. कार्त् १ परमानंददास- 'बादुर भरन चले हैं पानी ।'

हुम्रा है। भक्त किवयों ने साहित्यिक परम्परा का पालन किया है, पर उनके सामने हियों के स्वाभाविक रूपों की कल्पना भी रही है। सूर इन्द्र-रोष के प्रसंग में मेघों का वर्णन सहज ढंग पर करते हैं—

गरज गरज घन घेरत श्रावें, तरक-तरक चपला चमकावें। नर नारी सब देखत ठाढ़ें, ये बदरा परलोक के काढ़ें। हरहरात घहरात प्रबल श्रति, गोपी ग्वाल भए श्रौरे गति।

इसी प्रकार प्रभाती के प्रसंग में गोपाल कृष्ण को जगाते हुए कवियों ने प्रातःकाल का चित्र व्यापक रेखाम्रों में उपस्थित किया है। इन चित्रों को साधारण चित्रण शैली का माना जा सकता है। सुर गोपाल लाल को जगा रहे हैं—'गोपाल जागिए, ग्वाल द्वार पर खड़े हैं.....रात्रि का ग्रन्थकार तो मिट चुका है; चन्द्रमा मलीन हो चुका है; सूर्य किरण के प्रवाह में तारा-समूह ग्रदृश्य हो चुका है। कमलों का समूह पृष्पित हो गया है; पृष्प वृन्दों पर भ्रमर समूह गुंजार रहा है श्रीर कूम्दिनी मलीन हो चुकी है।' नन्ददास भी इसी प्रकार हक्यों का स्राधार लेते हुए प्रभाती गा रहे हैं— 'चकई की वाणी सुनकर चिड़िया चुहचुहाने लगी; यशोदा कहती हैं मेरे लाल जागो। रिव किरण के प्रवाह को समभकर कूम्दिनी संकूचित हो गई, कमलिनी विकसित हो गई; भ्रौर गोपियां दिध मथ रही हैं।' वस्तुतः प्रभाती ग्रादि का रूप साम्प्रदायिक विधानों में भगवान के दिनचर्या के लीला सम्बन्धी पदों के स्राधार पर चला है। पहले किवयों ने कुछ ग्रपने निरीक्षण तथा ग्रधिकांश में साहित्यिक परम्पराग्रों से प्रकृति का ग्राधार प्रस्तृत भी किया है; परन्तू बाद में इन लीलाग्रों के साथ शृंगार ग्रौर क्रियाग्रों का उल्लेख ही बढता गया । लीला प्रसंग में गोचारएा लीला में एक सीमा तक पशु-चारएा काव्य की भावना मिलती है । पर यह प्रसंग ग्रत्यन्त संक्षेप में लिया गया है, ग्रीर ग्रधिकतर उसमें रूप ग्रादि का वर्णन है । परन्तु गायों के प्रति सहानुभूति का वात।वरण ग्रीर ग्वाल-बालों की कीड़ाशीलता तथा उनका उल्लास इस प्रसंग की विशेषता है। इस प्रसंग में ग्वाल-जीवन का सहज चित्र है---

> चरावत बृन्दावन हरि गाई। क्रीड़ा करत जहाँ तहाँ सब मिलि ग्रानन्द बढ़इ बढ़ाइ।। बगरि गईं गैयाँ वनवीथिनि देखी ग्रति बहुताइ। कोउ गए ग्वाल गाइ बन घेरन कोउ गए बछ्रू लिवाइ।।

१. स्रसा०ः दश०, पद १६०, इस प्रसंग में अनेक पद इसी प्रकार के हैं।

२. कीर्त०; नंददास ।

# बंशीवट शीतल यमुनातट श्रतिहि परम सुखदाइ : सुरक्ष्याम तब बैठि विचारत सखा कहाँ बिरमाइ ॥ १

चरा कर लौटते समय ग्वालों का तथा गायों का उल्लास तथा व्यग्नता भी कुछ स्थलों पर व्यक्त हुई है। परन्तु लीला की भावना के कारण इस परम्परा का रूप पशु-चारण-काव्य के उन्मुक्त वातावरण में विकसित नहीं हो सका।

#### मुक्तक काव्य परम्परा

मुक्तकों की शैली-गीतियों की पद शैली श्रीर मुक्तकों की कवित्त-सवैया शैली में समानता है और भेद भी है। दोनों में एक ही प्रसंग, एक ही स्थिति और एक भाव-स्थित पर ध्यान केन्द्रित किया जाता है। एक पद में जिस प्रकार भावों की एक स्थिति को ग्रथवा चित्र के एक रूप छायातप को प्रमुखता दी जाती है उसी प्रकार मुक्तक छंद में भाव या स्थिति के एक पक्ष को प्रस्तुत किया गया है। परन्तु पद में व्यंजना भावों का ग्राधार ग्रधिक ग्रहण करती है, उसमें चित्र भावों की तूलिका से रूपमय किए गए हैं। उसमें ग्रलंकार का प्रयोग किया गया है परन्तु भाव को ग्रधिक व्यक्त करने के लिए । जहाँ पदों में म्रलंकार प्रमुख हो जायेगा; उक्ति ही उसका उद्देश्य हो जायेगा, पद ग्रपनी गीति-भावना से हट जायेगा । पद गीति की सीमा में भावात्मक होकर ही है, उसमें रूप का ग्राधार भाव का ग्रालम्बन है। परन्तु मुक्तक छन्द अपने प्रवाह में कलात्म होता है, वह कु ३ हक-हक ठहरकर चलता है। ऐसी स्थिति में उसमें भावों को चित्रमय, कलामय करने की ग्रधिक प्रवृत्ति होती है। हिन्दी मध्ययुग के मुक्तक काव्य में यह प्रवृत्ति बढ़कर ऊहात्मक कथन की सीमा तक पहुँच गई है। फिर पद में भावों के केन्द्र विन्दु से ग्रारम्भ करके समस्त भावधारा को उसीके चारो ग्रोर प्रगूम्फित कर देते हैं; जबिक मुक्तक छन्द में किसी प्रसंग, किसी घटना या भाव-स्थिति को कलात्मक ढंग से प्रारम्भ करके, श्रन्त में उसीके चरम क्षण में छोड़ देते हैं। मूक्तक छन्दों की इस गठन में उसके ग्रलंकृत ग्रौर चमत्कृत प्रयोग का इतिहास छिपा है। मुक्तकै छन्दों में कवित्त ग्रौर सवैया के साथ बरवै तथा दोहा भी स्वीकृत रहे हैं, वरन् इनका प्रयोग पूर्व का है। इन दोनों छन्दों का प्रयोग काव्य-शास्त्र के ग्रन्थों में हुग्रा है या उपदेश ग्रादि के लिए । किवत ग्रीर सर्वया का प्रयोग मुक्तकों के रूप में भक्ति-काल के तथा रीति-काल के स्वतंत्र कवियों के द्वारा किया गया है। ये कवि एक स्रोर भक्ति-काव्य के प्रभाव में हैं स्रौर उसकी परम्परा से प्रेरणा ग्रहण करते हैं, दूसरी ग्रोर रीति-कालीन साहित्यिक रूढ़ियों से भी प्रभावित हैं। परम्परा के ग्रनुसरण से इनमें चमत्कार की ग्रालंकारिक भावना ग्रधिक बढ़ती गई है

१. स्रसा० : दश: पद ५२२

वातावरण और सम्बन्ध — जिन किवयों ने भक्ति-भावना को मुक्तकों में व्यक्त किया है उनमें भी प्रकृति का उद्दीपन-रूप ग्रधिक है। परन्तु इनमें कुछ चित्र ऐसे भ्रवश्य हैं जिनमें प्रकृति के रूप की प्रमुखना है। इन रूपों में वियोग ग्रादि की भाव-स्थिति ग्रन्तिनिहत रहती है। ठाकुर किव पावस की उमड़ती घटाग्रों के साथ वेदना को भी व्यक्त कर देते हैं—

सननात भ्रांध्यारी छटा छननात घटा घनकी भ्ररी घेरती सी। भनभात भिली सुरसोर महा वरही फिर मेघन टेरती सी।। किव ठाकुर वे पिय दूर बसें तन मेन मरोर मरोरती सी। यह पीर न पावति भ्रावित है फिर पापिनी पावस फेरती सी।

इस वर्णन में पावस की उमड़ती घटा के सम पर व्यथा की व्यंजना की गई है। ठाकुर के दूसरे प्रकृति वर्णन में भावात्मक व्यंजना को अनुभावों के रूप में हश्य के समक्ष रखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बादल की उमड़न तथा दामिनि की चमक के साथ पिकी की पुकार और रिमिभिम वर्षा स्वतः ही—'रटें प्यारी परदेश पापी प्रान तरसतु हैं' के द्वारा समस्त भाव-व्यंजना को प्रस्तुत कर देती है। वित्रण शैली की हिष्ट से इन समस्त वर्णनों में उल्लेखात्मक तथा व्यापक संश्लिष्ट योजना मात्र है। इन किवयों की उन्मुक्त प्रेम-भावना में मानवीय सम्बन्ध ही प्रधान है, इसलिए प्रकृति को विशेष स्थान नहीं मिल सका है। कहीं किसी स्थल पर ही सहानुभूति पूर्ण सम्बन्ध में प्रकृति अकित हो सकी है। रीति परम्परा के प्रभाव के कारण भी यह रूप अधिक नहीं आ सका है। एक दो स्थलों पर रसखान और घनानन्द की प्रेम भावना के प्रसार में गोकुल तथा वहां की प्रकृति के प्रति आत्मीयता की भावना व्यक्त हुई है। रसखान बज-भूमि के प्रति अत्यधिक शात्मीयता प्रकट करते हैं।

मानस हों तो वही रसलानि बसौं ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहा बस मेरो चरौं नित नन्द की घेनु में भारन। पाहन हों तो वही गिरि को जो घर्यो कर छत्र पुरन्दर घारन। जो खग हों तो बसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदम्ब की डारन।

१. शतकः ठाकुरः छं०५०।

२. वही; वही ; छं० ५३—

<sup>&#</sup>x27;दौरि दौरि दमिक दमिक दुर दामिनि यौं दुन्द देत दसहूँ दिसान दरसतु है। घूमि घूमि घहरि घहरि घन घहरात घेरि घेरि घेरि घोर घनो सोर सरसतु है। ठाकुर कहत पिक पीकि पीकौ रटै प्यासी परदेश पापी प्रान तरसतु है। भूमि भूमि भूमि भुकि भुकि भमिक भमिक आर्ली रिमिकिमि असाद बरसतु है।"

३. सुजान-रसखान ; छं० १।

अपने प्रिय को लेकर रसखान की यह आकांक्षा बज के 'गिरि, घेनु, खग और कदम्ब' से निकट सम्बन्ध स्थापित करने के लिए आकुल है। प्रकृति के प्रित सहानुभूति तथा उसके सहचरएा की आत्मीयता को लेकर बोधा की विरिहिग्गी आत्मा को किल को उपालम्भ देती हैं—'रसालों के वन में बैठी हुई री कोयल, तू आधीरात में अज्ञात स्थान से रण के समान प्रचारती है। तू नाहक की विरिहिग्गी नारियों के पीछे पड़ी हैं और उन्हें लूकों से जलाती है।' इस उिक पर रीति कालीन प्रभाव प्रत्यक्ष है। यह उपालम्भ अधिक सहज हो जाता है, जब बोधा की विरिहिग्गी को किल से कहती हैं—

कूक न मारु कोइलिया करि करितेह। लागि जात बिरहिन के दूबरि देह।।

पर इसमें उक्ति का वैचित्र्य न हो, ऐसा नहीं है। साथ ही कवि प्रकृति से भाव-साम्य स्थापित करके उसके माध्यम से वियोग लक्षित करता है—

> लोने संग भ्रमरिए भइस वियोग। रोवत फिरत भवरवा करिक सोग॥

श्रप्रस्तुत-प्रस्तुत विधान से यह व्यंजना सुन्दर हुई है, पर ऐसे स्थल इन कवियों में कम हैं।

पृष्ठ-भूमि मुक्तक परम्परा के किवयों ने कृष्ण-लीला श्रथवा नायक-नायिका
के प्रसंग को लेकर अनेक छन्द लिखे हैं। इनमें हास-विलास, वियोग-व्यथा आदि का
रूप उपस्थित हुआ है। इन स्थलों पर प्रकृति केवल उद्दीपन रूप में आ सकी है।
अधिकांश किवयों ने कृष्ण भक्त-किवयों के अनुसरण पर प्रसंगों को चुना है; परन्तु
इन्होंने अलंकृत तथा चमत्कृत शैली रीति के किवयों की अपनाई है। इन सब में ऋतु
अथवा स्थानों का वर्णन उल्लेखों में हुआ है और उनमें भी चमत्कार की भावना
अधिक है। साथ ही भावात्मकता के स्थान पर क्रीड़ा-कौतुक हास-विलास का समावेश
अधिक हुआ है। यमुना-पुलिन को किव इस प्रकार उपस्थित करता है—

जमुना पुलिन माह निलन सुगन्ध ले ले, सीतल समीर घरी वहैं चहुँ श्रीर तें। फूलो है विचित्र कुंज गुंजत मधुप पुंज; कुसमित सेज त्रिया पीय चित चोर तें।। हास परिहास रस दंदन प्रराय बस, सुघराई बैन सैन नैनन की कोर तें।

१. इश्क-चमनः बोधाः द्वि० ८, ६, १०।

२. ऐसे कुळ काव्य-रूपों के उदाहरण के लिए, राधारमण रससागरः मनोहरदास : जलकेलिपचीसीः प्रियदास : प्रीति पावस; श्रानंदधन का भी उल्लेख किया जा सकता है।

## राधिका रमण प्रीति छिनु-छिनु नई रीति; बौवें मनोहर मीत बेलें नेहजार तें।

इस वर्णान में प्रकृति का उल्लेख तो परम्परा पालन है, उसका केन्द्र तो विलास है। यह प्रवृत्ति इन कवियों के सभी काव्य रूपों में पाई जाती है।

बारहमासों की उन्मुक्त भावना भक्ति-काव्य में विहार के ग्रन्तर्गत वसंत, भूला तथा हिंडोला म्रादि का उल्लेख किया गया है। इनका वर्णन मुक्तक काव्यों में स्वतन्त्र रूप से मिल जाता है, पर इनमें इस काव्य-रूप की परम्परा ग्रधिक नहीं मिलती। वर्णन की दृष्टि से इनमें भी वही प्रवृत्ति पाई जाती है। इन मुक्तक काव्यों में ऋतु-वर्णनों तथा बारहमासों के रूप ग्रधिक पाए जाते हैं। इनमें प्रकृति ग्रधिकतर उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत प्रयुक्त हुई है। शैली के विचार से चमत्कार की प्रवृत्ति ग्राधिक है तथा क्रिया-व्यापारों की योजना ग्राधिक की गई है। यह तो इनकी मुख्य विचार-धारा की बात है, वैसे कुछ स्थलों पर सुन्दर चित्र-रूपों की उद्भावना भी हो सकी है। इनमें भावात्मक सामंजस्य बन पड़ा है। प्रारम्भ में कहा गया है कि बारह-मासों की परम्परा का मूल लोक-गीतियों की उन्मुक्त भावना में है। इन गीतियों की भावधारा में वियोगिनी की व्यथा के साथ परिवर्तित होते काल का रूप ग्रौर उसकी वियोग की प्रतीक्षा मिलकर ग्राई थी। प्रत्येक मास की प्रमुख रूप-रेखा के ग्राधार पर वह ग्रपने प्रिय को याद कर लेती है भ्रौर उसके लिए विकल हो उठती है। प्रकृति में व्यतीत होते काल ग्रौर परिवर्तित होते रूपों के साथ विरहिगी की प्रतीक्षा के क्षण भारी होते जाते हैं; ग्रौर इसस्थिति में वह ग्रपनी संवेदना में प्रकृति के प्रति भी सहानुभूतिशील हो उठती है। इस प्रकार उसे कभी प्रकृति ग्रपनी मनःस्थिति के सम पर जान पड़ती है ग्रीर उस समय वह भी दुःखी तथा विह्वल उपस्थित होती है। संयोग की स्थिति में यह भावप्रविता नहीं होती, वैसे इसमें प्रकृति उल्लास में प्रस्तृत होती है। विरोध की भावना के साथ वह वियोगिनी की व्यथा को तीव ही करती है; ऐसी स्थित में विरिहिणी प्रकृति के प्रति उपालम्भशील भी होती है। स्वच्छन्द रूप से प्रकृति में भावों की छाया, उसका उद्दीपन रूप ग्रौर उसकी सहचरण भावना बारहमासों के उन्यूक्त वातावरए। में मिलती है, ग्रौर यह सब प्रकृति पर मानवीय भावों का प्रसार है। ग्रागे चलकर इस परम्परा में प्रकृति की समस्त भावना रूढ़िवादी उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत जड़ बनती गई। हम देख चुके हैं कि बारहमासों को विद्यापित, सुफ़ी कवियों तथा ग्रन्य प्रेमी कवियों ने भी भ्रपनाया है। भक्त कवियों ने परम्परा रूप से इसको नहीं

१. राधारमण ६ ; मनो० ।

२. इस प्रकार के काव्यों में भूला पर्चि.सी ; प्रियद।सः हिंडोलाः पृथ्वीसिंह का उल्लेख किया गया है।

श्रपनाया, लेकिन नन्ददास के बारहमासा से प्रकट होता है कि यह परिपाटी बराबर चलती रही है। १

Ť

मुक्तकों में इसका रूप (क)—मुक्तक काव्यों में बारहमायों के धन्तर्गत, जैसा कहा गया है प्रकृति का रूढ़िवादी रूप श्रिष्ठिक है, पर कुछ स्थल ऐसे ध्रवश्य हैं जिनमें भावों के सम पर उसे उपस्थित किया गया है। किव राधा धौर कृष्ण के माध्यम से नायक-नायिका प्रसंग में चंत मास से वर्णा ग्रारम्भ करता है—'चारो ग्रोर वृक्षों पर लताएँ सुशोभित हैं; पृष्प सुगन्धिन हैं, पवन ग्रातिशय मंद-गित से प्रवाहित है। मधुप मक्त मकरंद पीता है ग्रौर कुंजों में गुंजार करता है। तोता मैना मधुर स्वर करते हैं; कोिकला कोलाहल करती हैं, वनों में मोर नाचते हैं। प्रिय, ऐसे समय विदेश की चरचा सपने में भी भूलकर नहीं करनी चाहिए।' इस वर्णन के ग्रन्तिम उल्लेख से समध्त वातावरण भावात्मक हो गया है। ग्रन्यत्र लोकगीतियों की भाँति काल से सम्बन्धित प्रमुख रूप या विशेषता का उल्लेख करके प्रकृति के सामने विरह-व्यथा ग्रादि को प्रस्तुत किया गया है—

लगत स्रसाढ़ गाढ़ मुहि परी, विरह स्रगिन स्रंतर पर जरी। ज्यों ज्यों पवतु चलतु चहु वोरिन, त्यों त्यों जरी जाति भक्तभोरन।

फिर

जेठ लागे उठे हू ते श्रंबर उमड़े घरी, घरी भरि प्यारी कल क्यू हू न परत है। बृष के रथ वृष शिश बैठे भान तपं, मेरे प्रान कपं ऐसो सीत की श्ररति है।

इनमें प्रथम किन में कुछ उन्मुक्त भावना है; परन्तु जेठ के वर्णन में उक्ति चमत्कार ही अधिक है। कुछ वर्णनों में केवल विरह के शारीरिक अनुभावों तथा क्रिया-व्यापारों का उल्लेख हुआ है जिनका उल्लेख उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आया है। इनमें भी किसी में विरह-दशा का संकेत किया गया है—

यह जेठ तिप तिप तपन तापन पंथ पिथका थकावई।
एक जरौं पिय के विरह दूजे लपट श्रंग लपटावई।
यह दसा मेरी हाय पिय सों कौन जाय सुनावई।
उन रिसक रासं रसाल हिर विनु घीर वीर न श्रावई।

१. पद शैली में बारामासी ; पंचन कुॅबरि का उल्लखित है !

२. बारामासी ; बलभद्रसिंह ।

३. बारामासी ; देवीसिंह ।

४. बारहमास ; रसाल कवि ।

सब मिलाकर लगता है कि इस काव्य-रूप को साधारण लोक-गीतियों से प्रेरणा मिलती रही है; जबिक ऋतु-वर्णनों में साहित्यिक रूढ़ियों का ग्रधिक ग्रनुसरण हुग्रा है। यहाँ यह कह देना ग्रावर्यक है। लोक-गीतियों में प्रकृति का ग्राश्र्य संकेतात्मक रहा है जो उसकी व्यापक रूप-रेखा में प्रस्तुत हुग्रा है। इन साहित्यिक बारहमासों में प्रकृति का रूप एक बंधी हुई परिपाटों में है जो इनमें ग्रादर्श (माडेल) के रूप में स्वीकृत रही है। इन कियों ने प्रकृति का संकेतात्मक ग्राश्र्य इसीसे ग्रहण किया है। ग्रौर इमीलिए सर्वत्र चित्र एक समान लगते हैं। भारतीय कलाकार का ग्रादर्श यही रहा है जिसे भक्तिकाव्य ने स्वीकार किया था ग्रौर इनसे रीति-काल ने भी ग्रहण किया है। साथ ही इन काव्यों में राधा-कृष्ण के रूप में नायक-नायिका भी फ़ार्मल हो जाते हैं जिनमें व्यक्तिगत जीवन का स्पंदन नहीं है। इनके माध्यम से निश्चित ग्रनुभावों ग्रौर संचारियों की योजना की गई है। जैसा ग्रामुख में संकेत किया गया है, इस युग को समफने के लिए भारतीय ग्रादर्श-भावना के साथ उसकी रूपात्मक रूढ़ि (Formalism) को समफना ग्रावश्यक है। यही कारण है कि इन बारहमासों की उन्मुक्त भावना के साथ भी प्रकृति को एक निश्चित रूप में ग्रहण किया गया है। वस्तुतः यह ग्रन्य रूपों के विषय में भी सत्य है।

इन बारहमासों में मासों को प्रस्तुत करने की प्रमुखतः तीन रीतियाँ हैं। एक में वर्णन चैत से ग्रारम्भ होता है, दूसरी में ग्राषाढ़ से ग्रीर तीसरी में ग्रवसर के ग्रनुसार। भारत में दो ऋतुएँ प्रमुख हैं जिनमें नवचेतना का प्रवाह मनुष्य में होता है; वर्षा तथा वसंत। दोनों का ग्रागमन भावोद्दीपक है। इस कारण दो प्रकार से वर्णन ग्रारम्भ होते हैं। कथा के ग्रनुसार चलने वाले बारहमासों ग्रीर ऋतु-वर्णनों का ग्रारम्भ प्रसंग के ग्रनुसार होता है। संतों ने भी बारहमासों का प्रयोग ग्रपनी प्रेम-व्यंजना तथा उपदेश पद्धित के लिए किया है।

ऋतु-वर्णन काव्य (ख)—इनके ग्रितिरक्त काल परिवर्तन से सम्बन्धित दूसरा रूप ऋतु-वर्णनों का है। ग्रन्य काव्य-रूपों में ऋतु-वर्णनों का उल्लेख किया गया है। परन्तु मुक्तक-काव्यों के ग्रन्तर्गत ऋतु-वर्णन की एक परम्परा है। इसको संस्कृत के ऋतु-काव्यों के समान मान सकते हैं। बारहमासों से भी ग्रिधिक इनकी प्रवृत्ति मानवीय क्रिया-विलासों को ग्रपनाने की है ग्रीर इनमें वैचित्र्य का रूप भी ग्रिधिक है। इसके ग्रन्तर्गत ग्राए हुए प्रकृति-रूपों का उल्लेख ग्रगले प्रकरण में किया गया है। वर्णना शैली की दृष्टि से इनमें व्यापक संकेतों को ग्रपनाया गया है जिसका कारण ग्रभी

१. चैत्र से, बारा०; बल० : बारा; पच० (पदों में) । आषाड़ से, बारा०; देवी०; बारा; सुन्दर (ग्वालियर) : बारह०; रस० : श्रीराथा-कृष्ण की बारहमािसकाः जवाहर । प्रसंग के अनुसार, पद्मावत में नागमती का बारहमािसा; जायसी : रामचन्द्र की बारहमािसी; छेदालाल (कार्तिक)।

बताया जा चुका है।

कुछ अन्य रूप—मुक्तकों से सम्बन्धित रूपों की विवेचना समाप्त करने के पूर्व दो काव्य-रूपों का संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक है। पहला निदयों की वन्दना सम्बन्धी काव्य-परम्परा है जिसमें अधिकतर गंगा तथा यमुना का माहात्म्य कथन है। इनके बीच-बीच में उल्लेख श्रा गए हैं। इनमें भी यमुना का महत्त्व अधिक है, जिसका कारण प्रत्यक्ष है। इसके अतिरिक्त पिक्षयों को लेकर काव्य लिखने की परम्परा रही है। तुलसी की 'दोहावली' के अन्तर्गत चातक का प्रसंग है जिसमें किव ने उसके प्रेम और नियम की सराहना की है और समासोक्ति से प्रेम की व्यंजना भी की है। दीनदयाल गिरिने अपनी 'अन्योक्तिमाला' तथा कुंडलियों में विभिन्न प्रकृति-रूं के माध्यम से अनेक व्यंजक उक्तियाँ कही हैं। यह प्रसंग अपने आप में मौलिक है, इससे किव की प्रकृति सम्बन्धी अन्तर्ह श्रिका पता चलता है। इन्हींके समान अमेठी के गुरुदत्त ने दो प्रकार के 'पक्षी-विलास' लिखे हैं और इस विषय में इनका कार्य अकेला तथा सराहनीय है। एक पक्षी-विलास में किव ने परम्परा प्रचलित पिक्षयों के स्वभाव का वर्णन किया है और उसके माध्यम से सत्यों तथा भावों को व्यंजित किया है। पपीहा का वर्णन किया है और उसके माध्यम से सत्यों तथा भावों को व्यंजित किया है। पपीहा का वर्णन किया है स्वार करता है—

पीव कहा किह देव तो सावस पावस में रस बीच कहा है। जीवन नाथ के साथ बिना गुरुदत्त कहै जम जीव कहा है। बानी सुनी जब ते तब ते यह ग्रानीन जात सरतीव कहा है। पीव कहाँ किह के पिपहा केहि सों तुम पूछत पीव कहा है।

दूसरा 'पक्षो-विलास' ग्रौर भी महत्त्वपूर्ण है क्यों कि इसमें पक्षियों की स्वाभाविक विशेषता का संकेत दिया गया है। सुरख़ाब के विषय में कवि का कथन है —

लक्ष लक्ष पक्षीन को नींह उड़िबे की ताव। भुव लोकहु घुव लोक पर फरकत पर सुरखाव।।

पर किव का घ्यान प्रमुख विशेषता को लेकर उक्ति की ग्रोर भिधक रहा है। इस विशेषता के उल्लेख के साथ भाव-व्यंजना की गई है—

लेखत पुष्ट तिहीपन तेखत देखत दुष्टन के उरदागे । भूपर में फरके पर ऊपर ह्वं तनहूँ मनहूँ ध्रनुरागे ।।

१. प्रमुख ऋतु-वर्णन, षट्-ऋतु-वर्णनः सरदार : हृदय-विनोदः ग्वाल कवि : षट्०ः प्राननाथ : रसपीयूषनिधिः सोमनाथ : षट्०ः रामनरायण : श्रनुराग बागः दोनदयाल गिरि । षट्ऋतु-वर्णनः पद्माकर ।

२. जमुना-लहरीः न्वाल : जमु०ः पद्माकर भट्टः जमु०ः जमुनादास ।

३. पद्मी बिलासः गुरुदत्त (श्रमेठी) ।

भाव भरे घुवलोक लौ घावत चाह भरे स्रगवाउ के लागे।
पंछित के उड़िबे को उमंग को ताव नहीं सुरखाब के स्रागे।।
इन परिचयात्मक वर्णानों में कवि ने काव्यात्मक सहानुभूति का वातावरण प्रस्तुत
किया है।

#### रीति काव्य की परम्परा

काव्य-शास्त्र के कवि --- मध्ययुग के उत्तरार्ध में रीति-परम्परा का विकास हो चुका था ग्रौर रीति-ग्रन्थों का प्रएायन भी ग्रारम्भ हो गया था। हम पहले कह चुके हैं कि हिन्दी साहित्य के रीति-ग्रन्थों में विवेचना से ग्रधिक उदाहरएा जुटाने की प्रवृत्ति रही है, इस कारण इन ग्रन्थों में काव्य का रूप ग्रधिक है। रीति-काव्यों की परम्परा में ग्रलंकारों ग्रौर उक्ति-चमत्कार को ग्रधिक स्थान मिल सका है, यद्यपि रस-सिद्धान्त को मानने वाले किव हुए हैं। इन काव्यों में मुक्तक छंदों का ग्रिधिकतर प्रयोग है ग्रीर इनमें उक्ति का निर्वाह ग्रच्छा होता है। रस के प्रसंग को लेकर इन कवियों में ग्रादर्श **के स्थान पर रू**पात्मक रूढ़िवाद ही ग्रधिक है । इस परम्परा में दो प्रकार के काव्य मिलते हैं। एक प्रकार के काव्यों में शास्त्रीय उल्लेबों के साथ उदाहरए। प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें विवेचना का रूप स्पष्ट तथा विकसित नहीं है, केवल उदाहरएा भाग पर कवि ग्रपना ध्यान केन्द्रित रखता है। दूसरे काव्यों में विवेचना का रूप नहीं है, इनमें रस ग्रीर ग्रलंकार को लेकर स्वतंत्र प्रयोग किये गये हैं। मुक्तक काव्यों से इनका म्रन्तर यही है कि इनमें काव्य-ग्रास्त्र के म्रादर्श तथा उसकी रूढियों का पालन म्रधिक है। वस्तुतः इन दोनों रूपों में काव्य प्रवृत्तियों को लेकर भेद नहीं है। शास्त्रीय काव्यों में कुछ रस पर लिखे गए हैं, जिनमें प्रकृति का उल्लेख उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत किया गया है। रस-निरूपण प्रसंग में शृंगार के उद्दीपन-विभाव में वन, उपवन तथा ऋतुम्रों का उल्लेख हुम्रा है। इन वर्णनों में कहीं-कहीं चित्रण में भ्रारोपात्मक क्रिया-शीलता से भाव-व्यंजना की गई है जो भावों की प्रकृतिगत छाया के रूप में स्वीकार की जा सकती है। सैयद गुलाम नबी वसंत का उल्लेख करते हैं-

> कहुँ लागत बिगसन कुसुम, कहुँ डोलत है बाइ। कहुँ बिछावित चाँदनी, मधुरितु दासी श्राइ।। सरवर माहि श्रन्हाइ श्ररु, बाग बाग बिरमाइ। मंद मंद श्रावत पवन, राजहंस के भाइ॥

१. पत्ती-विलास द्विः वही ।

२. र.सिक-प्रियाः केशवदासः रसराजः मितरामः भाव-विलासः देवः काव्यनिर्णयः भिखारीदासः रस-प्रवोधः सैयद गुलाम नवीः हिततरंगिनीः कृपारामः जगद्विनोदः पदमाकरः।

**३. रस**-प्रबोध; गुला० : ५० ८३, दो० ६४६, ६५<u>.०</u> ।

इसमें प्रकृति की क्रियाशीलता में मानवीय ग्रारोपों से उद्दोपन का वातावरण प्रस्तुत किया गया है; परन्तु इसमें प्राचीन किवयों से ग्रहीत सरल चित्र हैं। देव की प्रतिभा ग्रधिकतर मानवीय भावों ग्रौर संचारियों की योजना में प्रकट होती है, परन्तु प्रकृति के परम्परा प्राप्त रूप में भी इन्होंने कुछ स्थलों पर भाव-व्यंजना सिन्नहित की है। इस सीमा पर उसमें उद्दीपन का रूप प्रत्यक्ष है—

सुनि के घुनि चातक मोरिन की चहु ब्रोरिन कोकिल कूकिन सों। श्रमुराग भरे हिर बागन में सिख रागत राग अचूकिन सों।। किब देव घटा उनई जु नई बन भूमि भई दल दूकिन सों। रंगराति हरी हहराती लता भुकि जाती समीर के भूकिन सों।।

इस वर्षा के वर्णन में यथार्थ की चित्रमयता है; साथ ही प्रकृति में जो क्रिया ग्रीर गित द्वारा भावोल्लाम व्यंजित किया गया है वह 'ग्रनुराग भरी वेसाु' के साथ मानवीय भावों को अपने में छिपाए है। परन्तु इन किवयों के ग्रधिकांश चित्रस उद्दीपन के ग्रन्तर्गत ही ग्राते हैं। नायिका के वर्णनों में प्रोषितपतिका, उत्कंठिता तथा ग्रभिसारिका नायिका ग्रों के प्रसंग में प्रकृति के उद्दीपन-रूप को ग्रधिक ग्रवसर मिला है। इन रूपों की विवेचना ग्रगले प्रकरण के ग्रन्तर्गत की जायगी। इनमें प्रकृति का चित्रस ग्रियक उल्लेखनीय हुग्रा है। मितराम की नायिका के लिये ग्राने प्रिय के वियोग में प्रकृति केवल उद्दीपन का कारस है—

चंद के उदोत होत नैन-कंज तपे कंत,
छायो परदेस देव दाहिन दगतु है।
कहा करो? मेरी बीर! उठी है अधिक पीर;
सुरभी समीर सीरो तीर सौ लगतु है।।

इसमें प्रकृति का उल्लेख केवल नाम मात्र को कर दिया गया है। अभिसारिकाओं के प्रसंग में उक्ति के लिए कवियों ने प्रकृति और नायिकाओं के सम-रूप दिखाने का प्रयास किया है। परन्तु इसमें ऊहात्मक वैचित्र्य से अधिक कुछ नहीं है। मितराम कृष्णाभिसारिका का अवैधेरी रात के साथ वर्णन करते हैं—

उमड़ि-घुनड़ि दिग-मंडल-मंडि रहे,
भूमि-भूमि बादर कुहू की निसिकारी मैं।
ग्रंगनि मैं कीनो मृगमद ग्रंगराग तैसो,
ग्रानन ग्रोढाय लोनो स्याम रंग सारी में।।

१. भाव-विलास ; देव ; प्रम० ।

२. रसराज; मतिराम, छं० ११४।

**३. व**ही; वही, छं०१६७।

प्रकृति को यहाँ पृष्ठभूमि के रूप में माना जा सकता है, परन्तु न तो इसमें किसी स्थिति का रूप प्रत्यक्ष है ग्रौर न किसी भाव की व्यंजना ही निहित है। इन वर्णनों से इन कवियों ने परम्परा के ग्रनुसरण के साथ चमत्कार मात्र उत्पन्न किया है।

बिहारी के संक्षिप्त चित्र—रीति-परम्परा के स्वतंत्र किवयों में से बिहारी तथा सेनापित ही प्रमुख हैं जिनके काव्य में प्रकृति का उल्लेखनीय प्रयोग हुन्ना। अन्य कियों में किसी ने प्रकृति का किसी भी सीमा तक स्वतंत्र रूप नहीं दिया है। इनके रूढ़िगत उद्दीपन रूपों का उल्लेख प्रसंग के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार किया जायगा। इन दोनों किवयों के ग्रंथ लक्षरा-ग्रंथ नहीं है, फिर भी अपनी प्रवृत्ति में ये किव रीति परम्परा में आते हैं। उद्दीपन विभाव में आने वाले प्रकृति के विभिन्न रूपों के अतिरिक्त इन किवयों में कुछ स्वाभाविक चित्र हैं। इस दृष्टि से इस परम्परा में इनका महत्त्व अधिक है। बिहारी ने उक्ति-वैचित्र्य के निर्वाह के साथ ग्रीष्म का स्वाभाविक चित्र उपस्थित किया है—

कहलाने एकत बसत, ग्रहि मयूर मृग बाघ । जगत तपोवन सो कियो, दोरघ दाघ निदाघ ।।

भ्रगला पावस का वर्गान भी अपनी भ्रत्युक्ति में स्रंधकार के साथ घनी घटाओं का संकेत देता है, यद्यपि इसमें किव का घ्यान श्रपनी उक्ति निर्वाह की ग्रोर है—

> पावस निसि ग्रॅंबियार में, रह्यो भेद नींह ग्रान । राति द्यौस जान्यो परत, लिख चकई चकवान ।।

वस्तुतः इन किवयों का आदर्श श्रलंकार का निर्वाह है स्रथवा रस के धंगों की योजना है। इस कारण इनसे प्रकृति के नितान्त यथार्थ तथा स्वाभाविक चित्रों की आशा नहीं की जा सकती। कुछ दोहों में प्रकृति पर मानवीय क्रीड़ाश्रों के आरोप से भाव-व्यंजना की गई है। इस चित्र में इसी प्रकार चैत्र मास का वातावरण उपस्थित हुआ है—

छिक रसाल सौरभ सने, मधुर माघवी गंघ। ठौर ठौर भूमत भ्रमत, भौर भौर मधुगंघ।।

इस चित्र में उपवन, लताकुंज तथा भ्रमर-गुक्कार की संक्षिप्त योजना में एक रूप उभरता है जिसमें भाव-व्यंजना भी निहित है। दक्षिण पवन का चित्र बड़ी सजीव कल्पना में बिहारी ने उपस्थित किया है। पवन का प्रवाह मानवीय भावों के ब्रारोप के साथ व्यंजक हो गया है—

चुवत सेंद मकरंद कन, तरु तरु तर विरमाय।
ग्रावत दक्षिण देस ते, थक्यो बटोही बाय।।
इस थके बटोही के रूपक से पवन का चित्र भावमय हो उठा है। नायक रूप में पवन

की कल्पना अनेक संस्कृत तथा हिन्दी किवयों ने की है, परन्तु श्रांत पथिक का यह चित्र अधिक स्वाभाविक और सुन्दर है। एक स्थल पर बिहारी ने प्रकृति के प्रति मानवीय सहानुभूति को व्यक्त किया है। स्मृति के आधार पर प्रकृति के पूर्व सुखद सहचरण की भावना इस दोहे में व्यक्त होती है—

सघन कुंज छाया सुखद, सीतल मंद समीर। मन ह्वं जात ग्रजों वहै, वा जमुना के तीर॥ '

सेनापित-प्रकृति वर्णन की हिष्ट से रीति परम्परा में सेनापित का विशेष स्थान है। हम देख चुके हैं कि मध्ययुग में प्रकृति-चित्रण को स्वतन्त्र स्थान नहीं मिला है। सेनापति का प्रकृति वर्णन ऋतु-वर्णन परम्परा के ग्रन्तर्गत ही है; परन्तु इन्होंने कुछ स्थलों पर प्रकृति का स्वतन्त्र रूप उपस्थित किया है। लेकिन ये वर्गान नितान्त स्वतंत्र नहीं हैं, इनके भ्रन्दर भी उद्दीपन के सकेत छिपे हुए हैं । वस्तुत: ऋतु सम्बन्धी वर्णनों की सीमा विस्तृत है। इनके अन्तर्गत स्वतन्त्र काल-परिवर्तन के रूपों से लेकर ऋत सम्बन्धी सामन्ती श्रायोजनों तक का वर्णन रहता है। परन्तू इनकी समस्त भाव-धारा में शृंगार की भावना का ग्राधार रहता है, उसके ग्रालम्बन ग्रीर ग्राध्यय कभी प्रत्यक्ष रहते हैं ग्रीर कभी ग्रप्रत्यक्ष । सेनापति इस सीमा में ही रहे हैं । इनके वर्णनों में जो स्वतंत्र चित्र लगते हैं, उनमें श्रृंगार की भावनाका ग्राधार बहुत हलका है ग्रीर कुछ में ग्रालम्बन तथा ग्राश्रय परोक्ष में हैं। सेनापित में कवित्व प्रतिभा के साथ प्रकृति का निरीक्षण भी है। इन्होंने प्रकृति के रूपों को यथार्थ रंग-रूपों में उपस्थित किया है। फिर भी सेनापित ग्रलंकारवादी किव हैं, किवता का चरम उक्ति-वैचित्र्य में मानते हैं। उनके कुछ चित्रों की रमगीयता का कारग यही है कि इन स्थलों पर उक्ति से यथार्थ तथा कला का सामंजस्य हो सका है। इसी प्रवृत्ति के कारएा सेनापति में प्रकृति के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं है; इनकी प्रकृति में भाव-व्यंजना के स्थल भी बहुत कम हैं। इस क्षेत्र में ग्रन्य रीति परम्परा के कवि इनसे भागे हैं। इन्होंने ऋत्-वर्णन में श्लेष का निर्वाह किया है भीर ऐश्वर्यशालियों के ऋत् सम्बन्धी श्रायोजनों तथा ग्रामोद-प्रमोद का वर्णन किया है। यह सब इसी प्रवृत्ति का परिचायक है। फिर भी सेनापित ने प्रकृति को उसके यथार्थ रूप में देखा है और उसके कुछ कलापूर्ण चित्र उपस्थित किए हैं।

यथार्थ वर्णन (क)-सेनापित ने यथार्थ चित्रों को दो प्रकार से उपस्थित

१. सतसई; विहारी; दो॰ ५६८, ५६०, ५६५, ११, ५६२ । इसी प्रकार पवन का हाथी के रूप में वर्णन भी चित्रमय हैं—

रुनित भृङ्ग घंटावली, भरत दान मधुनीर । मंद मंद श्रावत चल्यो, कुंजर कुंज समीर ॥५६०॥

किया है। एक प्रकार के चित्रों में प्रकृति सम्बन्धी रूप-रंगों को ग्रधिक व्यक्त किया गया है ग्रीर दूसरे में प्रकृति की प्रभावशीलता को ग्रधिक भावगम्य बनाया गया है। शरद्-ऋतु का वर्णन किव उसके हश्यों की व्यापक संश्लिष्टता के ग्राधार पर उपस्थित करता है—'पावस ऋतु के समाप्त होने पर जैसे ग्रवकाश मिल गया; शिश्चित शोभा रमणीय हो गई है ग्रीर ज्योरस्ना का प्रकाश छा गया है; ग्राकाश निर्मल है; कमल विकसित हो रहे हैं; काँस चारों ग्रीर फूले हुए हैं; हंसों को मन भावनी प्रसन्नता है, पृथ्वी पर घूल का नाम नहीं है; हल्दी जैसे रंगवाले जड़हन धान शोभित हैं, हाथों मस्त हैं ग्रीर खंजन का कष्ट दूर हो गया है। यह शरद ऋतु तो सभी को सुख देने ग्राई है।' इस वर्णन में एक हश्य नहीं है, केवल व्यापक योजना है, साथ ही 'को मिलाव हिर पीय को' के द्वारा उद्दीपन की पृष्ठभूमि का संकेत भी है। वर्षा का प्रभाव भारतीय जीवन पर ग्रधिक है। सेनापित इस ऋतु से, विशेष कर इसके ग्रंधकार से, ग्रधिक ग्राक्षित हैं। वर्षा में भारतीय ग्राकाश में मेघों की निविड़ सघनता ग्रीर बिजली का चंचल प्रकाश ही ग्रधिक प्रमुख है; किव इन्हों का चित्र उपस्थित करता है—

गगन-श्रँगन घनाघन तें सघन तम,
सेनापित नेंक हू न नेंन मटकत हैं।
दीप की दमक, जीगनीन की क्षमक क्षाँड़,
चपला चमक श्रौर सौं न श्रटत हैं।
रिब गयौ दिब भानौं सिस सोऊ घित गयौ,
तारे तोरि डारे से न कहूँ फटकत हैं।
मानौं महा तिमिर तें भूलि परी बाट तातें,
रिब सिस तारे कहूँ भूले भटकत हैं।

इस घने ग्रंधकार ने रिव, शिंश, तारे सभी को ग्राच्छादित कर लिया है। इसी प्रकार किव एक ग्रोर भी चित्र ग्रंधकार को लेकर उपस्थित करता है—'यह भादौं ग्रा गया। सघन क्याम-वर्ण के मेघ वर्षा करते हैं। इन घुमड़ती घटाग्रों में रिव ग्रहश्य हो गया है, ग्रंजन के समान तिमिर ग्रावृत्त हो रहा है। चपला चमक कर ग्रंपने प्रकाश से नेत्रों को चौंघा देती है, उसके बाद तो कुछ ग्रौर भी नहीं दिखाई देता, मानों ग्रंधा कर देती है। ग्राकाश के प्रसार में काजल से ग्रधिक घना काला ग्रधंकार छाया हुगा है ग्रौर घन घुमड़-घुमड़ कर घोर गर्जन करते हैं।' इस चित्र में यथार्थ वर्णना का रूप ग्रधिक

१. कवित्त-रत्नाकरः सेनापति ; ती० तरङ्ग, छं० ३७ ।

२. वही; वही ; वही, छ ० २१ ।

३. घर्टाः, वहो ; वहो, छ ० ३३ ।

प्रत्यक्ष ग्रीर भाव-गम्य है। इसमें भी उद्दीपन का संकेत—'सेनापित जादोपित बिना क्यों विहात है' के द्वारा निहित किया गया है, परन्तु वर्णना के प्रत्यक्ष के मामने उसकी ग्रोर घ्यान नहीं जाता। ग्री म-ऋतु में सेनापित ने प्रभाव का ग्रधिक समावेश किया है। वस्तुत: ग्रीष्म के वातावरण में उसका प्रभाव ग्रधिक महत्वपूर्ण हो उठता है—'वृष राशि पर सूर्य सहस्रों किरणों से श्रत्यधिक संतप्त होता है, जैसे ज्वालाग्रों के समूह की वर्षा करता हो। पृथ्वी नाच उठती हैं; ताप के कारण जगत् जल उठता है। पिथक श्रीर पक्षी किसी शीतल छाया में विश्राम करते हैं। दोपहर के ढलने पर ऐसी उमस होती हैं कि पत्ता तक नहीं हिलता; ऐसा लगता हैं पवन किसी शीतल स्थान पर क्षण भर के लिए ठहर कर घाम को बिता रहा है।'' सारा चित्र यथार्थ का रूप प्रभावात्मक ढंग से प्रस्तुत करता है, साथ ही किव की कल्पना ने उसे ग्रीर भी व्यंजक कर दिया है। यहाँ किव की उक्ति सुन्दर कलात्मक रूप धारण करती है। इसीके साथ किव ग्रीष्म का व्यापक वर्णन भी करता है—

सेनापित ऊँचे दिनकर के चलित लुवें,

नद नदी कुवें कोपि डारत मुखाइ के ।

चलत पवन मुरभात उपबन बन,

लाग्यो है तपन डार्यो भूतलौ तचाइ के ।

भीषम तपत रितु ग्रीषम सकुचि तातें,

सीरक छिपा है तहखानन में जाइ के ।

मानौं शीतकाल सीत लता के जमाइबे कों,

राखे हैं बिरंचि बीच धरा मैं धराइ के ।।

इसमें उल्लेखों के म्राधार पर ऋतुका रूप ग्रहण कराया गया है; साथ ही इसकी उत्प्रेक्षा में उक्ति ग्रधिक है पहले जैसा सौन्दर्य कम है।

कलात्मक चित्रण (ख)—सेनापित ने कुछ वर्णनों में ग्रिधिक कलात्मक शैली ग्रपनाई है। ऊपर के चित्रों को उत्प्रेक्षाग्रों द्वारा व्यंजक बनाया गया है; परन्तु ग्रगले चित्रों में रूप को ग्रिधिक विम्बात्मक करने के लिए ग्रलंकारों का ग्राध्यय ग्रहण किया गया है। सेनापित शरद्-कालीन ग्राकाश ग्रीर उसमें दौड़ते हुए बादलों का वर्णन इसी प्रकार करते हैं—'ग्राकाश मंडल में श्वेत मेघों के खंड फैले हुए हैं मानों स्फिटिक पर्वत की प्रमुंखलाएँ फैली हों। वे ग्राकाश में उमड़-घुमड़ कर क्षण में तेज बूँदों से पृथ्वी को खिड़क देते हैं।' ग्रीर उन बादलों की उमड़न-घुमड़न के विषय में किव शब्द-चित्र ही प्रस्तुत करता है—

१. वहां; वहीं; वहीं; छन्द ११ ।

२. वहीं; वहीं; वहीं; छन्द १२ ।

## पूरब कों भाजत हैं, रजत से राजत हैं, गग गग गाजत गगन घन क्याँर के ।

वर्षा का वर्णन भी किव इसी शैली में करता है—'सावन के नव जलद उमड़ म्राए हैं, वे जल से म्रापूरित चारों दिशाश्रों में घुमड़ने लगे हैं। उनकी सरस लगने वाली शोभा किसी प्रकार भी वर्णन नहीं की जाती, लगता है काजल के पहाड़ ही ढोकर लाए गए हैं। ग्राकाश घनाच्छादित हो रहा है ग्रीर सघन ग्रन्धकार छाया हुपा है। रिव दिखाई ही नहीं पड़ता है, मानों खो गया है। भगवान जो चार मास सोते रहते हैं, वह जान पड़ता है निशा के भ्रम से ही।' इस वर्णना में उत्प्रेक्षाग्रों से चित्र को ग्रिधक प्रत्यक्ष किया गया है।

ग्रालंकारिक वैचित्र्य (ग)—सेनापित की ग्रलंकार सम्बन्धी प्रवृत्ति ऋतु-वर्णंनों में भी प्रत्यक्ष हुई है। वैसे तो उनके सभी वर्णानों में उक्ति ग्रीर चमत्कार का योग है, लेकिन ऊपर के वर्णानों में वे रूप ग्रीर भाव के सहायक होकर चित्र को ग्रधिक प्रत्यक्ष ग्रीर व्यक्त करते हैं। परन्तु बहुत से वर्णानों में किव ने श्लेष के द्वारा ऋतुग्रों का वर्णान किया है ग्रीर न वर्णानों में केवल चमत्कार है। इनके ग्रन्तर्गत में किव ने यह स्वीकार भी किया है—

्रदारुन तरिन तरें नदी सुख पावें सब, सीरी घनछाँह चाहिबोई चित घर्यों है। देखों चतुराई सेनापित कबिताई की जु, ग्रोषम बिषम बरषा की सम कर्यों है।

इनके म्रतिरिक्त म्रतिशयोक्ति भौर मृत्युक्तियों का म्राश्रय भी लिया गया है। एक स्थान पर जाड़े की रात्रि के छोटे होने के विषय में कवि कल्पना करता है—

सीत तें सहस-कर सहस-चरन ह्वं के,
ऐसे जाति भाजि तम ग्रावत है घेरि के।
जो लों कोक कोकी कों मिलत तौ लों होति राति,
कोक ग्रथबीच ही तें ग्रावत है फिरि के।

भीर सेनापित की यह प्रमुख प्रवृत्ति है, ऐसा कहा जा चुका है।

भाव-व्यंजना (घ)—ग्रपनी इसी भावना के कारण सेनापित प्रकृति से निकट का सम्बन्ध नहीं उपस्थित कर सके। प्रकृति उनके लिए केवल वर्णन का विषय है

१. वही; वही: वही; छन्द ३८।

२. वही; वहीं; वहीं; छन्द ३१ ।

३. वही; वहीं तरंगः छन्द ५३।

४. वही; वही; ती० तरंग; छन्द ५१।

या विशुद्ध उद्दीपन की प्रेरक है। ऐसे स्थल भी कम हैं जहाँ किव ने प्रकृति के माध्यम से भाव-साम्य की व्यंजना की हो। एक स्थल पर प्रकृति के चित्र से मानवीय भावोल्लास का साम्य प्रस्तुत किया गया है—

फूले हैं कुमुद फूली मालती सघन बन,
फूलि रहे तारे मानों मोतो ग्रनगन हैं।
तिमिर हरन भयो सेत है बरन सब
मानहु जगत छीर-सागर मगन है।

इस चित्र के सम पर किव ने कहा है 'सुहाति सुखी जीवन के गन हैं'। ग्रौर इस प्रकार इस वर्णन में प्रकृति की भावमग्नता मानवीय सुख की व्यंजक हो उठी है। सेनापित ने ग्रिधिकतर सामन्ती तथा ऐश्वर्य-पूर्ण वातावरण ही प्रस्तुत किया है, इस कारण इनके काव्य में मानव ग्रौर प्रकृति दोनों ही के सम्बन्ध में उन्मुक्त वातावरण का निर्माण नहीं हो सका है। साथ ही ऋतु-वर्णनों में ग्रामोद-प्रमोद का वर्णन विस्तार से करने का ग्रवसर मिला है। एक स्थल पर साधारण जीवन का चित्र किया गया है ग्रौर किव की प्रौढ़ोक्ति ने इसे ग्रीर भी व्यंजक बना दिया है—

सीत कौं प्रबल सेनापित कोपि चढ़्यौ दल, निबल झनल गयौ सूर सियराइ कै। हिम के समीर तेई बरसे विषम नीर, रही है गरम भौन कोनन में जाइ कै। घूम नेन बहैं लोग श्रागि पर गिरे रहैं, हिए सौं लगाइ रहें नेक सुलगाइ कै। मानों भीत जानि महा सीत तें पसारि पानि, छतियां की छाँह राख्यौ पाउक छिपाइ कै।

सेनापित ने म्रन्य म्रनेक प्रकार से प्रकृति की परिकल्पना की है जिनका उल्लेख म्रगले प्रकरण में किया गया है।

१. वही; वही; वही; छं० ४० ।

२. बहो; वही; वही; छं० ४५।

#### श्रष्टम प्रकरण

# उद्दोपन-विभाव के अन्तर्गत प्रकृति

श्रालम्बन श्रीर उद्दीपन का रूप -- प्रथम प्रकरण में संस्कृत काव्याचार्यों के प्रकृति सम्बन्धी संकीर्ण मन की स्रोर संकेत किया गया है स्रीर यह भी कहा गया है कि शास्त्रीय दृष्टि से हिन्दी साहित्य में इसीका अनुसरण हुआ। परन्तु जैसा उल्लेख किया गया था काव्य में प्रकृति विषयक शास्त्रियों का यह मत व्यापक स्रर्थ में ठीक है। काव्य में उप-स्थित होने की स्थिति में प्रकृति का प्रत्येक रूप मानवीय भावों से प्रभावित होकर ही श्राता है। फिर ऐसी परिस्थिति में काव्य में प्रकृति-रूप मानवीय भावों की स्थायी स्थितियों के माध्यम से ग्रहण किया जा सकेगा। इस व्याख्या के अनुसार माना जा सकता है कि प्रकृति काव्य में उद्दोपन-विभाव के अन्तर्गत आती है, क्योंकि वह अपनी समस्त भावशीलता स्रौर प्रभावशीलता मानव से ग्रहण करती है। परन्तू इस प्रकार श्रालम्बन भी उद्दीपन माना जा सकता है। कोई भी श्रालम्बन ग्राश्रय की स्थायी भाव-स्थिति पर ही तो कियाशील होता है। प्रकृति सम्बन्धी इस भ्रम का एक कारए। है। यह कहा जा सकता है कि मानवीय भावस्थिति के सामाजिक घरातल पर हम ग्रपने ही सम्बन्धों में देख ग्रीर समभ पाते हैं। इसलिए इस सीमा पर मानवीय स्थायी भावों का श्रालम्बन सामाजिक सम्बन्धों में माना जाता है। श्रद्भूत तथा भयानक रसों में प्रकृति को परम्परा ने भी ग्रालम्बन माना है, क्योंकि इन रसों का सम्बन्ध सामाजिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है। इसलिए यह स्थिति शृङ्गार तथा शांत रसों को लेकर है। प्रथम भाग में मनोभावों के विकास में प्रकृति तथा समाज का क्या योग रहा है इस पर विचार

१. संस्कृत आचार्यों के अनुकरण पर केशव ने 'कविप्रिया' में प्रकृति वर्णन के लिए विभिन्न वस्तुओं को गिनाया है । सरिता, वाटिका, आश्रम, सरोवर तथा ऋतुओं आदि के विषय में इसी प्रकार वस्तुओं को गिनाया गया है । सरोवर-वर्णन की सूची इस प्रकार है—

<sup>&</sup>quot;ललित लहर बग पुष्प पशु, सुरभि समीर तमाल । करभ केलि पंथी प्रगट, जलचर बरनहु ताल ।।"

किया गया है। हम देख चुके हैं कि सौन्दर्यानुभूति जो काव्य का ग्रावार है प्रकृति से सम्बन्धित है, यद्यपि उसमें ग्रनेक सामाजिक भाविस्थितियों का योग हो चुका है। इस प्रकार प्रकृति सौन्दर्य भाव का ग्रालम्बन है, परन्तु इम स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि सम्पूर्ण भाव-स्थिति प्रकृति को लेकर है। स्थायी भावों में ग्रनेक विषमताएँ ग्रा चुकी हैं जिनको एक ही प्रकार से समक्षना सम्भव नहीं है। श्रृंगार रस में रित स्थायी-भाव का ग्रालम्बन प्रत्यक्ष रूप से नायक-नायिका हो सकते हैं, पर इस भाव का रूप केवल मांसल शारीरिकता के ग्राधार पर नहीं है, उसमें ग्रनेक स्थितियों की स्वीकृति है। जिस प्रकार भाव-केन्द्र में प्रमुख रूप से ग्राने के कारण किमी वस्तु या व्यक्ति को ग्रालम्बन स्थीकार किया जाता है, उसी प्रमुखता की दृष्टि से प्रकृति को ग्रालम्बन स्वीकार किया जा सकता है। इसी विचार से प्रकृति को सौन्दर्य तथा शांत के ग्रालम्बन रूप में स्वीकार किया गया था।

विभोजन की सीमा (क)—हिन्दी साहित्य के मध्ययूग में प्रकृति के स्वतन्त्र ग्रालम्बन रूप को स्यान नहीं मिल सका । पिछते प्रकरगों में इसपर विचार किया गया है। परन्तू यह भी देखा गया है कि प्रमुखता न मिलने पर भी प्रकृति मानवीय भावों से सम स्थापित कर सकी है। वस्तुतः जब प्रकृति मानवीय भावों के समानान्तर भावात्मक व्यंजना ग्रथवा सहचरण के ग्राधार पर प्रस्तृत की जाती है, उस समय उसकी विश्व उद्दीपन के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता। वैसे प्रकृति को लेकर भाव-प्रक्रिया का ग्राधार मानव है। ग्रालम्बन की स्थिति में, व्यक्ति ग्रपनी मनः स्थिति का ग्रारोप प्रकृति पर करके उसे इस रूप में स्वीकार करता है, जब कि उद्दीपन में ग्रालम्बन प्रत्यक्ष रूप से दूसरा व्यक्ति रहता है। ऊपर की स्थिति मध्य में मानी जा सकती है। ग्राश्रय का ग्रालम्बन परोक्ष में है ग्रौर प्रकृति के माध्यम से भाव-व्यंजना की जाती है। इस सीमा पर प्रकृति पर ग्राश्रय की भाव-स्थिति का ग्रारोप होता है, पर वह किसी ग्रन्थ ग्रालम्बन की संभावना को लेकर। प्रकृति के प्रति साहचर्य की भावना भी मानवीय सम्बन्ध का ब्रारोप है, परन्तू उसमें सहानुभृति की निकटता के कारण प्रकृति ब्राश्रय से सीधे ही सम्बन्धित है। इसी कारण 'म्राध्यात्मिक साधना' तथा 'विभिन्न काव्य-रूपों' की विवेचना के अन्तर्गत प्रकृति पर अप्रत्यक्ष आलम्बन का आरोप, उसके माध्यम से भाव-व्यंजना तथा उसके प्रति सहचरण की भावना को निया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में विशुद्ध उद्दीपन की दृष्टि से प्रकृति पर विचार करना है। हम कह चुके हैं कि मध्ययुग के साहित्य में लोक-गीतियों की स्वच्छन्द प्रवृत्ति को स्थान मिल सका है ग्रौर साहित्यिक परम्पराग्रों को भी ग्रपनाया गया है। संस्कृत साहित्य में उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तर्गत प्रकृति का रूप रूढ़िवादी हो चुकाथा। इस कारण मध्ययुग के काव्य की सभी पर-म्पराग्रों में उद्दीपन की विभिन्न प्रवृत्तियाँ फैली हुई हैं।

उद्दोपन की सीमा-मध्ययुग के काव्य ने लोक-जीवन से प्रेरणा ग्रहण की है भीर वह लोक-भावना के अभिव्यक्त रूप लोक-गीतियों तथा कथायों से प्रभावित भी हुआ है। लोक-जीवन से प्रकृति का रूप ऐसा हिला-मिला रहता है कि वहाँ जीवन ग्रौर प्रकृति में विभाजन रेखा नहीं खींची जा सकती है। लोक-गायक ग्रपने भावीच्छ्वासों को, ग्रपने को, प्रमुख मानकर ग्रिभव्यक्ति की भाषा में गाता है; पर वह ग्रपने वाता-वरण को, ग्रपने चारो ग्रोर फैली हुई प्रकृति को ग्रलग नहीं कर पाता है। वह ग्रपनी सामाजिक अनुभूतियों को अपने चारों स्रोर की वातावरए। बनकर फैली हुई प्रकृति के साथ ही प्राप्त करता है। ग्रौर जब वह उन्हें ग्रभिव्यक्त करता है, तब भी वह प्रकृति के रूप को ग्रलग नहीं कर पाता । लोक-गीतिकार ग्रपती दु:ख-मुखमयी भावनाग्रों से भ्रलग प्रकृति को कोई रूप नहीं दे पाता और न अपनी भावनाओं को बिना प्रकृति का ग्राश्रय लिए व्यक्त ही कर पाता है। इसी स्वष्ट विभाज करेला के ग्रभाव में इन गीतियों की भावधारा में प्रकृति का रूप मिलकर उद्दीत करता जान पड़ता है। वस्तुतः चेतन-शील प्रकृति की गति के साथ मानव अपनी भाव-स्थिति में सम प्राप्त करता है और इस सीमा में प्रकृति शांत तथा सौन्दर्य भाव का ग्राजम्बन ग्रारोप के माध्यम से मानी गई है। यही सम जब िन्सी निश्चित भाव-स्थिति से समता या विरोध उपस्थित करता है, उस समय उसको प्रभावित करता है ग्रौर प्रकृति की यह स्थिति उद्दीपन की सीमा है। प्रकृति के विभिन्न दृश्यों ग्रीर उनकी परिवर्तित होती स्थितियों में जो संवलन तथा गति का भाव छिता है वही सम, विश्वम होकर भावों को उद्दीप्त करता है। यही कारण है कि लोक-गीतियों में ग्रविकतर ऋरूग्रों के ग्रावार पर भावाभिव्यक्ति हुई है।

जीवन श्रीर प्रकृति का सम-तल (क)—इस सीमा पर प्रकृत तथा जीवन समान ग्राधःर पर ग्रीम्टाक्त होते हैं। जीवन की भावात्मकता श्रीर प्रकृति पर उसी का प्रतिविध्वित ग्रथवा प्रतिषटिन रूप साथ-साथ उपस्थित होते हैं। इस सीमा पर मानवीय भावों श्रीर प्रकृति के जीवन से सम्बन्धित भावों में विरोध भी सम्भव है। जीवन की सुखमयी स्थिति में प्रकृति की कठोरता तथा उससे सम्बन्धित कब्टों की भावना से सुरक्षा का विचार उसे ग्रधिक बढ़ाता है। इसी प्रकार प्रकृति में प्रकट होता हुग्रा उल्लास जीवन की वेदना को तीव्र ही करता है। परन्तु प्रकृति का उल्लास या ग्रवसाद उसका ग्रपना तो कुछ है नहीं। यदि मानव जीवन की भावमयता ही प्रकृति पर प्रसरित है, तो ऐसा क्यों होता है? लेकिन प्रथम भाग के द्वितीय प्रकरण में हम कह चुके हैं कि प्रकृति को भावों से युक्त करने वाला मन ही है। इस कारण यह विरोध प्रकृति ग्रीर जीवन का न होकर जीवन की ग्रपनी ही दो विभिन्न स्थितियों का है। एक वर्तमान स्थित है जिसका ग्रनुभव वह ग्रपने चेतन मन से कर रहा है ग्रीर दूसरी किसी परोक्षकाल से सम्बन्धित है जिसको उसका ग्रवचेतन मन प्रकृति पर चुपचाप छा

देता है। मन का यह विभाजन उद्दीपन के ग्रगले रूप में ग्रधिक प्रत्यक्ष होता है। इस स्थिति में प्रकृति ग्रौर जीवन लगभग समान तल पर होते हैं। इन्हीं में किंचित भेद पड़ जाने से दो रूपों का विकास होता है।

भाव के ग्राधार पर प्रकृति (i)—एक स्थिति में भाव ग्राधार रूप में उनस्थित होता है। भाव की स्थिति संयोग-वियोग की दुःख-सुखमयी भावना होती है। ग्रौर इसका ग्राधार होता है संयोग, साम्य ग्रथवा स्मृति का रूप। इन भावों की पृष्ठभूमि रूप में उपस्थित होने पर प्रकृति का रूप भ्रनेक प्रकार से इन्हीं भावनाग्रों की व्यंजना करता हुग्रा उपस्थित होता है। प्रकृति का यह चित्र भावों के रंग से रंजित होता है। इस स्थिति में मानवीय भाव की एक ही स्थित रहती है, क्योंकि जीवन ग्रौर प्रकृति में भावों का ग्राधार समान है। जिस प्रकार ग्रनेक व्यभिचारियों से तथा ग्रमुभावों से स्थायी भावों की स्थित व्यक्त होती है; उसी प्रकार उनके ग्राधार पर प्रकृति की भावात्मकता व्यंजित होती है। प्रकृतिवादी की दृष्टि से इस प्रकृति-रूप में कि उसके समक्ष ग्रपनी स्थिति को, श्रपने भावों को, उसीके माध्यम से समभता ग्रौर व्यक्त करता है। इन क्षराों में वह ग्रपने को विस्मृत कर देता है।

प्रकृति का ग्राघार (ii)—इसी की दूसरी स्थिति में प्रकृति केवल ग्राघार रूप से प्रस्तुत रहती है ग्रौर प्रमुखतः भावों को ग्रभिव्यक्त किया जाता है। प्रकृति के इन उल्लेखों में वर्तमान संयोग या वियोग की स्थिति के प्रति तीव्र व्यंजना छिपी रहती है ग्रौर इसी ग्राघार पर भावों का ग्रभिव्यक्तीकरण होता है। इस स्थिति के समान प्रकृतिवादी की वह हिंद है जिसमें किव उसके समक्ष उससे प्रभाव ग्रहण करता हुग्रा भी ग्रपनी भाव-स्थिति को ग्रधिक सामने रखता है। ग्रौर हम प्रकृति के उद्दीपन-रूप ग्रौर ग्रालम्बन-रूप में यही भेद मान कर चले हैं। स्थिति समान है, लेकिन एक में प्रकृति किसी प्रत्यक्ष (वह स्मृति में या परोक्ष में भी हो सकता है) ग्रालम्बन के माध्यम को लेकर भाव-स्थिति से सम्बन्ध स्थापित करती है। जब कि दूसरी प्रकृतिवादी दृष्टि से प्रकृति ही प्रत्यक्ष ग्रालम्बन रहती है ग्रौर उसपर ग्राश्रय की भाव-स्थिति का ग्रारोप ग्रहस्य रूप से रहता है।

ग्रनुभावों का माध्यम (ख)—इस सीमा के ग्रागे प्रकृति के उद्दीपन-रूप में ग्रन्य भेद भी किए जा सकते हैं। इन रूपों में प्रकृति ग्रौर भावों का सम्बन्ध ग्रौर भी दूर तथा ग्रन्य का है। इस सीमा पर भी दो प्रकार के प्रकृति-रूप सामने ग्राते हैं। इनमें से एक में प्रकृति को प्रधानता दी गई है ग्रौर दूसरे में भावों की प्रमुखता है। वस्तुतः मध्ययुग में काव्य की प्रवृत्ति भावों को ग्रनुभावों के माध्यम से व्यक्त करने की ग्रौर ग्रिषक होती गई है। ऐसा संस्कृत के महाकाव्यों में देखा जा सकता है; बाद के काव्यों में ग्रनुभावों को प्रमुखता मिलती गई है। जहाँ तक प्रकृति-वर्णनों के माध्यम से भाव- व्यंजना का प्रकृत है, इस सीमा पर भावों की स्थिति, कभी-कभी किसी विशेष ग्रालम्बन को न स्वीकार कर व्यापक लगती है। इस रूप में ग्रपनी व्यापक सीमाग्रों में भाव को व्यक्त करती हुई भी प्रकृति प्रत्यक्ष तथा व्यक्त लगने लगती है। परन्तू इस रूप में भाव-व्यंजना का रूप ग्रनुभवों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, जबकि ऊपर के रूप में भावों की व्यंजना मात्र रहती थी। इसी रूप के दूसरे पक्ष में प्रकृति की हलकी उल्लेखात्मक पृष्ठभूमि पर भावों को व्यक्त किया जाता है; स्रौर इसमें भी स्रनुभावों का ग्राश्रय ही ग्रधिक लिया गया है। हम पहले ही कह चुके हैं कि प्रकृतिवादी ग्रालम्बन रूप प्रकृति को लेकर अपनी भाव-व्यंजना करता है; और इसकी अनुभावों के माध्यम से भी उपस्थित कर सकते हैं। पर उस समय ये भाव या ग्रनुभाव ग्राश्रय की मन:-स्थिति से रूप पाकर व्यक्तिगत नहीं रह जाते, ग्रौर इस सीमा पर प्रकृति ग्रधिक प्रत्यक्ष रहती है। इसी भेद के कारण प्रकृतिवादी सीमा में भावों और अनुभावों को प्रधानता देकर उपस्थित होने वाले प्रकृति-चित्रों में प्रकृति ही प्रमुख लगती है, जबिक ग्रन्य कवियों में भावों को पृष्ठभूमि में रख कर उपस्थित हुए प्रकृति-चित्रों में भी मानवाय दृष्टि-विन्दू सामने स्ना जाता है। इसका कारएा यह भी है कि इन कवियों ने प्रकृति-रूपों के माध्यम से श्वंगार की रित भावना की व्यंजना की है जो सामाजिकों का हढ़मूल स्थायी-भाव है।

ग्रारोपवाद (ग)-- ग्रभी तक उद्दीपन के ग्रन्तर्गत जिन प्रकृति-रूनों की बात कही गई है उनमें जीवन ग्रौर प्रकृति एक दूसरे से प्रभावित होकर भी ग्रपने ग्रस्तित्व से म्रलग हैं। परन्तु जिस मानवीय जीवन तथा भावनाम्रों के म्राधार पर यह व्यंजना होती है, उसका प्रत्यक्ष म्रारोप भी किया जाता है। स्रौर इस म्रारोपवाद के मूल में यही भावना सन्निहित है। प्रकृति पर यह ग्रारोप उद्दीपन की सीमा में माना जा सकता है । यहाँ फिर हम ग्रालम्बन रूप प्रकृति से इसका भेद कर सकते हैं । प्रकृतिवादी कवि ग्रारोप के रूप में ही प्रकृति को जीवन व्यापार में संलग्न पाता है। उद्दीपन-विभाव में म्रारोप सामाजिक स्थायी-भाव की हृष्टि से किया जाता है, जबकि प्रकृतिवादी का म्रारोप व्यापक रूप से अपनी मानसिक चेतना से सम्बन्धित है; श्रीर बाद में प्रत्यक्ष सामाजिक ग्राधार के ग्रभाव में उनकी ग्रभिव्यक्ति का रूप व्यक्तिगत सीमाग्रों से ग्रलग हो जाता है । मानवीय भावों की प्रधानता से प्रकृति का ग्रारोप रूपात्मक तथा संकुचित होकर व्यक्तिगत सीमाग्रों में ग्रधिक बंधा रहता है। इस कारण सामाजिक सम्बन्ध श्रौर माव ही प्रत्यक्षरहता है, प्रकृति गौएा हो जाती है। इस श्रारोप में भावों स्रनुभावों के साथ शारीरिक ग्रारोप भी सम्मिलित है, जिसे मानवीकरण कहा गया है । रीति-परम्परा की ग्रलंकार वादी प्रवृत्ति के फल-स्वरूप ग्रन्य ग्रारोपों का ग्राश्रय भी प्रकृति-वर्गानों में लिया गया है । वस्तुतः प्रकृति के रूप जिस प्रकार ग्रलग ग्रलग विभाजित किए गए हैं,

राजस्थानी काव्य २६३

उस प्रकार उनकी स्थिति नहीं रहती। ये रूप भ्रनेक प्रकार से मिल-जुल कर उपस्थित होते हैं। इन समस्त रूपों को यहाँ गिनाना सम्भव नहीं है। श्रागे की विवेचना में मध्ययुग के काव्य विस्तार में प्रकृति के उद्दीपन-विभाव में श्राने वाले रूपों पर विचार किया जाएगा।

#### राजस्थानी काव्य

पिछले प्रकरणों में काव्य-रूपों का उनकी परम्परा के अनुसार विचार किया गया था। यहाँ उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आने वाले प्रकृति-रूपों पर विचार किया जाएगा, इसलिए आवश्यक नहीं है कि उनके अनुसार यहाँ भी क्रम का अनुसरण किया जाय। वातावरण की दृष्टि से राजस्थानी काव्यों को यहाँ एक माथ लेना उचित है, यद्यपि 'वेलि क्रिसन रुकमणी री' अपनी परम्परा में 'ढोला मारूरा दूहा' से भिन्न है। ऋनु प्रकृति के परिवर्तित रूपों को लेकर उपस्थित होती है। इन परिवर्तनों में मानवीय भावों को प्रकृति से सम तथा विरोध की स्थितियाँ प्राप्त करने का अधिक अवसर रहता है। यही कारण है कि लोक-गायक ऋनुओं से अधिक प्रेरणा ग्रहण करता है। लोक-गीतियों के प्रभाव के कारण हिन्दी मध्ययुग के काव्य में ऋनुओं के दृश्यों से उद्दीपन का कार्य अधिक लिया गया है। युग की प्रवृत्तियों तथा युग के काव्य-रूपों के अध्ययन से यह सिद्ध है कि मध्ययुग के काव्य में रित स्थायी-भाव की ही प्रमुखता है। इस युग का समस्त काव्य मानवीय रित-भावना को लेकर चला है। इस कारण प्रकृति का रूप मानवीय भावों के आधार पर अधिक उपस्थित हुआ है। उद्दीपन की मूल भावना लोक-गीतियों से विकसित हुई है, इसलिए यहाँ लोक-गीतिपरक कथाकाव्य से आरम्भ करना अधिक उचित होगा।

ढोला मारूरा दूहा—संयोग की स्थित में प्रकृति की क्रियाशीलता सुन्दर थ्रौर श्राकर्षक लगती है; श्रौर वह मानवीय रित-संयोग के समानान्तर भी जान पड़ती है। इसी भाव-स्थित में मालवणी ढोला से कहती है, इस प्रकृति के उल्लासमय वातावरण को छोड़ कर कौन विदेश जाना चाहेगा— 'पिउ पिउ पपीहा कर रहा है; कोयल सुरंगा शब्द बोल रही है। हे प्रिय, ऐसी ऋतु में प्रवास में रहने से क्या सुख मिलेगा?' इसमें प्रकृति का उल्लास वियोग की दु:खद स्मृति के विरोध में वर्तमान भाव-स्थित के उद्दीपन-रूप में है। लोक-गीति की स्वच्छंद भावना में प्रकृति का कष्टप्रद रूप श्रपने यथार्थ में संयोग सुख की ग्राकांक्षा को ग्रधक तीव्र करता है—'जिन दिनों जाड़ा कड़ाके का पड़ता है, तिलों की फिलयाँ फटने लगती हैं तथा कुंभ पक्षी करुण शब्द करता है; उन दिनों कोई पाहुन होकर कहीं जाता है?' इस कथा-गीति में प्रकृति केवल मानवीय भावों का ग्रनुसरण ही नहीं करती; उसकी सहानुभूति के विस्तार में प्रकृति ग्रपनी वस्तु-स्थित के यथार्थ रूप में उपस्थित होती है। यहाँ कुंभ पक्षी का शब्द संयोगिनी नायिका

सुन रही है और अपनी सहानुभूति के कारण प्रकृति का रूप उसे वियोग की स्मृति दिलाता है। लोक-गीति की संयोगिनी भी वियोग की व्यथा से परिचित है; ग्रीर तभी वह प्रकृति के ग्रान्दोलन तथा उसकी उमड़न के प्रभाव को जानती है-चारो ग्रोर घने बादल छ।ए है; ग्राकाश में बिजली चमक रही है। ऐसी हरियाली की ऋतू तभी भली लगती है जब घर में सम्पत्ति श्रीर प्रिय पास हो।' वस्तुतः गीत के वातावरण में गायिका अपने संयोग-सुख और अपनी वियोग-वेदना दोनों से परिचित है। साथ ही सहानुभूति के वातावरए। में उसको प्रकृति अपनी सहचरी लगती है। इस कारए। प्रकृति के दोनों रूपों को वह स्वाभाविक भाव-स्थिति में ग्रहण कर लेती है। केवल संयोग तथा वियोग की परिवर्तित स्थितियों में वह उन रूपों से पूर्व सम्पर्क के ग्राधार पर भिन्न प्रभाव ग्रहण करती है । प्रकृति में उल्लास छाया हुग्रा है ग्रौर विरहिएी ग्रपने उल्लास से वंचित है; मारवणी इसी प्रकार विकल हो उठी है—'हे प्रिय, वर्षा ऋतु ग्रा गई, मोर बोलने लगे। हे कन्त, तू घर आ। यौवन आन्दोलित है। विरहिणी मारवणी प्रकृति के ग्रानन्दोल्लास को ग्रपनी वेदना के विरोध में पाकर विह्वल हो उठी है। यह संयोग के सुख की स्थिति को स्मरण कराने वाली प्रकृति ही तो कष्टकर हो गई है-'पावस के बरसते ही पर्वतों पर मोर उल्लास में भर उठे। वर्षा ऋतू ने तरुवरों को पत्ते दिए ग्रीर वियोगिनियों को पति की याद सालने लगी।' विरहिग्गी ग्रपनी ग्रव्यक्त भावना का ग्रारोप करके जैसे विकल है-- 'बादल बादल में एक-एक करके बिजलियों की चहल-पहल हो रही है। मैं भी नेत्रों में काजल की रेखा लगाकर ग्रपने प्रियतम से कब मिलुंगी ?' इस गीति की प्रमुख प्रवृत्ति यही है, पर इसमें भ्रन्य उद्दीपन सम्बन्धी रूप भी मिल जाते हैं। मारवणी प्रकृति के माध्यम से ग्रपने भावों की उद्दीस स्थिति को व्यक्त करती है। इस चित्र में प्रकृति की सम-स्थिति का रूप सिन्नहित है—'ग्राज उत्तर का पवन प्रवाहित होना शुरू हो गया—प्रवासी को जाते देख प्रेमियों का हृदय फट जायगा। वह स्थल को जलाकर ग्रीर ग्राक को भूलसाकर कुमारियों का गात भस्म कर देगा।' इस अभिव्यक्ति में 'हृदय फटने' तथा 'गात भस्माने' की बात व्यथा को व्यक्त करती है, पर साथ ही इसमें प्रकृति का समानान्तर रूप भी प्रस्तृत है। इस कथा-गीति पर साहित्यिक प्रभाव भी है, इस कारण प्रकृति के एक उद्दीपक-रूप में ग्रारोप की भावना भी है। इसका यह ग्रर्थ नहीं है कि लोकगीतिकार म्रारोप करता ही नहीं है, पर म्रारोप का ऐसा रूपात्मक चित्र उनमें कम ही होता है-- 'बादलों की घटाएँ सेना है, बिजली तलवार है ग्रीर वर्षा की बूँदें बागों की तरह

१. ढोला मारूरा दूहा ; स० २५०, २८३, २६० ।

२. वहीं; सं० ३८, ३६, ४४।

३. बही; सं० २८६।

राजस्थानी काव्य २६५

लगती हैं। हे प्रियतम, ऐसी वर्षा-ऋतु में प्यारे बिना कही कैसे जिया जाय ?"

माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध — गुजराती परम्परा में ग्रानेवाला गरापित कृत 'माधवानल कामकन्दला प्रबन्ध' भाषा की हिष्ट से राजस्थानी काव्यों के निकट है। साथ ही लोक-कथा-गीति के रूप में होने के कारए। भी इसका यहीं उल्लेख करना उचित होगा। उद्दोपन-विभाव की हिष्ट से इसमें लोक-गीति का वातावरए। है जिसकी ग्रोर 'ढोला माह्ररा दूहा' में संकेत किया गया है। वैशाख में प्रकृति विरिहिणी को उद्दीस करती है—

विरह हुताशनि हूँ दही, सही करूँ छंड़ राख । तेहवा मींह तुँ तापवइ, वारू भई वैशाख ॥ $^{3}$ 

्इस ऋतु का समस्त वातावरण उसके मन को विकल करता है, उसकी विरहाग्नि में सभी कुछ दाहक है। पृथ्वी संतप्त हो उठी है, मलयाचन से आने वाला पवन तेज भोंकों में आकुल कर देता है। इसी प्रकार शरकालीन चिन्द्रका भी वियोगिनी के लिये विष के समान है। उसका समस्त सौन्दर्य और उल्नास उसके लिये दाहक है। एक स्थल पर विरहिणी आरोग के आधार पर प्रकृति के उद्दीपन-रूप को प्रस्तुत करती है—

हेमागिरियो हाथिएगी, भ्रावइ पवन परािए। ऊँमाड़ी ऊपरि चढ़ी, मारइ मन्मथ बाएा॥

माधव के विरह प्रसंग के बारहमासा में ऋतु सम्बन्धी आमोद का वर्णन भी विरह के विरोध में प्रस्तुत किया गया है। परन्तु यह आमोद लोक-जीवन के उन्मुक्त उल्लास से अधिक सम्बन्धित है। कवि फाग का उल्लेख इस प्रकार करता है—

फागुण केराँ फणगराँ, किरि किर गाइ काग। चंग बजावइ चंगपरि, ग्रालवइ पंचम राग।

इस प्रकार इस गीति की प्रवृत्ति स्वच्छन्द है-

वेलि किसन रकमणी री—पिछले प्रकरण में देख चुके हैं कि 'बेलि किसन रुकमणी री' परम्परा के अनुसार इन उल्लिखित काव्यों से अलग है। परन्तु इन काव्यों

१. वही : सं० २५५।

२. माधवानल कामऋंदला प्रबन्ध ; गएपति ; छ० ५६६ ।

३. वही ; वही ; छ० ५८०--

<sup>&</sup>quot;शरद निशाकर समसमइ, में महँ जाखिउ मेउ। उहाँ सरी तिहाँ श्वसीश्र जिमइ, विरहणीयाँ विष देय।।"

४. वही; वहो ; छ० ५१६।

५. बही; वही; छ० १६।

का सम्बन्ध एक ही स्थान से होने के कारण कथा-गीति तथा कलात्मक कथा-काव्य की भाव-धाराग्रों का भेद स्पष्ट हो सकेगा। ग्रपनी-ग्रपनी प्रवृत्तियों के कारण इनमें प्रकृति के उद्दीपन सम्बन्धी प्रयोगों में भी भेद है। कलात्मक काव्य होने के कारण 'बेलि क्रिसन' में स्वच्छन्द भावना का ग्रभाव है। काव्य-रूपों के प्रसंग में देखा गया है कि इसमें प्रकृति ग्रौर मानवीय भावों में सामञ्जस्य नहीं स्थापित हो सका है। कुछ स्थलों पर क्रिया-व्यापारों के माध्यम से प्रकृति मानवीय जीवन का संकेत देकर उसे उद्दीप्त करती है—

> नैरन्ति प्रसरि निरघण गिरि नीभर घणी भजै घार पयोधर । भाले बाइ किया तरु भंखर लवली बहन कि लू लहर ॥

इसमें पवन का वृक्षों को भंखाड़ करने तथा लू से लताग्रों के भूलसने में जीवन से प्रकृति का विरोध व्यक्त होता है जो स्वयं उद्दीपक है। कहीं प्रकृति में यह व्यंजित न करके केवल अलंकार विधान में मानवीय जीवन को सन्निहित किया गया है । जिसका संकेत रित-भाव के स्राधार पर प्रकृति को उद्दीपन-विभाव में उपस्थित कर देता है---'गर्जन सहित घन बरस गया। हरियाली रहित पृथ्वी में स्थान-स्थान पर जल भर गया है; जैसे प्रथम सम्मिलन में रमणी स्त्री के वस्त्र उतर जाने पर आभूषण शोभा पाते हैं। यह प्रयोग ग्रारोप के रूप में ही माना जा सकता है। ग्रालंकारिक ग्रारोप के द्वारा भावों को व्यक्त किया गया है जिससे व्यापक रति स्थायी-भाव में प्रकृति उद्दीपन के अनुरूप प्रस्तृत होती है—'वचनों द्वारा बखान किया गया है ऐसी शरद् ऋतू के ग्राने पर वर्षा ऋतू चली गई, जल-निर्मल होकर नीची भूमि में जा रहा है-रित समय लज्जा स्त्री के नेत्रों में जा रहती है।' इस प्रकार हम देखते हैं गीति-काव्य में जो प्रकृति ग्रीर जीवन के उन्मुक्त भाव का विषय था, इस काव्य में ग्रलंकार तथा करूपना का क्षेत्र हो गया है। इस काव्य में प्रकृति को पृष्ठ-भूमि में रखकर मानवीय क्रिया-व्यापारों की योजना करने की प्रवृत्ति भी है- 'सूर्य ने उदय होकर संयोगिनी स्त्री के वस्त्र, संथन-दण्ड, कुमुदिनी की शोभा को मुक्त से बन्धन में कर दिया; घर, हाट, ताल, भ्रमर श्रौर गोशालाग्रों को बन्धन से मुक्त कर दिया।' इसमें उल्लेखीं से ग्रालंकारिक चमत्कार मात्र प्रकट किया गया है, जो 'संयोगिनी' के साथ वर्णन को उद्दीपन के रूप में प्रःतृत करते हैं। दूसरे वर्णन में केवल मानवीय विलास-क्रीड़ाग्रों का उल्लेख किया गया है-

वेलि किसन रुकमणी री ; पृथ्वीराज ; सं० १६१ ।

२. वही ; वही ; सं० १६७, २०६ ।

३. वही ; वही ; सं० १८५।

# श्री खंड पंक कुमकुमौ सिलल सरि दिल मुगता ब्राहरएा दुति । जल क्रीड़ा क्रीड़िन्त जगपित जेठ मास एही जुगित ॥

यह संस्कृत साहित्य के अनुसररा पर सामन्ती वातावरण का प्रभाव है । स्रालंकारिक प्रवृत्ति श्रारोपवाद को ग्रधिक बढ़ाती है। पृथ्वीराज ने वसत ग्रीर मलयानिल के प्रसंग में लम्बे रूपक बाँवे हैं और ग्रन्यत्र भी ऐसे प्रयोग ग्रधिक किए हैं। वसंत के वर्णन में ऋतुराज के म्रारोप के साथ समस्त ऐश्वर्य विलास को भी प्रस्तुत किया गया है। पवन वर्णन के प्रसंग में कामदूत से प्रारम्भ करके पित तथा हाथी के ग्रारोप किये गये हैं। पवन की कल्पना 'मेघदूत' से ग्रहण की जान पड़ती है; परन्तु यह पवन-दूत केवल उद्दोपक है, इसमें सहचरण की सहानुभूति का वातावरण नहीं मिलता । ग्रपनी कला-त्मकता के कारए। इस सून्दर चित्र में ग्रारोप का माध्यम स्वीकार किया गया है-- 'यह पवन दूत (कामदेव) नदी-नदी तैरता हुम्रा, वृक्ष-वृक्ष फाँदता हुम्रा, लतिकाम्रों को गले लगाता हुग्रा दक्षिए। से उत्तर दिशा को ग्राता है, उसके पाँव ग्रागे नहीं चलते ।'रे इस वर्णना में संक्लिष्ट योजना के माध्यम से स्रारोप को ब्यक्त किया गया है, इस कारण चित्र सुन्दर है । स्रागे पवन की गिन का वर्णन किया गया है — केवड़ा, केतकी, कुंद पुष्पों की सुगन्ध का भारी बोभ्रा कवे पर उठाए हुए है, इसलिए गंधवाह पवन की चाल धीमी पड़ गई है, श्रमविन्द्र के रूप में वह निर्भर शीकरों को बहाता है।' इसमें श्रारोप कहीं प्रत्यक्ष नहीं हुन्ना है केवल क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त किया गया है ग्रीर इसलिए उद्दीपन की भावना व्यंजनात्मक है। ग्रागे चलकर इस काव्य में ग्रारोप का प्रत्यक्ष ग्राधार बढता गया है—'पृष्पासव का पान करता हुग्रा, वमन करता हुग्रा उन्मत्त नायक रूपी पवन पाँव ठीक स्थान पर नहीं रखता; ग्रंग का ग्रालिगन दान देता हुम्रा पुष्पवती (रजस्वला) लताम्रों का स्पर्श करना नहीं छोड़ता है।'\* इस म्रारोप में मानवीकरण का उद्दीत रूप ग्रधिक प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ग्रारीप का रूप कभी सुन्दर व्यंजना से सिन्निहित हो जाता है--'पृथ्वी रूपी पत्नी ग्रीर मेघ रूपी पति मिले; उमड्कर तटों को मिलाती हुई गंगा ग्रीर यमुना का संगम-स्थान त्रिवेणी ही मानों बिखरी हुई फूलों से गुथी हुई वेली बनी ।' इसमें भी भावात्मक व्यंजना शारीरिक मानवीकरण के ग्रावार पर ग्रधिक हुई है ग्रीर कीड़ा विलास का रूप ग्रधिक प्रमुख है। यह रूप

१. वही ; वही ; सं० १८६ |

२. वहीं; वहीं ; सं० २५१।

३. वहीं; वहीं ; सं० २६० |

४. वही; वही ; सं २६२ ।

का आरोप भी कभी मांसलता से अधिक सम्बन्धित न होकर सुन्दर लगता है—'काले-काले पर्वतों की श्रेग्गी मानों काजल की रेखा है; किट में समुद्र ही मानों किट की मेखला है.......पृथ्वी ने अपने ललाट पर वीरबहूटी रूपी कुंकुम की विन्दी लगाई है।''

#### संत काव्य

स्वच्छं शावना—संत सायकों ने ग्रानी प्रेन-साधना में विरहिणी के रूप में भ्रपनी वियोग-च्या को व्यक्त किया है। कभी-कभी इसी प्रकार ग्रपने मिलन-उल्लास को भी संयोग सुख के रूप में उपस्थित किया है। ये दोनों स्थितियाँ श्रृंगार के संयोग-वियोग पक्ष हैं। इनके ग्रन्तगंत प्रकृति का प्रयोग उद्दीपन रूप में हुग्रा है। इसके साधनात्मक रूप पर विचार किया गया है। इन संतों के काव्य में स्वच्छद वातावरण है। इस कारण विरह ग्रौर संयोग सम्बन्धो प्रकृति-रूप लोक-गीतियों की भावना के प्रधिक निकट हैं। वस्तुन इन साधकों ने इन स्थितियों का माध्यम ग्रपनी साधना के लिए स्वीकार किया है; ग्रौर इन्होंने लौकिकता का ग्राश्रय भी कम लिया है। इस कारण इन प्रकृति-रूपों का प्रयोग संत काव्य में कम हुग्रा है। फिर भी 'बिरहिन के ग्रंगों' ग्रौर वियोग सम्बन्धी पदों में ये रूप मिलते हैं। कुछ संतों ने बारहमामा या ऋतु-वर्णन भी लिखे हैं। लोक-गीतियों की नायिका के समान संतों की विरहणी बारहमासों में प्रकृति के साथ ग्रपनी व्यथा को व्यक्त करती है—

भादौँ गहर गंभीर श्रकेली कामिनी।
मेघ रह्यो भरलाइ चमकंत दामिनी॥
बहुत भयानक रैनि पवन चहुँदिशि बहै।
(परि हाँ) सुन्दर बिन उस पीव विरहस्मी क्यों रहै।।

प्रकृति के भयानक रूप से यहाँ व्यथा का तीव होना दिखाया गया है। आगे सुन्दर विरोध का आधार भी ग्रहण करते हैं—

दिस-दिस तं बादल उठं बोलत चातक मोर । श्रीर सुन्दर चिकत विरहनी चित्त रहै नींह ठोर ॥  $^3$ 

इसी भावना को बुल्ला इस प्रकार व्यक्त करते हैं-

देखो पिया काली घटा मो पं भारी।
सूनी तेज भयानक लागी मरी विरह की जारी॥

भावों के आवार पर प्रकृति -- प्रकृति के उद्दीपन-विभाव का दूसरा रूप

१. वहीं; वहीं ; सं० १६६, २०० |

२. ग्रंथा०; सुन्दर ; बिरह को श्रंग ।

३. शब्दसागरः बुल्ला ; प्रेम को श्राँग, १० ।

संत काव्य १६६

जिसमें भावों की पृष्ठभूमि पर प्रकृति उपस्थित होती है, संतों में मिलता है। इस सहज ग्रभिव्यक्ति में प्रकृति उन्हीं भावों को व्यक्त भी करनी है जिनके ग्राधार पर वह प्रस्तुन होती है। वियोग की पृष्ठभूमि पर सुन्दर की विरिहिणी को प्रकृति में व्यापक उद्देलन बिखरा हुग्रा जान पड़ता है जो ग्रपने ग्राप में कष्ट ग्रौर वेदना छिपाए है—'मेरे प्रिय, तुम इतनी देर कहाँ भटक गए। वसंत ऋतु तो उस प्रकार व्यतीत हुई, ग्रब वर्षा ग्रा गई है। बादल चारो ग्रोर उमड़ घुमड चले हैं, उनकी गरज तो सुनी ही नहीं जाती। दामिनी चमकती है हुदय पीड़ा से काँप जाता है, बूँदों की बौधार दुः बदायी है।' इस प्रकृति के रूप में वियोगिनी की वेदना ग्रौर पीड़ा मिली हुई है। बस्तुतः इस चित्र में दे रूप मिले हुए हैं; वियोग की पृष्ठ-भूमि पर प्रकृति है ग्रौर फिर उसके ग्राधार पर वेदना का रूप है। इसी प्रकार धरनीदास की विरिहिणी ग्रारमा को—

#### पिया बिन नींद न श्रावै।

खन गरजै खन बिजुली चमकै, ऊपर से मोंहि भाकि दिखावै।

दिरया साहब (बिहार वाले) प्रिय-स्मृति के ग्राधार पर प्रकृति को उद्दीपन के व्यंजक का में प्रस्तुत करते हैं—'हे ग्रमर पित, तुम क्यों नहीं ग्राते । वर्षा में विविध प्रकार से तेज पवन चल रहा है; बादल गरज कर उमड़ रहे हैं; ग्रजस्र धारा से बूंदें पृथ्वी पर गिर रही हैं, बिजली चारो ग्रोर चमक जाती है, भींगुर भनक कर भनकारता है; विरह के बाग हृदय में लगते हैं । दादुर ग्रौर मोर सघन वन में शोर करते हैं, पिया बिना कुछ भी तो ग्रच्छा नहीं लगता । सरिताग्रों में उमड़-घुमड़ कर जल छाया हुग्रा है, ग्रौर छोटी-बड़ी सभी तो प्लावित हो गई हैं ।' इसमें वियोग की मनःस्थिति के ग्राधार पर प्रकृति का रूप विरोध से भावोद्दीपन की व्यंजना करता है। कबीर में ग्राध्यात्मिक ग्राली किकता ग्रौर दादू में प्रेम की व्यंजना ग्रधिक है; इस कारण साधारण प्रकृति के उद्दीपन रूपों को इनमें स्थान नहीं मिला है। जो रूप हैं उनमें ग्राध्यात्मिक संकेत मिल जाते हैं जिनका उल्लेख किया गया है। कबीर का प्रत्येक उद्दीपन-चित्र ग्राध्यात्मिकता में खो जाता है—

श्रोनई बदरिया परिगै संभा । श्रगवा भूल बन खंडा मंभा ।। पिय श्रंतै घन श्रंतै रहई । चौपरि कामरि माथे गहई ॥ फूलवा भार न ले सकै, कहै सिखयन सो रोय। ज्यों ज्यों भोजे कामरी, त्यों त्यों भारी होय॥

१. ग्रंथा०; सुन्दर्० ; पद, राग म० ३ ।

२. शब्दा०; धरना० ।

३. शब्दा०; दरिया ; मलार ३ ।

४. बीजक; कर्बार ; रमैनी १५ ।

दादू इन्हीं रूपों को प्रेम की व्यापक भावना से युक्त कर देते हैं। संयोग के स्रवसर का रूप इस प्रकार है—

#### बसुघा सब फूलै फलै, पिरथवी ग्रनंत ग्रपार। गगन गरजि जल थल भरै दादू जै जै कार॥

धारोप—संतों में सुन्दरदास पर साहित्यिक परम्पराग्नों का ग्रधिक प्रभाव है इसीलिए इनमें प्रकृति पर ग्रारोप द्वारा उद्दीपन का रूप उपस्थित किया गया है। इस ग्रारोप में श्रृंगारिक कल्पना के द्वारा नहीं, वरन् नृप के श्राक्रमण के रूपक से यह काम लिया गया है—वियोगिनी के सामने उमड़ते हुए बादल हैं ग्रौर किव ग्रपने रूपक से इस चित्र को उद्दीपक कर देता है—'हम विरहिणियों पर पावस नृप के समान ग्राक्रमण कर रहा है "" बादल ही हस्ती है, विद्युत ही हवाइयाँ हैं ग्रौर गरजन निशानों की व्वति है। पवन रूपी तुरंग चारो ग्रोर नाचता है, ग्रौर बूँदों के बाण चल रहे हैं। दादुर, मोर, पपीहा ग्रादि जैसे युद्ध में ललकारते हुए 'मार-मार' कहते हैं।"

#### प्रेम कथा-काव्य

प्रकृति ग्रौर भावों का सामंजस्य - काव्य-रूपों की विवेचना में कहा गया था प्रेम कथा-काव्यों का स्राधार लोक कथा-गीतियां हैं, इस कारण इनमें स्वच्छन्द प्रवृत्तियों को अवसर मिल सका है। प्रकृति के उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत आनेवाले रूपों की दृष्टि से जायसी में ग्रधिक उन्मुक्त वातावरण मिलता है। ग्रागे के किवयों में भाव-व्यंजना के स्थान पर वेदना के बाह्य ग्रनुभवों ग्रौर विलास का क्रीड़ा-कलाप ग्रधिक बढ़ता गया है। जायसी ने बारहमासों में ऋतू के बदलते हुए दृश्य-रूगों को विरहिंगी के भावों के सम पर उद्दीपक बनाया है। इस बारहमासी में नागमती के विरह-प्रसंग को लेकर प्रकृति को सहज सम्बन्ध में उपस्थित किया गया है। विरहिएगी नागमती प्रत्येक मास के परिवर्तित प्राकृतिक वातावरण के साथ अपनी विरह-वेदना को सम अथवा विरोध की स्थिति को रखकर अधिक विकल हो उठती है—'ग्राषाढ़ मास में.... घेरती हुई घटा चारों भ्रोर से छाती ग्राती है; हे प्रिय बचा श्रो मैं मदन से पीडित हैं। दाइर, मोर ग्रौर कोकिला शब्द कर रहे हैं.... ..बिजली गिरती है, शरीर में जैसे प्राण नहीं रुकते । ......सावन में ......मार्ग ग्रंवकार में गम्भीर ग्रौर ग्रथाह हो उठा है, जी बावला होकर भ्रमता घूमता है; संसार जहाँ तक दिखाई देता है जलमय हो उठा है, मेरी नौका तो बिना नाविक के थक चुकी है।....भादों में....विजली चम-कती है, घटा गरज कर त्रस्त करती है, विरह काल होकर जी को ग्रस्त करता है।

१. ग्रंथा०; सुन्द०; प०, रा० म० ४।

मघा भकोर-भकोर कर बरसता है, ग्रालती के समान मेरे दोनों नेत्र चूते हैं।" इसी प्रकार यह सारा बारहमासा प्रकृति और भावनाओं के सामंजस्य पर चलता है। इसमें प्रकृति का स्वाभाविक रूप भावों को स्राधार प्रदान करता है; स्रीर भावों की सहज स्थिति प्रकृति से प्रेरणा प्राप्त करती है। साथ ही इसका सब से बड़ा सौन्दर्य यह है कि प्रकृति के किया-व्यापारों में भावों की व्यंजना सिन्नहित है, जबिक वियोगिनी के भावों ग्रौर अनुभवों के साथ प्रकृति से तद्भुता भी स्थापित की गई है। बादल घिरते हैं तो वियोगिनी कामगी इत है; ग्रंधकार गम्भीर ग्रथाह है तो उनका मन भ्रमता है ग्रौर यदि मघा बरसता है तो उसके नेत्र चूते हैं । ग्रन्य प्रेम कथा-काव्यों में ऐसी उन्मृक्त स्थिति नहीं है। द्वहरनदास ने वारहमासा को संयोग के ग्रन्तर्गत रखा है, इसलिए उसमें भी यह सहज भाव नहीं ग्रा सका है। इसमें विलास तथा क्रीडा की बात ही म्रधिक है। उसमान ग्रौर म्रालम के बारहमासों में प्रकृति पीछे पड़ जाती है ग्रौर विरह की ग्रवस्था का वर्णन प्रमुख हो गया है। इस विरह-स्थिति के वर्णन भावस्थिति के रूप में न होकर स्रधिकतर क्रिया-कलापों तथा पीड़ा सम्बन्धी स्रनुभावों के म्रत्युक्तिपूर्ण चित्रण में हए हैं। उसमान की वियोगिनी प्रकृति के सामने भ्रपने म्राप में ग्रधिक व्यस्त है-'जेड ऐसा तपा....इस मास में तो संसार ऐसा तपा कि प्तिलयों के श्राँस सुख गए। विरह छिपाए नहीं छिपता, सहस्र तेज होकर उसके शरीर तपाता है।.... आषाढ मान में ... श्वेत, पीत, श्याम बादल छाते हैं, वैरी बकों की पंक्ति दिखाई देती है, लोग ग्रपने घरों को छाते हैं, पक्षी वनों में घोंसला बनाते हैं। मेरा कन्त तो वैरागी है, मन्दिर छाकर क्या करूँगी।' इस चित्र का वातावररा फिर भी स्वाभाविक है। ग्रालम ने ऋतू के रूप को पृष्ठ-भूमि में रखा है, उसके ग्राधार पर भावों की बात कही है पर इनमें शारीरिक क्रिया-कलाप से ग्रधिक भावों तथा ग्रन्-भावों तक सीमित रहा गया है। यद्यपि इन वर्णनों में ग्रत्युक्ति ग्रधिक है-

> ऋतु पावस क्याम घटा उनई लिख के पन घीर घिरातु नहीं। घुनि दादुर मोर पपीहन की लिख के क्षाग् चित्त थिरातु नहीं। जब ते मनभावन तें बिछुरे तब ते हिय दाह सिरात नहीं। हम कौन से पीर कहैं दिलकी दिलदार तो कोई लखात नहीं।

वस्तुत: स्रालम प्रेम कथा-काव्य की परम्परा में होकर भी शैली की दृष्टि से रीति-कालीन प्रवृत्ति के स्रधिक निकट हैं। इन्होंने कुछ स्थ तों पर वियोग के स्राधार पर

१. ग्रंथा; जायसी; पद०, नागमती-बियोग-खंड, दो० ४, ५, ६, ।

१. चित्रा॰; उस॰; ३२ पाती-खंड, दो॰ ४४५, ४४६ ।

२. विरहवारीश (माध० काम०); श्रालम; २६ वी तरंग ।

प्रकृति को उपस्थित किया है ग्रौर ऐसे रूपों में भावों को उद्दीत करने की व्यजंना सिन्निहित है—

रहत मयूर मानों चातक चढ़ावै चोप, घटा घहरात तैसी चपल छटा छई। तैसी रैनि कारी वारि बुन्द भरलाई, भेषि भिल्लिन की तान बाढ़त वही नई।

ग्रालम में चमत्कार के साथ ग्रारोप का रूप ग्रधिक है—'भक्तभोरता हुग्रा प्रचंड पवन चलता है, विरही वृक्ष मूल से हिल जाता है। ग्राकाश में घुमड़कर घनघोर घटा छा रही है, नवीन पत्तों के समान विनता काँपती हैं।' इस ग्रारोप में विरह की भाव-स्थिति को लेकर रूपक ग्रीर उपमा का प्रयोग किया गया है, लेकिन ग्रन्यत्र उद्दीपन की स्थिति को प्रस्तुत करने वाली भाव-व्यंजक वस्तुग्रों का ग्रारोप भी किया गया है—

महाकाल कैथों महाकाल कूटं, महाकालिका के कैथों केश छूटं। कैथों धूमघारा प्रलयकाल वारी, कैथों राहु रूप कैथों रेन कारो।

किया और विलास—जायसी में उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत केवल उल्लेख करके मानवीय भावों को व्यक्त करने की प्रकृत्ति भी पाई जाती है। इनमें भी जैसा कहा गया है बाह्य स्थूल प्रभावों क्रियाव्यापारों तथा विलास-क्रीड़ाओं का रूप ग्रधिक व्यक्त होता गया है। वसंत के प्रसंग में किव ने मानवीय उल्लास तथा विलास का वर्णन ही अधिक किया है—

फर फूलन्ह सब डार स्रोढ़ाई। भुंड बाँघि के पंचम गाई। बार्जाह ढोल दुदुंभी भेरी। मादर तूर भाँभ चहुँ फेरी। नवल वसंत नवल सब बारी। सेंदुर बुक्का होइ धमारी।

जहाँ तक ऋतु के साथ मानवीय उल्लास का प्रश्न है, यह रूप स्वाभाविक है; क्योंकि ऐसे समय सर्वसाधारण का उल्लास-मग्न होना सहज है। परन्तु इन वर्णनों के ग्रन्त-गर्त जब जायसी ग्रानन्दोल्तास का वर्णन करते हैं, उसमें क्रिया-व्यापारों का उल्लेख भी मिलता है—

१. वही; वही; २७ वीं तरंग।

२. बही; बही; २७ वीं तरंग ।

३. यथा०; जायसीः पदमा० २० वसंत-खंड, दो० ७।

प्रेम कथा-काव्य ३०३

# पिहिरि सुरंग चीर धिन भीना। परिमल मेद रहा तन भीना। ग्रधर तमोर कपूर भिमसेना। चंदन चरचि लाव तन बेना।

उसमान ने षट् ऋतु-वर्णन को वियोग के अन्तर्गत रखा है, परन्तु इसमें भी प्रकृति से अधिक स्थित प्रधान हो उठी है। इन्होंने भावों से सम्वन्धित पीड़ा, जलन तथा उत्पीड़न आदि का वर्णन ही प्रमुखतः किया है—'जेठ की ज्वाला में दुःख मन से निकाला नहीं जाता, विरह की दावा देखी नहीं जाती जैसे अग्नि की ढेरी ही प्रकट हो गई हो। प्रिय पता नहीं किस तन में छिता है।' कहीं-कहीं प्रकृति प्रत्यक्ष होकर पीड़ा तथा उत्पीड़न को बढ़ाती है—'श्याम रात्रि में जो कोकिल बोलता है, वह मानों विरह से जलाकर शरीर को भाँभर कर देता है। विजली बढ़कर जैसे स्वर्ग में फैल जाती है, मानों चमक दिखा कर जी निकाल लेती है, उसमान का ऋतु-वर्णन इन्हों उद्दीपन-रूपों को लेकर चलता है। आगे रीति-कालीन प्रवृत्ति की विवेचना करने से प्रकट होगा कि इनमें भी प्रकृति का व्यंजक आधार लिया गया है। नूर मोहम्मद ने भी उल्लास क्रीड़ा को फाग-खंड में अधिक दिखाया है। उसमें प्रकृति परोक्ष है, विलास तथा ऐश्वयं ही सामने आ सका है—

## गली गली घर घर सकल, मार्नीह फाग ग्रनन्द। माँते सब ग्रानन्द सों, भा फागुन सुख कन्द।।

स्वतन्त्र प्रेमी कवि—इस विषय में प्रेम-काव्य के स्वतन्त्र किवयों में भी यही प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं। परम्परा से स्वतन्त्र होने के कारएा इनका वातावरएा ग्रधिक उन्मुक्त है। परन्तु यह भावना मानवीय भावना को लेकर है; इनके बारहमासों में प्रकृति के माध्यम से संयोग-विलास तथा वियोग की विरह-व्यथा का ग्रधिक चित्रएा हुग्रा है। यह रूप भाव-व्यंजक न होकर बाह्य ग्रारोपों तथा ग्रनुभावों को लेकर है। दुखहरनदास पूस की शीत का उल्लेख करके ग्रालिंगन ग्रादि का वर्एन करते हैं—

## हुइतन एकं देखी ग्रस वं मीलं लपटाइ। रही न ग्रंतर प्रेम के बीचन रहा समाइ।।

परन्तु इसका स्रर्थ यह नहीं है कि इन्हों । प्रकृति स्रोर भावों का सामंत्रस्य प्रस्तुत ही नहीं किया है । श्रावण मास का वर्णन भावोल्लास के समानान्तर प्रस्तुत किया गया है—

१. वहाः वहाः वहाः २१ षट्-ऋतु-वर्णन-खंड, दो० ६ ।

२. चित्रा॰; उस॰ ; १८ विरह-खंड, दो॰ २४५-६।

३. इन्द्रा०; नूर० ; ५ फाग-खंड, दो० १ ।

४. पुहु०; दुख० ; सुखकर बारहमासा ।

.....। ग्रोनई घटा बादर सभ छावा। बरसै लाग मेघ दिन राती। सीतल भइ घरनी की छाती। हरी हरी पेखि चहु ववोरा। पपीहा पीव पीव लागै सोरा।

इन किवयों में ऋतु-वर्णन के प्रसंगों में यह रूप ग्रिधिक मिलता है। दुखहरन ग्रीष्म के वर्णन में वेदना को व्यक्त करते हैं—'नेत्रों में प्रेम के घनघोर बादल उमड़ ग्राए; मदन का ही बवंडर भक्तभोर रहा है, बगुलों की पंक्ति दुःख संतप्त हो गई है ग्रौर कोकिल कुहुक कर विलाप करती है।' इसमें ग्रारोप के माध्यम से प्रस्तुत प्रकृति में उद्दीप्त भावस्थित व्यक्त की गई है। ग्रागे चित्र के वर्णन में भाव-व्यंजना सिन्नहित है—'बिजली चमकती है, बादल गरजता है; सेज पर ग्रकेली विरहिणी ग्रत्यन्त भयभीत हो रही है। चारो ग्रोर नदी-नाले बढ़ गए हैं, विरह से उनका वार-पार कुछ नहीं सुभता।'' प्रकृति के रूप के साथ वियोग की स्थित के संकेत सिन्नहित करके यह व्यंजना प्रस्तुत की गई है। 'नलदमन' काव्य में भी ऋतु-वर्णनों में इसी प्रकार प्रकृति ग्रौर भावों की समानान्तरता उपस्थित हुई—'ऋतु पावस में प्रेम बढ़ गया है, सावन-भादों में मेह बरसता है। स्त्री को चातक की बोली ग्रच्छी लगती है। चातकों की वाणी को सुनकर मन को चैन होती है। कुहुक-कुहुक कर कोकिल ग्रौर तोते बोलते हैं। दोनों स्त्री-पुरुष सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। इन काव्यों में ग्रारोप की प्रवृत्ति कम है, व्योंकि इनका सम्बन्ध साहित्यक परम्परा से ग्रिधक नहीं है। दुखहरन एक स्थल पर रित-उल्लास का ग्रारोप करते हैं—

जोवन वाहु जमुन ग्रौर गंगा। लहरी केलि रस उठे तरंगा। नदी नार नीत सखी सहेली। इन्ह कह सुठी बाढ़ित वेली।

#### राम-काव्य

रामचरितमानस—'रामचरितमानस' ग्रीर 'रामचिन्द्रका' दोनों काव्य राम-कथा से सम्बन्धित हैं। परम्परा की हिंदर से ग्रालग होकर भी प्रकृति के उद्दीपन-रूप की हिंदर से इनमें समान प्रवृत्तियाँ हैं। कारण यह है कि दोनों के सामने साहित्यिक परम्पराग्रों का ग्रादर्श रहा है। साहित्यिक रूप में उद्दीपन में प्रकृति पर ग्रारोप की प्रवृत्ति ग्राधिक हो जाती है। कलात्मक प्रयोग में यह ग्रारोप भाव-व्यंजक हो जाता है। परन्तु इस सीमा पर इन दोनों काव्यों में रूढ़ि का ग्राधिक पालन है। इस कारण ग्रारोप भी स्थूल ग्रीर शारीरिक मानवीकरण के ग्राधार पर ग्राधिक हुग्रा है। प्रकृति

१. पुहु०; दुख० ; सुखकर बारहमासा ।

२. वही; वही ; छवो-रितु-रूपवंती-विरह-खंड ।

३. नल० ; ऋतु-वर्णन ।

४. पुहु०; दुख० ; सुखकर० वारहमासा ।

का स्वतन्त्र उद्दीपन-रूप इनमें नहीं मिलता। एक स्थल पर 'रामचरितमानस' में राम सीता के रूप-उपमानों में फैली प्रकृति के उल्लास के विरोध में ग्रानी मनःस्थिति को उद्दीस पाते हैं। यह स्थल कलात्मक है पर इसके मूल में ग्रारोप की भावना है। राम सीता की स्मृति की वेदना का प्रकृति के विरोधी उल्लास में ग्रधिक श्रनुभव करते हैं—

कुंद कली दाड़िम दामिनी। कमल सरद सित ग्राहि भामिनी। बहन पास मनोज धर्नु हंसा। गज केहरि निज सुनत प्रसंसा। श्रीफल कनक कदिल हरषाहीं। नेक न संक सकुच मन माहीं।

इसीके ग्रागे स्वतन्त्र प्रकृति भी उद्दीपन की प्रेरणा रखती है—'संग ल।इ करनी किर लेहीं। मानहुँ मोहि सिखावन देहीं।' पर इसका विष्तार ग्रधिक नहीं है। इसके बाद किव बसंत की रूप-योजना 'काम ग्रनीक' के ग्रारोप के ग्राधार पर करता है। ग्रीर इस ग्रारोग में प्रकृति उद्दीपक ही है—'ग्रनेक वृक्षों में लताएँ उलभी हुई हैं मानों वे ही विविध वितान ताने गए हैं। कदनी ग्रीर ताल ही मानों श्रेष्ठ ध्वजाएँ हैं जो उनको देखकर मोहित न हो उसका मन धीर है। नाना प्रकार के वृक्ष फूले हैं, मानों ग्रनेक धनुर्धारी ग्रनेक रूपों में खड़े हैं।' इसी प्रकार उत्प्रेक्षाग्रों से यह रूपक पूरा किया गया।

रामचित्रका (क)—'रामचित्रका' का कित ग्रानी प्रवृत्ति में ग्रलंकारवादी है। साथ ही इसमें साहित्यक परम्परा का ग्रनुसरण भी किया गया है। इस कारएा ग्रारोपों के माध्यम से प्रायः प्रकृति को उद्दीपन के ग्रन्तर्गत रखा गया है। ऐसे कुछ ही स्थान होगे जहाँ प्रकृति मानवीय भावों के सम पर व्यंजनात्मक रूप में उपस्थित हुई हो ग्रथवा जहाँ वह भावों के ग्राधार पर उपस्थित की गई हो। एक स्थल पर लक्ष्मएा के उल्लेख में प्रकृति का ऐसा रूप ग्राया है जिसे व्यंजनात्मक रीति से भावोद्दीपन का रूप कहा जा सकता है—

मिलि चिकिन चंदन बात बहै ग्रिति मोहत न्यायन हीं गित को । मृगमित्र विलोकत चित्त जरै लिये चन्द निशाचर पद्धित को । प्रतिकूल शुकादिक होहि सबै जिय जानै नहीं इनकी गित को । दुख देत तड़ाग तुम्हैं न बनै कमलाकर ह्वै कमलापित को ।

परन्तु इस चित्र में ग्रालंकारिक प्रवृत्ति के कारण स्वाभाविकता के स्थान पर चमत्कार ग्रिविक है। ग्रारोप की भावना में जहाँ ग्राकार से ग्रिविक भाव की व्यंजना हो सकी है वे उद्दीपन-रूप सुन्दर हैं, पर उनमें संस्कृत के कवियों का श्रनुकरण प्रत्यक्ष

१. राम०; तुलसी; श्रर०; दो० ३०, ३८।

२. रामचन्द्रिकाः केशवः बा० प्र०ः छं० ४८ ।

है—'सब पुष्प परागयुक्त हैं, चारो स्रोर सुगंघ उड़ रही है जिससे विदेश निवासी वियोगी संघे हो जाते हैं। पत्र रहित पलास समूह ऐसा शोभा देता है मानों वसंत ने काम को अग्निवार्ग दिया हो।'' इसमें उत्प्रेक्षा से काम के बार्ग की कल्पना भावात्मक है। परन्तु केशव की प्रमुख प्रवृत्ति मानवीकरण के रूप में स्नाकार के स्नारोप की है। किव शुरद का वर्णन युवती के रूप में करता है—

दंताविल कुन्द समान मनो । चंद्रानन कुन्तल चौर घनो । भौहैं घनु खंजन नैन मनो । राजीविन ज्यौं पद पानि झनो । रे केशव की ग्रारोपवादिता में रूप-व्यंजना का दृष्टिबिन्दु न रहकर ग्रलंकृत सूफ्त की ही प्रधानता है ।

#### उन्मुक्त प्रेम-काव्य

विद्यापित में यौवन का स्फुरएा—मध्ययुग की स्वच्छन्द तथा उन्मुक्त प्रवृत्तियों ने ग्राघ्यात्मिक साधना तथा रूढ़ियों का ग्राक्ष्य लिया है। परन्तु विद्यापित ने प्रारम्भ में उन्मुक्त वातावरए। के साथ यौवन ग्रौर प्रेम का काव्य लिखा है। इनमें काव्य का साहित्यिक ग्रादर्श ग्रवश्य मिलता है, पर रूढिवादिता तथा ग्राघ्यात्मिक साधना से इनका काव्य बहुत कुछ दूर रहा है। इनका प्रेम ग्रौर सौन्दर्य न तो ग्राघ्यात्मिक वातावरए। में नैसींगक हुग्रा है ग्रौर न काव्य की रूढ़ियों का बन्दी ही। जैसा कहा गया है विद्यापित का काव्य साहित्यिक गीतियों के ग्रत्यधिक निकट है, इस कारए। इनको भाव-धारा को कलात्मक ग्राधार मिला है। फिर भी इन गीतियों की ग्राभव्यित वस्तु-परक ग्राक्षय पर हुई है। ग्रौर इसलिए प्रेम ग्रौर सौन्दर्य के भाव-बोध के स्थान पर इनमें यौवन का शारीरिक रूप ही प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रकृति के उद्दीपन-रूप की हिट से विद्यापित में लोक-गीतियों जैसी प्रवृत्ति मिलती है, परन्तु इसी कारए। से प्रकृति तथा जीवन में भावों का प्रगुम्फन तीन्न हो उठता है। वसंत का हश्य-जगत् ग्रपने रूप में ग्रधिक मादक है ग्रौर उसके समानान्तर भावों का यौवन से ग्राकुल चित्र है—

मलय पवन बह । वसन्त विजय कह । भमर करइ रोल । परिमल नींह म्रोल । ऋतुपति रंग हेला । हृदय रभस भेला । भ्रमंक मंगल मेलि । कामिनि करथु केलि । तहन तहनि [संगे । रहनि खपनि रंगे ।

१. बही; बही; ती० प्र०; छं० ३४ ।

२. वहीः वहीः तो० प्र०; छं० २५ ।

३. पदावली; विद्यापति; पद ६१३ ।

श्रागे भावों के सम पर प्रकृति भावों को व्यंजित करती हुई उद्दीप्त करती है—'नवीन वृन्दावन में नए-नए वृक्षों के समूह हैं, उन पर नए पुष्प विकसित हैं। नवीन वसंत के प्रसार में नव मलयानिल का संचरण हो रहा है श्रौर मस्त श्रलियों की गुंजार होती है। नवल किशोर विहार करते हैं, यमुना तट पर कुंजों की शोभा नवीन प्रेम से श्राह्लादित हो रही है।'' विद्यापित में उद्दीपन-विभाव के श्रन्तगंत प्रकृति के प्रयोग की यही व्यापक प्रवृत्ति है। इसके साथ प्रकृति के संकेत पर विरह की वेदना श्रौर यौवन की व्यथा का वर्णन भी प्रमुख हो उठता है—'हे सखी, हमारे दुःख की कोई सीमा नहीं है। इस भादों मास में बादल छाए हैं श्रौर मेरा मन्दिर मूना है। भम्प कर बादल गरजते हैं, संसार को प्लावित करते हैं। कन्त तो प्रवासी है, काम दाख्ण है, वह तीव्र बाणों से मारता है।' यहाँ तो फिर भी प्रकृति सामने उपस्थित है, कुछ स्थलों पर केवल एक उल्लेख के श्राधार पर विरह की पीड़ा का उल्लेख किया जाता है—

गगन गरिज घन घोर । हे सिख, कखन ग्राग्रोत बहु मोर ।

उगलीन्ह पाचो बान । हे सिख, ग्रवन बचत मोर प्राएा ।

करव कग्रोन परकार । हे सिख, यौवन भेल उजियार । ।

ग्रौर कभी तो ऋतु सम्बन्धी उल्लास सामने ग्राता है, प्रकृति विस्मृति कर दी जाती है—

नाचहु रे तरुनि तजहु लाज,

श्चाएल वसन्त रिपु विशाक राज । केग्रो कुंकुम मरदाव श्रंग,

ककरहु मोतिग्रा भल भाज मान ॥ इसमें मानवीय उत्सव तथा उल्लास का रूप सामने श्राता है, ग्रन्यत्र भी— मधर युवतीगरा संग,

> मधुर मधुर रसरंग । मधुर मादव रसाल,

> > मधुर मधुर कर ताल।।

ग्रारोप से प्रेरणा (क)—विद्यापित में काव्य-शिल्प की विशिष्टता के कारण उल्लास ग्रारोप के माध्यम से ग्रधिक व्यक्त हुग्रा है। परन्तु इस ग्रारोप में भावात्मक प्रेरणा ग्रधिक है, स्थून ग्राकार से मधु-क्रीड़ाग्रों ग्रादि के द्वारा उद्दीपन का कार्य नहीं

१. वही ; वही ; पद ६०६ ।

२. वही ; वही ; पद ७१५।

३. वही ; वही ; पद ७०६ ।

लिया गया है। विद्यापित ने एक लम्बा रूपक जन्म का बाँघा है और दूसरा राजा का दिया है। जन्म के रूपक में प्रकृति-रूप इस प्रकार चलता है—

ऋतिपित राज का रूपक तो प्रसिद्ध है ग्रीर ग्रनेक किवयों ने इसका प्रयोग किया है। इसमें ऋतु-सम्बन्धी उमंग प्रकृति में प्रतिषटित की गई है—'ऋतुराज वसत का ग्रागमन हुग्रा। माघवी लताग्रों में ग्राल समूह गुंजारता है। दिनकर की किरएों में उसका यौवन है ग्रीर कुसुम के केसर उसका स्वर्ण दंड है।' विद्यापित के उद्दीपन सम्बन्धी प्रयोग में प्रकृति-रूप वियोग में यौवन की विरह-पीड़ा को लेकर ग्रधिक चलता है, जबिक संयोग में उद्घास का ग्रान्दोलन उसमें ग्रधिक है। इसका कारएा है कि विद्यापित मुख्यतः लीकिक प्रेम तथा सौन्दर्य के किव हैं जो यौवन में ग्रपनी ग्रभिव्यक्ति पाता है।

मीरा की उन्मुक्त उद्दीपक प्रकृति — प्रकृति के उद्दीपन-रूप को लेकर समस्त उन्मुक्त किवयों में समान भावना है। परन्तु मीरा की पद-शैली में गीति-भावना के कारण प्रकृति से उद्दीपन की प्रेरणा स्वाभाविक है ग्रीर भाव-तादात्म्य स्थापित हो सका है। विद्यापित में यह भावना थी, परन्तु साहित्यिक स्तर के कारण उनके काव्य में ग्रन्य रूप भी हैं। ग्रन्य मुक्तक प्रेमी किवयों पर रीति-परम्परा का प्रभाव ग्रिधिक है। स्वतंत्र रूप से प्रकृति के चित्रों में पावस का प्रमुख स्थान रहा है। मीरा की विरिहिणी ग्रात्मा पावस के उल्लास को मनः स्थित के विरोध में पाकर ग्रिधक व्यग्र हो उठी है—

पिया कब रे घर भ्रावं। दादुर मोर पपीहरा बोलं कोइल सबद सुगावं। घुमेंड घटा ऊलर होइ भ्राई दामिनि दमक डरावं॥

**१.** वहीं ; वहीं ; पद ६०१ |

२. वही ; वही ; पद ६०५ |

३. पद० ; मोरा ; पद १६६ ।

श्रीर दूसरी श्रोर संयोगिनी मीरा प्रकृति के पावस उल्लास से श्रपना सम स्थापित करके श्रीधक श्रानन्दमग्न हो उठती है—

मेहा बरितयो करे रे। आज तो रिमयो मेरे घरे रे। नान्हीं नान्हीं बूँद मेघ घन बरसे। सूखे सरवर भरे रे। बहुत दिना पै प्रीतम पायो। बिछुरन को मोहि डर रे।

दुःख के बाद सुखातिरेक में दुःख की स्मृति भय बनकर रहती है, इनी स्वाभाविक स्थिति की स्रोर इसमें संकेत किया गया है।

श्रान्य कवि श्रीर रीति का प्रभाव-- जैसा कहा गया है मूक्तक-शैली के प्रेमी कवियों में प्रकृति का उद्दीपन-रूप भावों के समानान्तर तो है, पर रीति के प्रभाव से उसमें बाह्य ग्राधारों का वर्णन ग्रधिक है। ठाकूर किव प्रकृति के विकास-विरोध में मानिनी की रित-भावना को उद्दीष्त करते है--'देखो, वन में वल्लिरियों में किशलय स्रीर क्स्म स्रा गए हैं स्रीर प्रत्येक वन तथा उपवन सुन्दर शोभा से छविमान हैं। श्रीर इस को किल की कूक सुनकर कैसी हुक होती है, ऐसे दू:ख में कोई रात-दिन किस प्रकार व्यतीत करे। ऐसे समय तो श्याम को तरसाना नहीं चाहिए; त म्रपने मन में विचार कर तो देख। ऐसे समय कोई मान करता है, म्राम पर मंजरी है श्रीर मंजरी के भौर पर भ्रमर गूंजारता है, ऐसा सुहावना समय है।' इन कवियों में कुछ रूप इस प्रकार के पाए जाते हैं जिनमें प्रकृति के ग्राधार पर वियोग-व्यथा को अधिक व्यक्त किया जाता है—'पावस ऋतु में श्याम घटा को उमड़ी देख कर, मन में धैर्य तो बँधता नहीं फिर इन दादर ग्रीर मोरों के शब्द को सुनकर चित्त स्थिर नहीं हो पाता। जब से त्रिय से बिछोह हुपा, वियोगिनी के हृदय की ज्वाला कम नहीं होती। उसकी कौन-सी व्यथा या उल्लास का उल्लेख किया जाय, कोई सुनने वाला श्रीर सहानुभूति रखने वाला भी नहीं दिखाई देता।" इस वर्णन में प्रकृति के विरोध में सहानुभूतिपूर्ण वातावरण से भाव-व्यंजना को उद्दोष्त रूप में उपस्थित किया गया है, यद्या किव कहता यही है कि कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं मिलता। इसीके दूसरे रूप में भावों की पृष्ठ-भूमि पर प्रकृति उद्दी क हो उठती है-

१. वही ; वही ; पद १२ - ।

२. शतक ; ठाकुर ; छं० ६१।

३. इश्क ० ; बोधा० ; द्वि० १ ।

बटपारन बैठि रसालन मैं यह क्वैलिया जाइ खरे रिर है। बन फूलि हैं पुंज पलासन के तिन को लिख घीरज की घरि है। किव बोघा मनोज के ग्राजिन सो विरही तन तूल भयो जिर है। घर कन्त नहीं विरतन्त भट्ट ग्रब कैंग्रों बसन्त कहा किर है।

इस प्रकार इन किवयों के मुक्तकों में उद्दीपन-विभाव के ग्रन्तर्गत प्रकृति का रूप लोक-गीतियों की उन्मुक्त भावना तथा साहित्यिक परम्पराग्रों ग्रोर रूपों की मध्य की स्थिति मानी जा सकती है।

#### पद काव्य

भाव साम आस्य—भक्त किव ों के पद-काव्य में उद्दीपन की भावना का विकास विद्यापित के ब्राधार पर माना जा सकता है। साधना सम्बन्धी प्रकरण में भगवान की भावना को लेकर प्रकृति की प्रभाव भयी स्थित पर विचार किया गया है। वसंत ग्रौर फाग को लेकर इन किवयों में बहुत दूर तक प्रकृति का भावों से साम आस्य मिलता है। कुंभनदास वसंत का भावोद्दीपक रूप इस प्रकार उपस्थित करते हैं—

मचुप गुंजारत मिलित सप्त सुर भयो हे हुलास तन मन सब जंतिह । मुदित रसिक जन उमिंग भरे है न पावत मनमय सुख ग्रंतिह ।

चतुर्भु जदास भी इसी प्रकार कहते हैं---

फूली द्रुम बेली भाँति भाँति । नव वसंत सोभा कही न जात । ग्रंग ग्रंग सुख विलसत सघन कुंज । छिनिछिनि उपजत ग्रानंद पुंज। गोविन्ददास का प्रकृति उद्दीपन-रूप वसंत की इस भावना से भिन्न नहीं है— विहरत वन सरस वसंत स्याम । जुवती ग्रूथ गाँवें लीला ग्रभिराम । मुकलित सघन नूतन तमाल । जाई जुही चंपक गुलाल । पारजात मंदार माल । लपटात मत्त मधुकरन जाल ।

इस प्रकार अनेक चित्र सभी किवयों में मिलते हैं। भक्त किवयों के इस प्रकृति-रूप में मानशिय भावों के समान उल्लास व्यक्त होता है। सूर ने इसको हिंडोला के प्रसंग में प्रस्तुत किया है, प्रकृति और जीवन समानान्तर हैं केवल यहाँ श्रुगार की भावना अधिक

१. वहीं ; वहीं ; प०२ |

२. श्रीपुष्टमार्गीय पद संग्रह (भा०२); पृ०६ |

३. वही ; पृ० १५ ।

४. वही ; पृ० १= |

है—'हिर के साथ हिंडोला भूलो थ्रोर प्रिय को भी भुजाथ्रो। शरद् थ्रोर उसके बाद ग्रीष्म ऋतु बीत गई, अब सुन्दर वर्षा ऋतु ग्राई है। गोपियाँ कृष्ण के पैर छूकर कहती हैं, वन वन कोकिज शब्द करता है थ्रोर दादुर शोर करते हैं। घन की घटाथ्रों के बीच मे बगुलों की पंक्ति ग्राकाश में दिखाई देती है। इसी प्रकार विद्युत चमकती हैं, बादल घोर गरजन करते हैं, पपीहा रटता है थ्रोर बीच-बीच में मोर बोल उठता है।' इस लम्बी चित्र-योजना में जो उल्जास की उद्दीयन भावना है वह गोपियों के संयोग-श्रृंगार के समानान्तर ही हैं—

पहिर चुनि चुनि चीर चुहि चुहि चूनरी बहुरंग। कटि नील लहुँगा लाल चोली उबटि केसरि रंग।

समस्त हिंडोला प्रसंग में यही भावना है।

भावों के ग्राधार पर प्रकृति (क) — सूरदास के वसंत-वर्णन में भावों की पृष्ठभूमि पर प्रकृति का उद्दीपन-रूप उपस्थित किया गया है जिसमें उल्लास की भावना
निहित है— 'कोिकल वन में बोली, वन पुष्पित हो गए; मधुप भी गुंजारने लगे।
प्रातःकाल बन्दीजनों की जय-जयकार सुनकर मदन महीपित जागे। दव से जले हुए
वृक्षों में दूने ग्रंकुर निकल ग्राए, मानों कामदेव ने प्रसन्न होकर याचकों को नाना-वस्त्र
दान दिए। नवीन प्रीति के वातावरण में नववल्लिरयाँ नव-पुष्पों में ग्राच्छादित हुई,
जिनके सुरंगों पर नव-युवितयाँ प्रसन्न हुई। ' इसी प्रकार का एक दूसरा चित्र भी है—

हिय देख्यी वन छुबि निहारि।

बार बार यह कहित नारि ।
नव पल्लव बहु सुमन रंग ।
ब्रुम बेली तनु भयो ग्रनंग ।
भेंवरा भेंवरी भ्रमत संग ।
यमुन करत नाना तरंग ।

उद्दीपन-विभाव के अन्तर्गत प्रकृति का यह रूप सूर में प्रमुखतः है, परन्तु अन्यत्र भी मिलता है। गोविन्ददास भावों का आधार ग्रहण कर प्रकृति को उपस्थित करते हैं— 'हे कंत, नवीन शोभावाली अनुपम ऋतु वसंत आ गई, अत्यन्त सघनता से जूही, कुंद और अन्य पुष्प फूल उठे हैं; वनराजि पुष्पित हो उठी है, उनपर मदरस के मतवाले भ्रमर दौड़ते घूमते हैं।' इसी प्रकार का प्रकृति-रूप कृष्णदास में भी है—

१. सूरसा०; दश०; पद २२७४ ।

२. वहीं; वहीं; पद २३८५ ।

३. वहो; वहो; प० २३८७।

४. श्री पुष्ट०; पृ० ६७—'कोकिल बोर्ला बन बन फूल'।

प्यारी नवल नव नव केलि।
नवल विटप तमाल श्रद्यक्ती मालती नव वेलि।
नव वसंत हसत द्रुमगन जरा जारे पेलि।
नवल वसंत विहग कूजत मच्यो ठेला ठेलि।
तरिए तनया तट मनोहर मलय पवन सहेलि।
बकुल कुल मकरंद लंपट रहे श्रुलिगन भेलि।

इन रूपों में पृष्ठ-भूमि की भावना भावात्मक व्यंजना के रूप में सिन्निहित हो जानी है, जैसा सूर के चित्र में ग्रंथिक दूर तक हुआ है। ग्रंथवा क्रीड़ा-विलास आदि का ग्रस्पष्ट आरोप हो जाता है, जैसा इस चित्र में है।

ग्रारोप का ग्राधार (व)—सूर ने ग्रारोप के ग्राधार पर प्रकृति को उद्दीपन में रखा है। पत्र के रूप मे वसत की कल्पना में नवीनता है—

> ऐसो पत्र पठायो ऋतु बसंत तजहु मान मानिन तुरंत। कागज नवदल श्रंबुज पात देतिकमलमिन भँवर सुगात।

बसंत राज, वसंत सेता ग्रादि के रूपक साहित्यिक परमारा से लिए गए हैं। मदन तथा बसंत के फाग क्षेत्रने की कल्पना में ग्रारोप मुन्दर है—

देखत नव ब्रजनाथ श्राजु ग्रति उपजतु है श्रनुराग।
मानहु मदन बसंत मिले दोउ खेलत फाग।
केकी काग कपोत श्रीर खग करत कुलाहल भारी।
मानहु लें लंनाउँ परस्पर देत दिवावत गारी।

इन सबके ग्रितिरिक्त प्रकृति को परोक्ष में करके केवन विलास ग्रीर उल्लाम का वर्णन भी इनमें मिलता है—'हे सखी, यह वसंत ऋतु ग्रा गई; मधुवन में भ्रमर गुंजारते हैं। ताली बजाकर स्त्रियाँ हँसती हैं; ग्रीर वेसर, चंदन तथा कस्तूरी ग्रादि घिमी जाती हैं। बज में खेल मचा हुग्रा है। कोई प्रातः सन्ध्या ग्रयवा दोपहर नहीं मानता; नाना प्रकार के मुरज, बीन, डफ नथा भाँभ ग्रादि बाजे बजते है ग्रीर गुलाल, ग्रवीर ग्रादि उड़ाया जाता है।' यही कीड़ा-कीतुक की भावना सभी क्षेत्रों में ऋतु के साथ बढ़ती

१. वहीं ; पृ० ३४।

२. सूरसा० : दश०: पद २३=२ ।

३. वहीं ; वहीं; पद २३६० ।

४. श्रीपुष्ट० ; पृ० १६-- 'त्रायो त्रायो री यह ऋतु वसंत ।'

गई है ग्रोर रीति-काल की रूढ़िवादिता तथा उक्ति-वैचित्र्य में तो इसको प्रमुख स्थान मिला है।

## मुक्तक तथा रीति काव्य

समान प्रवित्तयाँ - मुक्त कवियों और रीति परम्परा के कवियों में प्रकृति के उद्दीपन-स्टा को लेकर कोई प्रवृत्ति निषयक विभागक रेखा नहीं खीची जा सकती । इनमें इस रूप के अनेक भेद भिलते हैं और सभी कित समान प्रवृत्तियों से प्रभावित हैं, जो सामृहिक रूप मे रीति-परम्परा से सम्बन्धित है। यह एक सीमा तक कवि की ग्रपनी काव्य-प्रतिभा और श्रादर्श-भावना में भी सम्बन्धित है। जिन कवियो की रसात्मक प्रवृत्ति ग्रधिक है उन्होने प्रकृति को जीवन के सामञ्जस्य पर ग्रथवा जीवन <mark>ग्रीर प्रकृति</mark> में से किसी को पृष्ठ-भूनि में रखकर, दूसरे को उस भावता से छारो।लत या प्रभावित चित्रित किया है। जिन कवियों की प्रवन्ति ग्रलंकारों तथा उतित-वमत्कार की ग्रोर है उनमें प्रकृति का सकेत देकर या उल्लेख करके पीड़ा-जलन, विलाय-क्रीड़ा का ऊहात्मक वर्णन ही प्रमुख है। इसके अतिरिक्त आरोप को लेकर भी यही भेद पाया जाता है। रसवादी कवियों ने भावात्मक व्यजना प्रस्तृत करने वाले रूपको का प्रशोग किया है; जबिक ग्रलक।रवादी कवियों में चनस्कार की प्रेरणा से मानवीकरण करने की, ग्राकार देने की प्रवृत्ति ग्रधिक है। इन्होंने विधित्र ग्रारोग भी प्रस्तृत किये है। परन्त् यह विभाजन जितना सिद्धान्त से सम्बन्धित है, उतना वास्तविक नहीं है। इस युग का काव्य सब मिलाकर ऐसी रूपात्मक रूडिवादिता (फार्मातब्स) से बँधा हुआ है कि सभी कवियो में समान परिपाटी का अनुसरण मिलता है । यह कहना कटिन है किस कवि में कौन प्रवृत्ति प्रमुख है । इसलिये यह विभाजन व्यापक रूप से ही लगता है ।

समानान्तर प्रकृति श्रोर जीवन— स्वच्छन्द भावना से सम्बन्धित प्रकृति का वह उद्दीपन-रूप है जिसमे प्रकृति मानवीय जीवन की दु.खनुखनधी स्थितियों तथा भावनाश्रों के समानान्तर प्रस्तुत होती है। श्रीर इस निकट की स्थिति से वह विरोध, संयोग, स्मृति के द्वारा भावों को व्यंजनात्मक रीति से उद्दीप्त करती है। इसीके समान प्रकृति के वे चित्र है जिनमे मानवीय जीवन या भावना का उत्लेख प्रत्यक्ष तो नहीं रहता, परन्तु प्रकृति से भावात्मक क्रियाश्रो श्र'दि से भाव-व्यजना का रूप उपस्थित किया जाता है। इस प्रकृति रूप का उत्लेख विभिन्न काव्य-रूपों के श्रन्तगंत किया गया है। यहाँ भेद स्पष्ट करने के लिये ठाकुर किव का पावस वर्णन प्रस्तुत किया जा सकता है—

घन घहरान लागे ग्रॉंग सहरान लागे, केकी कहरान लागे बन के विलासी जे। बोलि वोलि दादुर निरादर सौं ग्राठो जाम, ग्रीषम की देन लागे बहुर विहासी जे। ठाकुर कहत देखो पावस प्रबल ग्रायो, उड़त दिखान लागे बगुत उदासी जे। दाबे से दबे से चारो ग्रोरन छए से वीर, बरस रहन लागे वदरा बिसासी जे।

इस वर्गंन में मानवीय व्यथा सम्बन्धी अनुभावों और भावों को प्रकृति पर प्रतिघटित करके व्यंजना की है, वैसे स्वतन्त्र चित्र माना जा सकता है। यह एक प्रकार से अप्रत्यक्ष आरोप है। इसी चित्र के साथ जब भाव-स्थिति प्रत्यक्ष सामने लगती है, उस समय प्रकृति और जीवन एक दूसरे को प्रभावित करते उपस्थित होते हैं। मितराम की विरहिग्गी प्रकृति के पावस-विलास के समानान्तर विरोध की मनःस्थिति लेकर उपस्थित है—

> धुरवान को घावन मानों अनंग की तुंग ध्वजा फहराने लगी। नभ मंडल ते छिति मंडल छ्वं छिन जोत छटा छहराने लगी। 'मितराम' समीर लगी लितका विरही बनिता थहराने लगी। परदेस में पीय संदेस नहीं चहुँ और घटा घहराने लगी।

यहाँ प्रकृति का आन्दोलन और वियोगिनो का धनंग पीड़ित होकर 'थहराना' साथ होता है। इस कलात्मक प्रयोग और उन्मुक्त वातावरण में स्पष्ट भेद है। मितराम ने भावों को प्रकृति के समक्ष रखा है और फिर प्रकृति के माध्यम से व्यंजना द्वारा सामञ्जस्य भी उपस्थित किया है। फहराना, छहराना, घहराना आदि इसी भाव को व्यक्त करते हैं। सेनापित का वर्णन भी इसी प्रकार चलता है—'ऋतुराज वसंत के भ्रागमन पर मन उल्लिसित हो उठा है। सौरभमय मुन्दर मलय पवन प्रवाहित है। सरोवर का जल निर्मल होकर मंजन के योग्य है। मधुकर का समूह मंजुल गुंजार करता है; वियोगी इस ऋतु में व्याकुल है, योगी भी ध्यान नहीं रख पार्त; और इसमें संयोगी विहार करते है। सघन वृक्ष शोभित हैं, अनेक कोकिल समूह बोलता है। '

१. पावस० ६७ ; इसी प्रकार गिरधर के वर्णन में क्रिया-च्यापारों के द्वारा भाव-च्यंजना हुई है—
''धहरि धहरि वेरि वेरि बोर बन श्राये

छाये घर घर घूमीते घने घूमि घूमि । डारेंजल धारें जोर जमत जमात करें ललकारें बार बार ब्योम जूमि जूमि।"

२. पावस-शतक ; २७ ।

३. कवित्त रत्ना कर ; सेनापति ; ती० तरं०; छं० २।

इस प्रकृति ग्रोर जीवन के समानान्तर चित्र में भाव-सामञ्जस्य उपस्थित नहीं हो सका है, इसका कारएा है कवि का ग्रलंकारवादी होना । परन्तु जहाँ प्रभावशीलता के साथ प्रकृति उपस्थित हो सकी है, वहाँ यह स्थिति ग्रधिक भावमय हुई है—

तपं इत जेठ जग जात है जरिन जर्घो
तापको तरिन मानौं मरिन करत है।
इतिंह श्रसाढ़ उठं नूतन सघन घटा,
सीतल समीर हिय घीरज घरत है।
श्राघे श्रंग ज्वालन के जाल विकराल श्राघे
सीतल सुभग मोद हीतल भरत है।
सेनापित ग्रीषम तपत रितु भीषम है
मानौ बड़वानल सौ बारिध बरत है।

चमत्कृत तथा प्रेरक रूप (क)—इसी रूप में कभी कित प्रकृति का प्रभावोत्पादक चित्रण करता है, तब प्रकृति का उद्दीपन-रूप वस्तु-रूप में मन को प्रभावित करता हुम्रा उपस्थित होता है। यह रूप म्रधिकतर प्रकृति की पृष्ठ-भूमि पर म्रंकित हुम्रा है; परन्तु कभी-कभी प्रकृति में भी प्रस्तुत होता है। इन सभी कित्यों में चमत्कार की प्रवृत्ति विशेष है, इस कारण यह रूप ऊहात्मक ही भ्रधिक है। पद्माकर ने वसंत की परम्परागत योजना में यही रूप प्रस्तुत किया है—

पात बिन कीन्हें ऐसी भाँति गन बेलिन के,
परत न चीन्हें जे ये लरजत लुँज हैं।
कहैं 'पद्माकर' बिसासी या बसन्त कैसो,
ऐसे उतपात गात गोपिन के भुँज हैं।
ऊद्यो यह सूचो सों सँदेसो कहि दीजो भले,
हरि सों हमारे ह्याँ न फूले बन कुंज हैं।
किंशुक गुलाब कचनारन भ्रौ भ्रनारन की,
डारन पे डोलत म्रॉगरन के पुंज हैं।

१. वही ; वही ; वही ; छं० १६, सेनापित का एक छंद इसा प्रकार का है जिस**में वातावरण के** साथ वियोग-दशा ब्यंजित का गई है (पाव० ४२) —

<sup>&</sup>quot;बर्बरात बैहर प्रचंड खंड मंडल पे दर्वरात दामिना की दुतिरी श्रर्करात। वर्षरात वन के मेघ श्राये भर्भरात पर्पपरात पानिय के ब्रॅदन ते जर्करात। भर्भरात भामिनि भवन मॉभ सेनापित हर्बरात हाय हाय पीय पीय बर्बरात। चुर्भरात खिनखिनत धीरन धरन बीर नीर हीन मीन ऐसी सेज पर फर्फरात।"

२. पद्मा०; पॅचा० ; जग०, ३८० |

इसमें भावों के सम पर जो प्रकृति का उल्लेख हुन्ना है वह जैसे स्वयं प्रेरक तथा उद्दीपक है जो ग्रत्युक्ति के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। सेनापित भी जेठ की गरमी का वर्णन इसी उत्तेजक के ग्रर्थ में करते है---

गगन गरद घुँधि दसो दिसा रहीं रूँधि,
मानौं नभ भार की भस्म बरसत है।
बरिन बताई, छिति-व्योंम की तताई जेठ,
ग्रायो ग्रातताई पुट पाक सौं करत है।

स्वाभाविक प्रभाव (ख)—सेना।ति के विषय में कहा गया है कि इन्होंने प्रकृति को यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार सेनापित ने प्रकृति के स्वाभा-विक प्रभाव तथा उसकी प्रेरणा का भी उल्लेख किया है। ऋतु का प्रभाव मानव पर पड़ता है ग्रौर उसको वह सुख-दुःख के रूप में ग्रहण करता है। ग्रन्य किवयों ने इस शारीरिक सुख-दुःख को भावों की प्रेरणा के रूप में स्वीकार कर लिया है, परन्तु सेनापित उसके सहज प्रभाव से परिचित हैं ग्रौर उसे उपस्थित भी करते हैं। पिछले प्रकरण में ग्रीष्म के प्रभाव का संकेत विवरण के ग्रन्तगंत किया गया था। शीत-काल में प्रकृति के इस रूप की ग्रोर किव संकेत करता है—

धायौ हिय दल हिम-भूथर तैं सेनापति, श्रंग श्रंग जग थिर-जंगम ठिरत है। पैये न बताइ भाजि गई है तताइ सीत, श्रायौ श्रातताई छिति-श्रंबर धिरत है।

इस प्रकृति के कष्टप्रद रूप के साथ किव इसी भावना का ग्रारोप सामञ्जस्य स्थापित करने के लिए कर देता है—

चित्र कैसो लिख्यों तेज दीन दिनकर भयो,
ग्रांत सियराई गयौ घाम पतराइ कै।
सेनापित मेरे जान सीत के सताए सूर,
राखे हैं सकोरि कर ग्रंबर छपाइ कै।

भावात्मक पृष्ठ-भूि पर प्रकृति — जैसा प्रकरिंग के प्रारम्भ में कहा गया है कि उद्दीपन के रूपों में कभी भाव के संकेत पर प्रकृति उम्मिश्यत होती है और कभी केवल प्रकृति के उल्लेख के ग्राधार पर भागों की ग्रिभव्यित की जाती है। इस स्थिति में व्यापक वियोग की भावना के ग्रन्तर्गत श्रकृति का प्रमुख चित्र ग्रालम्बन के समान लगता है ग्रीर इसी कारएंग इनका संकेत पिछले प्रकरिंग में किया गया है। परन्तु जिनमें

१. कवि ; से**ना**० ; ती० तरं०; छं० १५ ।

२. वही ; वही ; वही; छन्द ५४, ५५ ।

वियोग की पृष्ठभूमि है, अथवा प्रिय-स्मृति के आधार पर प्रकृति रूप उपस्थित होता है, नमें उद्दीपन की भ बना प्रत्यक्ष और गहरी हो जानी है।

भाव का ग्राधार (क)—इस रूप में केवल व्यावक भावना के प्रत्यक्ष रहने पर प्रकृति का चित्र उपस्थित होता है, जिसमें उद्दीपन की व्यंजना उसी ग्राधार पर ग्रहण की जाती है। पद्माकर में उल्लास की भावना व्यापक होकर प्रकृति-वर्णना के माध्यम से ग्राधिक व्यक्त होती है ग्रीर इसी कारण यह रूप उद्दीपन के ग्रन्तर्गत है—

द्वार में दिशान में दुनी में देश देशन में,
देखों द्वीप द्वीपन में दीपत दिगन्त है।
बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में,
बनन में बागन में बगर्यो बसन्त है।

सेना ति के इस वर्गान में ग्राधार भावात्मक है-

बरसत घन गरजत सघन, दामिनि दिएँ स्रकास । तपित हरी सफलों करी, सब जीवन की स्रास ।। सब जीवन की स्रास, पास नूतन तिन स्रनगन । सोर करत पिक मोर, रटत चातक विहंग गन ।। गगन छिपे रिव चंद, हरष सेनापित सरसत । उमिंग चले नद नदी, सलिल पूरन सर बरसत ।

भाव की स्ायी स्थिति के स्राधार पर प्रकृति के वातावरण का परिवर्तन विचित्र-सी स्रमुभूति देता हुम्रा उपस्थित होता है, जिसका पद्याकर इस प्रकार वर्णन करते हैं—

श्रीर भाँति कुंजन में गुंजरत भाँर भीर,

ग्रौर डौर भौरन में बोरन के ह्वं गये। ग्रौर भाँति विहग समाज में ग्रवाज होत,

ऐसो ऋतुराज के न आरज दिन द्वंगये।

प्रत्यक्ष स्मृति (ख)—ि शिख्ने रूगों में स्थायी भाव की स्थिति के प्रत्यक्ष होते हुए भी ग्रालम्बन का रूप स्पष्ट नहीं था। पर इपमें भाव का व्यक्त ग्रालम्बन सामने ग्रा जाता है। सेनापित की विरिहिगी के सामने—'ग्रावन कह्यों है मन भावन' की प्रत्यक्ष भाव-स्थिति में ग्रालम्बन की स्मृति स्पष्ट है ग्रीर इसी ग्राधार पर पावस का दृश्य उसके सामने उत्तेजक हो उठता है—

१. पद्मा० पं० ; जग०, ३७८ |

२. कावं ; सेना ; ती । त ः छन्द ३५।

३. इजारा ; हर्मा० ; वसं०; छन्द १८।

दामिन दमक सुरचाप की चमक स्याम
घटा की भमक श्रित घोर घन बोर तैं।
कोकिला कलापी कल कूजत हैं जित-तित,
सीकर ते सीतल समीर की भकोर तैं।
ग्रायौ सखी सावन मदन सरसावन लग्यौ है बरसावन सलिल चहुँ ग्रोर तैं।

मितराम भी इसी प्रकार स्मृति के ग्राधार पर प्रकृति को उद्दीपक रूप में उपस्थित करते हैं। इस वियोगिनी को किसी प्रकार का ग्राश्वासन नहीं है, उसे परदेसी प्रिय का सन्देश भी नहीं मिला ग्रौर पावस उमडा ग्रा रहा है—

घुरबान की घावन मानों अनंग की तुंग घ्वजा फहराने लगीं। नभ मंडल तें छिति मंडल छ्वं छिन जोत छटा छहराने लगीं। 'मितराम' समीर लगी लितिका विरही बनिता थहराने लगीं। परदेस में पीय संदेस नहीं चहुँ और घटा घहराने लगीं॥

देव की वियोगिनी के लिए प्रकृति का आन्दोलन स्मृति को जाग्रत करके आत्म-विस्मृत कर देने वाला है—

बोलि उठो पिएहा कहूँ पीव सु देखिवे को सुनि के घुनु घाई। मोर पुकारि उठे चहुँ ग्रोर सुदेव घटा घिरि के चहुँ छाई।। भूलि गई तिय को तन की सुधि देखि उते वन भूमि सुहाई। साँसनि सों भरि ग्रायो गरो ग्रह ग्राँसुन सों ग्रँखियाँ भरि ग्राईं।।

यह वर्णन कलात्मक श्रौर सुन्दर है; प्रकृति की उमड़न का रूप वियोगिनी की स्मृति की उमड़न के ग्राधार पर प्रस्तुत किया गया है।

उत्तेजक प्रकृति (ग)—ग्रनंकारवादी चमत्कार ने प्रकृति को नितान्त ग्रस्वाभा-विक स्थिति तक पहुँचाया है। ग्रीर यह प्रवृत्ति सभी रूगों में समान रूप से क्रियाशील रही है। पिछले विभाग में वस्तु-रूप प्रेरक प्रकृति को देखा गया है। इस रूप में यह प्रवृत्ति प्रकृति को उत्तेजक रूप में प्रस्तुत करती है। इस परिकल्पना में कवियों ने इसको वस्तु-रूप में प्रभाव डालने वाली स्वीकार किया है। वस्तुतः प्रकृति भावों को प्रभावित कर सकती है, पर इन कवियों ने ग्रत्युक्तियों के द्वारा इसका वर्णन किया है। दीनदयाल की वियोगिनी को पावस जैसे स्वयं पीड़ित कर रहा हो—

१. कवि० ; सेना० ; ती० तरं०; छन्द २६ ।

२. पावस<sup>्</sup>शतक ; छन्द २७ ।

३. भाव-विलास ; देव ।

चपला चमक लगे लूक ह्वं श्रच्नक हिये,
कोकिल कुहूिक बरजोर कोरबान की।
कूक मुरबान की करेजा टूक टूक करें,
लागित है हूिक मुनि घुनि घुरवान की।
इसी प्रकार श्रीपति की वियोगिनी के लिए प्रकृति का समस्त रूप उत्तेजक है—

प्रकार श्रापात का वियागिना के लिए प्रकृति का समस्त रूप उत्तजक ह— श्रावते गाढ़ श्रसाढ़ के बादर मो तन में श्रित श्राग लगावते । गावते चाह चढ़े पिएहा जिन मोसों श्रनंग सो बैर बँघावते । घावते वारि भरे बदरा किव श्रीपित जूहियरा डरपावते । पावते मोहि न जीवते प्रीतम जो निहं पावस में घर श्रावते ।

सेनापित की विरहिग्गी 'म्रासाढ़ के म्राते' ही ऐसी-'गाढ़' में पड़ गई है। में म्रोर विहारी की नायिका को उमड़ते बादलों का व्यापार इसी प्रकार दाहक लगता है—-

घुरवा होंहि न ग्रलि इहै, धुग्राँ घरिन चहुँ कोद। जारत ग्रावत जगत को, पावस प्रथम पयोद।।

श्राशंका श्रौर ग्रभिलाषा (घ)—प्रकृति को जिन विभिन्न भावों के श्राधार पर उपस्थित किया गया है, उनमें रित के श्रन्तगंत श्राशंका श्रौर ग्रभिलाषा प्रमुख हैं। इनमें प्रकृति के उत्तेजक रूप की कल्पना ही निहित है। ऊपर श्रीपित के उदाहरण में श्राशंका की भावना थी। देव के इस प्रकृति-चित्र में श्रभिलाषा का श्राधार है—श्रौर इसमें प्रकृति से सम्बन्धात्मक निकटता की व्यंजना छिपी है—

म्राई रितु पावस न म्राये प्रान प्पारे यातें,

मेघन बरज म्राली गरजन लावें ना।

वादुर हटिक बिक बिक कैन फोरें कान,

पिक न फटिक मोहि कुहुकि सताबें ना।

१. ग्रंथा ः दीन ः ऋतुवर्णन, छं० २११।

२. पावस-शतक; छं० १२ ।

३. किव ०; सेना०: ती० तरं०; छं० २१—
"सुनि धन धोर मोर कृकि उटे चहुँ श्रोर,
दादुर करन सोर भोर जामिनीन कों।
काम धरे बाइ तरवारि तर जम-डाइ,
श्रावत श्रसाइ परी गाइ विरहीन कों।"

४. सतसई; बि॰ ; दो॰ ४८२, इसी प्रकार दो॰ ४३०—

"भो यह ऐसो ही समय, जहां सुखद दुख देत।

चैत चाँद की चाँदनी, अग जग किए अचेत।।"

विरह बिथा तें हों तौ व्याकुल भई हों देव,
जुगुन चमिक चित चिनगी उठावें ना ।
चातक न गावै सोर सोर न मचावें घन,
घुमरि न छावे जौलों लाल घर स्रावें ना ।

परन्तु इस रूप में भी प्रकृति का उत्तेजक चित्र उपस्थित हुग्रा है।

भावों की पृष्ठ-भूमि में प्रकृति—इस मीमा तक प्रकृति का स्थान चित्रण की दृष्टि से प्रमुख रहा है। इसके ग्रागे के रूपों में प्रकृति का केवल उल्लेख है, ग्रीर भावों की व्यंजना प्रमुख हो जाती है। रीति परम्परा के किवयों में केवल भाव-व्यंजनाग्रों को व्यक्त करने वाले चित्र कम हैं। इनके काव्य में जैमा पहले उल्लेख किया है, भावों को ग्रानुभावों ग्रथवा ग्रन्य स्थून ग्राधारों पर व्यक्त किया है। इसके ग्रातिरिक्त पीड़ा-कष्ट तथा ग्रानुदोल्लाम को ग्रधिक उपस्थित किया गया है। ग्रीर इम रूढ़िवादिता की चरम परिणित में ऋतु ग्रादि वर्णनों के ग्रवसर पर राजा ग्रीर रईसों के ऐक्वर्य-विलास का वर्णन प्रमुख हो उठा है। यहाँ यह व्यान में रखना ग्रावक्ष्यक है कि भावात्मक व्यंजना सम्बन्धों भेदों की ग्रधिक स्पष्ट रेखा इन तीनों प्रमुख रूपों में नहीं की जा सकती, जिनकी विवेचना की गई है।

व्यथा और उल्लाम (क)—संयोग और वियोग की स्थित के अनुमार प्रकृति का उल्लेख मात्र करके बिरह व्यथा तथा आनन्दोल्लास को प्रकट करने की परम्परा रही है। इस काल में इसको अधिक रूढ़िवादी रूप मिला है। प्रकृति के संकेत पर भाव-व्यंजना अधिकतर इन कवियों ने सामञ्जस्य के आधार पर की है, क्योंकि उसमें उक्ति-निर्वाह के लिए अवसर रहता है। इस कवित्त में ग्रीष्म के आधार पर किव पीड़ा का रूप उपस्थित करता है—

चलित उसास की भकोर घोर चहूँ ग्रोर, नहीं है समीर जोर मुवा कहैं लोग है। शोचन की लहरें न ठहरे सकोचन ते, रिवकर होय नहीं इयाम है धुसोग है।

इसी प्रकार सेनापित पौष मास के वर्णन में व्यथा का उल्लेख ही ग्रधिक करते हैं—

बरसे तुसार बहैं सीतल समीर नीर, कंपमान उर क्योंहू घीर न घरत है।

१. पावन०; छं० १५

२. इजाराः हाफि० ; गी०, छं० १८।

राति न सिराति बिथा बीतत न विरह की,

मदन ग्रराति जोर जोबन करत है।

देव वियोग में व्यथा के अनुभावों का वर्णन प्रकृति को पृष्ठभूमि में रखकर करते हैं— साँसिन ही सो समीरु गयो अरु आँसुन ही सब नीर गयो ढिर । तेज गयो गुन लें अपनों अरु भूमि गई तनु की तनुता करि । देव जियै मिलिबे ही की आस कि आसुहु पास अकास रह्यो भिर । जादिन तैं मुखि फेरि हरैं हुँसि हेरि हियो जु लियो हिर जु हिर ।

इम चित्र में केवल अनुभावों का रूप सामने आया है। विहारी पावस की घटा के माध्यम से नायिका के हाव-भाव का वर्णन आलंकारिक चमत्कार के साथ करते हैं—

छिनकु चलति ठठकति छिनकु, भुज-प्रोतम गर डारि । चढ़ी स्रटा देखति घटा, विज्जुछटा-सी नारि  $\mathbf{n}^3$ 

इसमें लुप्तोपमा के द्वारा किव ने प्रकृति का रूप भी समान-चित्र में व्यंजित कर दिया है। विलास ग्रौर ऐश्वर्य (ख)—रीति काल के किवयों ने ऋनु-वर्णनों को दो प्रकार से ग्रधिक ग्रपनाया है। पहले तो इन्होंने प्रकृति को उत्तापक ग्रौर उत्तेजक रूप में उद्दीपन माना है, जिमका उल्लेख किया गया है। ग्रौर दूसरे ऋतु के ग्रवसर पर विलास तथा ऐश्वर्य सम्बन्धी क्रिया-कलापों की योजना की गई है। इससे प्रकृति का कुछ भी सम्बन्ध नही रह जाता। जैसा कहा गया है वैचित्र्य की प्रवृत्ति इन सब रूपों के ग्राधार में क्रियाशील रही है। इसके कारण देव ग्रौर सेन।पित जंसे किवयों में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है। देव की नायिका वसंत के भय से विहार नहीं करने जाती—

देव कहै बिनकन्त बसन्त न जाउँ कहूँ घर बैठि रहों रो।
हुरु दिये पिक कूक सुने विष पुंज निकुंजनी गुंजत भौरी।। 
देव में फिर भी प्रकृति अपनी प्रभावशीलता के साथ उपस्थित है, परन्तु सेनापित ने 
विलास और ऐश्वर्य का अधिक वर्णन किया है। इनमें कहीं ग्रीष्म ऋनु में गर्मी से 
बचने के उपायों का वर्णन है—

सेनापित श्रतर गुलाब श्ररगजा साजि, सार तार हार मोल लें लें घारियत हैं। ग्रीषम के बासर बराइबें कीं सीरे सब, राज-भोग काज साज यौं सम्हारियत हैं।।

१. कवि०; सेना०; ती० तरंग, छं० ४०।

२. भाव०; देव० : ३।

३. सत्ः वि० ; दो० ५६६।

४. भाव०; देव ; ३ ।

ग्रौर कहीं ऐक्वर्यवानों के क्रिया-कलापों का उल्लेख किया जाता है—-काम के प्रथम जाम बिहरे उसीर घाम, साहिब सहित बाम घाम बितवत हैं। नैंक होत साँभ जाइ बैठत सभा के माँभ,

भूषण बसन फेरि ग्रौर पहिरत हैं।

कहीं ऐक्वर्य का वर्णन ही कवि करता है--

सुन्दर विराजें राज-मंदिर सरस ताके, बीच सुख-देनी सैनी सीरक उसीर की। उछर सलिल जल-जंत्र ह्वै बिमल उठैं,

सीतल सुगंध मद लहर समीर की।

इसी प्रकार अन्य ऋतुओं में भी विलास आदि का वर्णन चलता है। सेनापित के समान रीतिकालीन बाद के किवयों ने इस प्रकार के वर्णन अधिक किए हैं। पद्माकर तक के अन्य अनेक किवयों ने इन वर्णनों में अपना कौशल दिखाया है। पद्माकर भी इसी प्रकार वर्णन करते हैं—

म्रगर की धूप मृगमद को सुगन्ध वर, बसन विशाल जाल म्रंग ढाँकियतु हैं।

यहाँ ग्रन्य कवियों के वर्णानों को प्रस्तुत करना व्यर्थ है, क्योंकि प्रस्तुत विषय से इस रूप का विशेष सम्बन्ध नहीं है।

स्रारोपवाद — प्रकृति को उद्दीपन-विभाव में प्रयुक्त करने का एक माध्यम स्रारोप कहा गया है। यह स्रालंकारिक प्रयोग है जिसमें उपमा, रूपक स्रथवा उत्प्रेक्षास्रों स्रादि का स्राक्ष्य लिया जाता है। स्रन्य रूपों के समान स्रारोप के क्षेत्र में भी रीति परमारा के किवयों की प्रकृति स्यूलता तथा वैचित्र्य की स्रोर स्रधिक है। जिन स्रारोपों में साम्य भाव-गम्य होता है, उनमें उद्दीपन-रूप सुन्दर है। देव प्रकृति पर नायिका का स्रारोप करते हैं—

भिल्लिनि सों भहनाइ को किकिनी बोले सुकी सुक सों सुखदैनी। कोमल कुंज कपोत के पोत लों कूकि उठे पिकलौं पिक बैनी। इसमें ब्विन के ग्राधार पर ग्रारोप किया गया है। ग्रगले चित्र में रूपात्मक योजना है—

१. कवि०; सेना०; ती० तरंग, छं० १०, १४, १७ श्रींर इस प्रकार २०, ४३, ४४ भी हैं।

२. हजाराः हाफिजः हेम०, छं० २ इसी प्रकार ऋन्य कवियों के शिशिर १६, १५, १३, १६, (खाल), ११, १० (खाल): २०१ (दिवाकर); शरद् ११ (नन्दराम)ः प्र (मंजु)।

३. भाव०; देव ;४ ।

नील पट तनु पै घटान सी घुमिह राखौं, दन्त की चमक सों छटा सी विचरति हैं। हीरन की किरनै लगाइ राखै जुगुनूसी, कोकिला पपीहा पिकबानी सों डरित हैं।

कभी किव पूरी परिस्थिति का रूपक प्रस्तुत करता है। दीनदयाल पावस पर ऐसा ही स्रारोप करते हैं —

पावस मैं नीर दें न छोड़ै छन दामिनी हूँ, कामिनि रिसक मनमोहन को क्यों तजें। ग्रवला पुरानी पुलकावली को ग्रानी उर, धाय रजवती सरि सिंध संग को तजें।

इसी प्रकार का ब्रारोप सेनापित शरद के पक्ष में वियोगिनि की स्थिति से करते हैं— परे तैं तुसार भयो भार पतभार रही,

पीरी सब डार सो बियोगी सरसित है। बोलत न पिक सोई मौन ह्वं रही है ग्रास,

पास निरजास नैन नीर बरसित है।

इन ग्रारोपों के ग्रतिरिक्त वसंत का ऋतुराज के ऐश्वर्थ में रूपक तथा वादलों का मस्त हाथी का रूपक ग्रादि परम्परा गृहीत ग्रारोपों का प्रयोग इन किवयों ने किया है। इन ग्रारोपों में भी यही उद्दीपन का भाव है। सेनापित ऋतुराज का रूपक इस प्रकार ग्रारम्भ करते हैं—

## बरन बरन तरु फूले उपवन वन सोई चतुरंग संग दल लहियत है।

इनमें कोई नवीनता प्रकृति के प्रयोग को लेकर नहीं है। दीनदयाल भी इसी प्रकार कहते हैं—-

लित लता के नव पत्लव पताके सजै,

#### बजैं कोकिलान कै सु कलगान के निसान ।

इन समस्त वर्गानों में ऐसी रूढ़िवादिता है कि प्रत्येक कवि लगभग समान चित्र उपस्थित करता है । भेद उनके प्रस्तुत करने के उक्ति-वैचित्र्य को लेकर है, इस कारगा इस विषय में केवल प्रवृत्ति का संकेत कर देना पर्याप्त है ।

१. हजाराः हाफिज ; पावस, ६ ।

२. ग्रंथा०; दीन०; ऋतु-वर्णन; छं० २१२ ।

३. कवि॰; सेना॰; ती॰ तरंग, छं॰ ५६ ।

४. वही; वहीं ०; वहीं ०, छं ० १ ।

५. यन्था०; द्रान०; ऋतु-वर्णन से ।

#### नवम प्रकरण

## उपमानों की योजना में प्रकृति

उपमान या श्रप्रस्तुत-प्रथम भाग के श्रन्तिम प्रकरण में भाषा की व्यंजना-शक्ति में प्रकृति उपमानों के प्रयोग पर संक्षेप में विचार किया है। यहाँ व्यंजना का म्रर्थ घ्वनि से सम्बन्धित न मानकर व्यापक म्रर्थ में लेना उचित है। पिछली विवेचना में शब्द के घ्वनि-विम्व ग्रीर रूप-बिम्ब ग्रादि पर विचार किया गया है। ग्रीर साथ ही यह भी संकेत किया गया है कि प्रकृति का समस्त रूपात्मक सौन्दर्य मानवीय भाव-स्थितियों से सम्बन्धित है। यही कारण है कि काव्य के प्रस्तुत विषय को बोध-गम्य तथा भाव-गम्य कराने के लिए कवि जब ग्रपनी भाषा में ग्रप्रस्तूत का ग्राश्रय लेता है तो उसे प्रकृति के ग्रपार विस्तार की ग्रीर जाना पड़ता है। इस ग्रप्रस्तुत की योजना के माध्यम से जब कवि प्रस्तृत का वर्णन करता है तो वह ग्रालंकारिक शैली कही जाती है। इस सीमा पर संलक्ष्य-क्रम-व्यंग्य की चिन्ता किए बिना ही अलंकारों को व्यापक व्यंजना के भ्रर्थ में लिया जा सकता है। वस्तृतः जब तक भ्रलंकारों में कल्पना की म्रतिरंजना, ऊहात्मक प्रयोग भ्रौर उक्ति वैचित्र्य को प्रथय नहीं मिलता, वे प्रस्तत को उसके रूप, क्रिया तथा भाव की विभिन्न स्थितियों के साथ ग्रधिक प्रत्यक्ष ग्रौर व्यक्त करते हैं। इन्हीं प्रकृति के भ्रप्रस्तुत रूपों को यहाँ उपमान के रूप में स्वीकार किया गया है। प्रस्तुत वर्ण्य विषय को जिस संयोग तथा साम्य की स्रादर्श साहक्य भावना के ग्राधार पर ग्रप्रस्तुत प्रकृति-रूपों से व्यंजनात्मक बनाया जाता है, उसे 'उपमान' शब्द से ग्रधिक व्यक्त किया जा मकता है।

प्रकृति में स्थित (क)—इन अप्रस्तुत उपमानों की स्थित प्रकृति का व्यापक विस्तार है। प्रथम भाग के चतुर्थ प्रकरण में प्रकृति के सौन्दर्थ के विषय को स्पष्ट किया गया है। उसीके आधार पर कहा जा सकता है कि प्रकृति-सौन्दर्थ में मानवीय हिट अपने जीवन के अनुरूप, क्रिया तथा भावों का संयोग स्थापित कर लेती है। इसके लिए किव अथवा कलाकार को विशेष भावस्थित की ही आवश्यकता नहीं है।

साधारए। व्यक्ति भी अपने मन की अवचेतन स्थिति में इन संयोगों को स्थापित कर लेता है। प्रकृति की हश्यात्मक सीमा में रूब-रंगों की कल्पनाएँ सन्निहित हैं, साथ ही आकार-प्रकार का अनुपात भी विभिन्न प्रकार से फैना हुआ है। उनमें व्यापारों का अनेक परिस्थितियों में विस्तार है और उसकी चेतना और गित में मानवीय भावों की समानान्तरता है। इमके अतिरिक्त मानव ने अपने जीवन के सम्पर्क से प्रकृति के विभिन्न छायातपों को अपनी विषम भाव-स्थितियों के संयोग पर उपस्थित किया है। इन समस्त स्थितियों के विकास पर प्रथम भाग में विचार किया गया है। यही समस्त प्रकृति के अप्रस्तुत-विधान की स्थिति है। प्रकृति के उपमान अपनी इस स्थिति में अनेक संयोगों में उपस्थित हैं जो मानवीय जीवन से साहश्य रखते हैं। वस्तुतः इस क्षेत्र में साम्य का 'साहश्य' अर्थ लिया जा सकना है।

काव्य में योजना (ख)--प्रकृति के सम्बन्ध में किव की विशेष हृष्टि का उल्लेख भी किया गया है। इसी शक्ति से कवि प्रकृति-सौन्दर्य की वस्तू-स्थितियों, क्रिया-स्थितियों तथा भाव-स्थितियों से परिचित है और अपने काव्य में इनको संयोग-साहक्य के ग्राधार पर प्रयुक्त भी करता है। जब प्रकृति ग्रप्रस्तुन है, उस समय प्रस्तुत वर्ण्य मानव की परिस्थिति तथा भावस्थिति होगी । कवि ग्रपनी कल्पना से इन साहश्य-रूप प्रकृति उपमानों की योजना करता है। लेकिन इस ग्रिभिव्यक्ति के व्यागर में किव की कल्पना प्रधान है, इसलिए उपमानों का यह प्रदर्शन एक योजना के रूप में ग्राता है। इस काल्पिनिक स्रथवा कलात्मक योजना का अर्थ है प्रकृति-उपमानों को व्यंजक स्रोर प्रभावशील स्थिति में प्रस्तुत करना । परन्तु कवि उन उपमानों की योजना में द्यागे बढता है, स्वत:सम्भावी ग्राधार का ग्रतिक्रमरा कर ग्रपनी प्रौढोक्ति का ग्राश्रय लेता है। परन्त इस सीमा पर भी भ्रालंकारिक प्रयोगों में उत्प्रेक्षा, श्रतिशयोक्ति, व्यतिरेक म्रादि में उपमानों की योजना सुन्दर म्रीर भाव-व्यंजक हो सकती है। लेकिन जब कवि का वर्ण्य-विषय वैचित्र्य ही होगा, उसके लिए अलंकार ही प्रधान हो उठेगा तो उपमानों में कवि-कल्पना का सादृश्य-धर्म उपस्थित नहीं हो सकेगा। वस्तुत: प्रकृति उपमानों की योजना का आदर्श साहश्य है, इसी सीमा तक कवि को अपनी अभिव्यक्ति में प्रकृति का साम्य और संयोग सौन्दर्य प्रदान करता है। जब किव इन उपमानों को प्रकृति के वास्तविक सौन्दर्य से अलग करके अपनी विचित्र कल्पना में, कार्य-कारण शृंखला, हेतु शों ग्रीर सम्बन्धों की योजना में प्रस्तुत करता है, उस समय उपमानों की साहश्य-भावना कुंठित हो जाती है। ऐसे प्रयोगों में उपमान का वाचक शब्द केवल वस्त का संकेत करता है, किसी प्रकार का बिम्ब नहीं ग्रहण करता। प्रकृति से ग्रलग किए उपमान ग्रपनी किसी भी योजना में काव्य के उत्कर्ष का कारएा नहीं हो सकते। उपमान श्रौर रूपात्मक रूढ़िवाद-प्रकृति से ग्रहीत उपमानों के मूल में निश्चय

ही साटश्य की भावना रही है। इन उपमानों का इतिहास मानव ग्रौर प्रकृति के सम्बन्धों का इतिहास है। परन्तु जिस प्रकार काव्य में ग्रन्य परम्पराएँ प्रमुख किव के अनुसरए करने वाले कवियों में चलती रहती हैं, यही स्थिति इनके विषय में भी है। इस परम्परा के प्रवाह में प्रकृति के उपमान ग्रपनी प्रस्तृत स्थिति के ग्राधार से हटकर केवल अप्रस्तुत होते गये हैं। इस रूढ़िवाद में उपमानों की साहश्य-भावना भी कम होती गई, क्योंकि उपमानों का प्रकृति से सीधा सम्बन्ध न रहकर रूढ़ि ग्रौर परम्परा से हो गया । इसके साथ ही अलंकारों के वैंचित्र्य-कल्पना सम्बन्धी विकास में ये उपमान ग्रपने मूल स्थान से ग्रौर भी दूर पड़ते गए । परिस्मामस्वरूप उपमानों की योजना रूपात्मक ग्रीर भावात्मक सौन्दर्य उपस्थित करने के स्थान पर एक रूपात्मक रूढ़ि (formal) का प्रयोग रह गई जिससे ग्रधिक ग्रंशों में ऊहा और वैचित्र्य की प्रवृत्ति को तोष मिलता है। 'परन्तु इसका म्रर्थ यह नहीं है कि बाद के सभी किव इन उपमानों का प्रयोग इसी परम्परा के अनुसार करते हैं। प्रकृति में स्थित सौन्दर्य रूपों का प्रसार तो संदाही रहता है स्रीर किव इन रूपों तथा स्थितियों के साधार पर नवीन कल्पनाएँ कर सकता है ग्रीर करता भी है। परन्तु नवीन उपमानों की कल्पना की प्रवृत्ति प्रायः प्रतिभा-सम्पन्न कवियों में भी कम रही है; इसका भारतीय साहित्य में एक कारण रहा है। उपमानों की योजना के लिए तीन प्रमुख बातों की आवश्यकता है: कवि की ग्रपनी प्रकृति सम्बन्धी कल्पना, युग विशेष की प्रकृति के सम्बन्ध की सीमा ग्रौर पाठक की प्रकृति से सम्बन्धित मनःस्थिति। इन तीनों का उपमानों के प्रयोग के विषय में महत्त्व है। वस्तुतः इसी स्राधार पर भारतीय स्रादर्श ने प्रसिद्ध उपमानों को ही स्वीकृत किया है । ग्रौर यही कारण है संस्कृत के विशाल साहित्य में उपमानों की संख्या सीमित की गई है; परन्तू प्रसिद्ध उपमानों की योजना करने के लिए कवि स्वतन्त्र रहे हैं। प्रतिभा-सम्पन्न कवि ग्रपनी स्वानुभूति के ग्राधार पर इनका सुन्दर प्रयोग करता है; परन्तु भ्रन्य किव इन्हीं के माध्यम से वैचित्र्य कल्पनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

मध्यपुग की स्थित—इसी भाग के द्वितीय प्रकरण में कहा गया है कि हिन्दी साहित्य के मध्यपुग के काव्य में स्वच्छंदवादी प्रवृत्तियों का समावेश हुम्रा है और साथ ही प्रतिक्रियात्मक शक्तियों ने इसके विकास का मार्ग स्रवरुद्ध किया है। इसी स्राधार पर हम इस युग के काव्य में प्रयुक्त उपमान-योजना पर विचार कर सकते हैं। जिस सीमा तक इस काव्य में उन्मुक्त वातावरण है, उस सीमा तक उपमानों की योजना के विषय में भी कवियों की प्रवृत्ति स्वतंत्र है स्रौर इस स्वतन्त्रता का उपयोग कवियों ने दो प्रकार से किया है। जो किय पूर्ण रूप से उन्मुक्त हैं, उनमें प्रकृति उपमानों की नई उद्भावना भी मिलती है, यद्यपि पूर्ण रूप से साहित्यिक प्रभाव से मुक्त काव्य हमारे सामने नहीं है। इस परम्परा में लोक कथा-गीतियों, प्रेम कथा-काव्यों तथा संत-काव्य को हम ले सकते

हैं। पिछली विवेचनार्थों में कहा गया है कि इनमें भी किसी न किसी प्रकार की रूढ़ियों का अनुसरण अवस्य है; इस कारण इनमें साहित्यिक तथा साधनात्मक रूढ़ियों से सम्बन्धित उपमानों की योजना भी ग्रथिक मिलती है । परन्तु इसके मध्य में स्वतन्त्र उपमानों की योजनाम्रों को स्थान मिल सका है ग्रौर परम्परागत उपमानों का प्रयोग नवीन उद्भावना के साथ किया गया है। इन काव्यों में लोक कथा-गीति 'ढोला मारूरा दूहा' का वातावरएा सबसे अधिक मुक्त है। दूसरी प्रकार की स्वतन्त्रता प्रचलित उप-मानों की योजना को स्वानुभूति के स्राधार पर करने की है। इसका प्रयोग ऊपर की परम्पराग्नों में तो मिलता ही है, (वैष्एाव) भक्त किवयों में भी पाया जाता है। इन • वैष्णाव किवयों पर साहित्यिक भ्रादर्श का स्रधिक प्रभाव है. पर इतमें सूर तथा तुलसी जैसे प्रतिभावान् कवियों ने अपनी स्वानुभृति से उपमानों को प्रस्तूत किया है। लेकिन इनके काव्य में साहित्यिक परम्पराग्रों का रूप बहुत ग्रधिक है। इस कारण समस्त काव्य में एक विरोधात्मक विचित्रता पाई जाती है। एक कवि के काव्य में ही कहीं सुन्दर स्वाभाविक प्रयोग हैं, तो कहीं केवल रूढ़ि-पालन । परन्ते इनकी परिस्थिति को समभ लेने से यह प्रश्न सरल हो जाता है। इन परम्पराग्नों के ग्रतिरिक्त उपमानों के प्रयोग के विषय में एक तीसरी परम्परा रीति सम्बन्धी है। इस परम्परा में रूढ़ि का रूप ग्रधिक प्रमुख है, साथ ही इसमें प्रकृति उपमानों को त्यागने की प्रवृत्ति भी बढती गई है। संस्कृत काव्य के उपमानों सम्बन्धी रूढ़िवाद को प्रमुखतः केशव ग्रौर पृथ्वीराज ने ग्रपनाया है। ग्रन्य रीति काव्य के कवियों में एक परम्परा रसवादियों की है जिसने ग्रधिकतर मानवीय भावों, अनुभावों ग्रीर हावों में ग्रपने को उलफाए रखा है। इनके लिए प्रकृति के उपमानों का प्रयोग ग्रधिक महत्त्व नहीं रखता है, कारण यह है कि इन भावों के विषय में इनकी प्रवृत्ति स्वाभाविकता से अधिक चमत्कार की रही है। भावों की व्यंजना के स्थान पर इन कवियों में प्रनुभावों तथा हावों का ग्रधिक म्राकर्षण है, इसलिए भाव-व्यंजना के लिए प्रकृति का प्रयोग यत्र-तत्र ही हुम्रा है। दुसरी परम्परा ग्रलंकारवादियों की है ग्रौर इनमें जैसा कहा गया है प्रमुख प्रवृत्ति उक्ति-वैचित्र्य की है। इसके कारण प्रकृति उपमानों का प्रयोग इन कवियों में ग्रपनी साहश्य-भावना से दूर पड़ गया है।

विवेचन की सीमा—वस्तुतः अप्रस्तुत के रूप में उपमानों का विषय अलंकार का है। मध्य युग के काव्य के व्यापक विस्तार में इस विषय के विवेचन का अपने आप में पूर्ण क्षेत्र है। संस्कृत काव्य के प्रयोगों से तुलनात्मक अध्ययन तथा आलंकारिक प्रवृत्ति के विकास में इसका रूप निर्धारित करने के लिए अधिक खोज की आवश्यकता है। प्रस्तुत कार्य की सीमाओं में इस प्रकार की विवेचना के लिए न तो स्थान है और न वह आवश्यक ही है। इस कारण यहाँ उपमानों के विचार से विभाजित काव्यों के

प्रकृति उपमानों की योजना का रूप प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस प्रस्तुतीकरण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि काव्यगत उपमानों की विशेष प्रवृत्तियों का रूप स्पष्ट हो सके। साथ ही इस विवेचना के ग्राधार पर उपमानों के प्रयोग की दृष्टि से विभिन्न काव्य-परम्पराग्रों का भेद भी स्पष्ट हो सकेगा।

#### स्वच्छन्द उद्भावना

सामान्य प्रवृत्ति—जिन काव्यों में उपमानों के प्रयोग की दृष्टि से उन्मुक्त धातावरण मिला है, उनमें लोक कथा-गीति, प्रेम कथा-काव्य ग्रौर संतों का काव्य ग्राता है। लोक कथा-गीति 'ढोला मारू' में वातावरण साहित्यिक ग्रादशों से ग्रधिक स्वतन्त्र है इस कारण इसमें उपमानों के ग्रधिक नवीन प्रयोग हुए हैं। प्रेम कथा-काव्यों में यहाँ जायसी के 'पद्मावत' को ही ले रहे हैं। जायसी इस परम्परा के प्रमुख किव हैं, इस कारण इनके माध्यम से इसकी प्रवृत्ति का ग्रध्ययन प्रस्तुत किया जा सकता है। जायसी का कथानक स्वच्छन्द रहा है, परन्तु उन्होंने ग्रनेक साहित्यिक ग्रादशों तथा रूढ़ियों को स्वीकार किया है। प्रकृति के उपमानों की योजना के विषय में यह सत्य है। जायसी ने यदि उपमानों की उद्भावना मौलिक स्वच्छन्द प्रवृत्ति से की है, तो उनके प्रयोगों का बड़ा भाग परम्परा से ग्रहीत है। इन प्रसिद्ध उपमानों की योजना में किव ने ग्रधिक सीमा तक ग्रपने ग्रनुभव से काम लिया है। लेकिन 'पद्मावत' में ग्रनेक रूढ़िवादी प्रयोग हैं। संतों ने प्रेम तथा सत्यों का उल्लेख करने के लिए प्रकृति से उदाहरण तथा रूपक प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोगों में ग्रनुभव के साथ कुछ स्थनों पर मौलिकता जान पड़ती है।

इन काव्यों के उपमानों की विशेष प्रवृत्ति भावात्मक व्यंजनों ग्रौर सत्यों के दृष्टान्तों को प्रस्तुत करने की है। इनमें रूपात्मक चित्रमयता को स्थान नहीं मिल सका। संतों के विषय में रूप का कोई प्रसंग नहीं उठ सकता। प्रेमी किवयों की सौन्दर्य कल्पना में इसी बात की ग्रोर संकेत किया गया है। इनमें रूपात्मक उपमानों का प्रयोग ग्रधिकतर परम्परा ग्रहीत है श्रीर उनके माध्यम से भावात्मक व्यंजनाएँ प्रस्तुत की गई हैं। 'ढोला मारूरा दूहा' के उपमानों के विषय में भी यही बात लागू है। इसमें उपमानों का प्रयोग रूपात्मक वस्तु-स्थित के लिए नहीं हुग्रा है। इस व्यापक प्रवृत्ति का एक कारण है। इन काव्यों के उन्मुक्त वातावरण में भावात्मक ग्रभिव्यक्ति के ग्रवसर ग्रधिक हैं। लोक-गीति की ग्रभिव्यक्ति में, कहा गया है, वस्तु तथा स्थितियों का ग्राधार सूक्ष्म रहता है। इसलिए इनमें किसी वस्तु-स्थित को प्रत्यक्ष करने की ग्रावश्यकता कम पड़ती है। इनमें नायक तथा नायिका एक दूसरे के सामने इतने व्यस्त रहते हैं कि उनके रूप की स्थापना करने की ग्रावश्यकता लोक-गीतिकार को नहीं होती। संतों का

म्राराध्य म्रव्यक्त है, उनका सम्बन्ध भावात्मक है, उनके लिए वस्तु-स्थित की सीमाएँ म्रमान्य हैं; फिर उनको भी उपमानों की रूपात्मक योजना की म्रावश्यकता नहीं हुई। प्रेम कथाकार की रूप-कल्पना के विषय में म्राध्यात्मिक साधना के प्रसंग में विस्तार से कहा गया है भ्रौर वस्तु-स्थित उत्पन्न करने के स्थलों पर भावात्मक व्यंजना प्रस्तुत करने की उनकी प्रवृत्ति म्राध्यात्मिकता के साथ ही लोक-भावना के म्रमुरूप है। इन्हीं कारणों से इन काव्यों के उपमानों की स्वच्छंद उद्भावना में भावात्मक व्यंजना ही म्राधिक हुई है।

ढोला मारूरा दूहा—इस कथा-गीति में, जैसा कहा गया है, रूपात्मक प्रकृति उपमानों का ग्रभाव है। यदि एक दो स्थानों पर इस प्रकार के प्रयोग किए गए हैं तो वे भी भावात्मक व्यंजना से सम्बन्धित हैं। वियोगिनी की वेगी को यदि नागिन कहा गया है तो प्रिय को स्वाति जल मानकर भावात्मक सम्बन्ध की कल्पना कर ली गई है। प्रेयसी के लिए मुरभाई कमलिनी ग्रौर कुमुदिनी के रूपक देकर कवि रूप से ग्रधिक भाव को व्यक्त करता है ग्रौर सूर्य-चन्द्र से उनका सम्बन्ध स्थापित करने में यही भाव है। एक स्थल पर नाधिका की गरदन की उपमा कुँभ के बच्चे की लम्बी गरदन से दी गई है, परन्तु इसमें प्रतीक्षा का कारगा सिन्नहित किया गया है। रूप-वर्गन के प्रसग मे परम्परागत उपमानों का उल्लेख मात्र कर दिया गया है, उसमें किसी प्रकार की चित्रात्मक योजना नहीं है। रैस्वतन्त्र प्रकृति के कारगा इस काव्य में उपमानों की योजना सरल ग्रलंकारों तक सीमित है। रूपक तथा उपमा का प्रयोग ग्रधिक हुमा है, एक दो स्थलों पर उत्प्रेक्षा का प्रयोग मिलता है। इनके ग्रतिरक्त प्रेम ग्रादि को व्यक्त करने के लिये प्रकृति से हष्टान्त चुने गये हैं जो कभी-कभी प्रतिवस्तूपमा तथा ग्राधिन्तरन्यास में प्रस्तुत हुए हैं।

मौलिक उपमानों की कल्पना (क)—यहाँ मौलिक से यह ग्रर्थ नहीं लिया जा सकता है कि ऐसी कल्पना ग्रन्यत्र नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक समस्त काव्य सामने उपस्थित न हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसका ग्रर्थ यह है कि साहित्यिक परम्परा में उनका प्रयोग प्रचलित नहीं रहा है, साथ ही वे लोक-गीति के वातावरगा

१. डोला० ; दो० १२५ |

२. वर्हा : दो० १२६, १३०, २०४ ।

३. इन उपमानों की मूर्ची इस प्रकार हे— अथर; मूगाः काँटः सिंह, बरे: गित; हाथी, हॅस: जंगाः कदली: दंतः हीरा, दाडिम: नासिकाः कार: नेत्र; खंजनः कबृतर के समान लालिमा (डोरे): अकुटि; अमर, वंक चन्द्र: मस्तकः चन्द्रमा: मुखः चन्द्र, मूर्थ (कान्ति): रंगः कुंकुम, कुंक के बच्चे का: वार्णाः वंश्या ध्वनि, कोकिल, अन्ना (मधुर बोल): हस्त ; कमल: पूर्ण आकारः विलुब्ध सिंह, सरोवर में हंस; मोर कुम्हलाने का (भाव), केले का गूदा (कोमलता)।

के उपयुक्त हैं। इनमें से कुछ का प्रयोग भावों के शारीरिक श्रनुभावों तथा ग्रन्य ग्राघारों को व्यक्त करने के लिये हुग्रा है। इस चित्र में मौर ग्रौर कलियों से यौवन के विकास का रूप दिया गया है—

### ढाढी, एक सँदेसङ्ज ढोलइ लगि लइ जाइ। जोवन-चाँपउ मजरियज कली न चुट्टइ ग्राइ॥

दुसरे स्थान पर कुँ भों के शब्द से विरहिगा के नयनों में ग्राँसुग्रों का सरोवर लहरा जाता है। इसमें सरोवर के माध्यम से उमड़ते ग्रश्चुग्रों के साथ उच्छ्वसित हृदय का भाव भी है। परन्तु इस काव्य में भावों को व्यक्त करने के लिये प्रकृति के ग्रप्रस्तुत रूपों का ग्रधिक प्रयोग हुग्रा है। राजस्थानी गायक ने कुरर पक्षी का विशेष नाम लिया है; उसके माध्यम से वह प्रेन ग्रौर स्मरण को व्यंजित करता है—'कुँ भ चुगती है ग्रौर फिर ग्रपने बच्चों की याद करती है, चुग-चुग कर फिर याद करती है। इस प्रकार कुँ भ ग्रपने बच्चों को छोड़कर दूर रहते हुये उनको पालती है।' ग्रगले चित्र में लुप्तोपमा से भाव-व्यंजना की गई है—

## ढोला वलाव्यउ हे सखी भी ी ऊडइ खेह। हियड्उ बादल छाइयउ नयरा टबूकह मेह।।

इसमें वेदना का वादल है और अश्रु मेह है। एक स्थान पर प्रकृति सम्बन्धी कियाओं का आरोप भाव के साथ हुआ है—'जो मनोरथ सूखे थे वे पल्लवित होकर फल गये।' इसी प्रकार हष्टान्त आदि के माध्यम मे प्रकृति भाव-स्थितियों का संकेत देती है—'फूलों में फलों के लगने पर और मेहों के पृथ्वी पर पड़ने पर प्रतीति होती है, उसी प्रकार हे परदेशी, तुम्हारे मिलन पर ही मैं पितयाऊँगी।' इसमें मिलन-प्रतीति के द्वारा विकलता की व्यंजना है। इसी प्रकार प्रेम-निर्वाह का हष्टान्त है—'जिस प्रकार मेड़क और सरोवर, एवं पृथ्वी तथा मेघ स्नेह निभाते हैं, उसी प्रकार हे प्यारे, चपकवर्णी प्रेयसी के साथ स्नेह निभाइए।'

परम्परा की सुन्दर उद्भावना (ख) — 'ढोला मारूरा दूहा' में परम्परा के प्रसिद्ध उपमानों का प्रयोग भी स्वच्छन्द भावना के साथ किया गया है, इसी कारण रनमें रूढ़ि के स्थान पर स्वाभाविकता ग्रधिक है। कवि प्रसिद्धि के ग्रनुसार चातक

१. दो० १२० हि ढाडा, एक सदेसा ढोला तक ले आश्रो—यौबन-रूपा चंपा मीर-युक्त हो। गया है । तुम श्राकर कलिया क्यो नहीं चुनते ।]

२. वहीं - दो० ५४ श्रीर १३५ में इसी प्रकार विरहिएों को कनेर की छड़ी के समान सूखी हुई बताया गया है ।

३. वर्हा : दो० २०२, ३६०, ५३३ ।

४. वर्हा : ३ो० १७२, १६८।

का प्रेम प्रख्यात है, पर किव उत्प्रेक्षा देता है कि 'मारविएा ही मर कर चातक हो गई है ग्रीर 'पिउ-पिउ' पुकारती है।' एक स्थान पर मछली के ग्रप्रस्तृत-विधान से किव भाव-व्यजना करता है—'ढाढियों ने रात्रि भर गाया ग्रीर मुजान साल्ह कुमार ने सुना— छिछले पानी में तड़पती हुई मछली की तरह तडपने हुए उसने प्रभात किया।' एक स्थल पर एकान्त प्रेम को प्रस्तुत किया गया है—'कुमुदिनी पानी में रहती है ग्रीर चन्द्रमा ग्राकाश में, परन्तु फिर भी जो जिसके मन मे वसता है वह उसके पास रहता है।''

भाव-च्यंज्ञक उपमान — प्रेम कथा-काव्य में जैसा कहा गया है उपमानों के स्वतन्त्र तथा रूढ़िवादी दोनों रूप मिलते है। रूप-वर्णन के विषय में प्रयुक्त उपमानों की योजना पर विचार ग्राध्यात्मिक प्रमंग में किया गया है और उनकी प्रभावशीलता का भी उल्लेख हुआ है। उन काव्यों में भाव-व्यंजना के लिये उत्प्रेक्षाओं, उपमाओं तथा रूपकों का ग्रधिक प्रयोग हुआ है, या सत्य कथन के लिए हण्टान्त, ग्रर्थातरन्यास ग्रादि के रूप में। पहले प्रयोग में प्रकृति रूपों ग्रीर स्थितियों में सिन्नहित मानवीय भावों के समानान्तर भाव-व्यंजना का ग्राक्ष्य लिया गया है ग्रीर दूसरे में कार्य-कारण तथा परिगाम ग्रादि का ग्राधार है। जायसी प्रेम-समुद्र का रूपक प्रस्तुत करते हैं—

परा सो प्रेत-समुद्र स्रपारा । लहर्राह् लहर होइ बिसँभारा। बिरह-भौर होइ भाँवरि देइ। खिन खिन जीउ हिलोरा लेइ।

इसमें समुद्र, लहर, भवर ग्रादि की ग्रप्रस्तुत-योजना ने भावःभिव्यक्ति हुई है, इनमें रूपात्मक साहश्य का कोई ग्राधार नहीं है। ग्रन्यत्र एक योजना व्यापक होने के कारण ग्राध्यात्मिक प्रेम को प्रस्तुत करती है, परन्तु नेत्रों का कौड़िल्ला नामक पक्षी का रूपक मौलिक तथा स्वाभाविक है—

सरग सीस धर धरती, हिया सो प्रेम-समुन्द। नैन कौडिया होइ रहें, लेड लेड उठींह सों बुन्द ॥

इसमें भावों को व्यंजना के लिये व्यंग्यार्थ का म्राश्रय लेना पड़ता है। नेत्र जो प्रेम के म्रालम्बन से सौन्दर्य का रूप ग्रहिंग करते हैं, यहाँ वे उसे हृदय के प्रेम में पाते हैं। नाग-मती-वियोग प्रसंग में वियोग भीर प्रेम को व्यक्त करने के लिए कवि ने सहज जीवन से सम्बन्धित उपमानों को लिया है—

१. वहीं; दो० ३७, १६२; २०१ ।

२. मुन्ध ; जायमीः पद० ११ प्रेम-खंड, डो० १।

३. वही ; वही , वही १६ राजा-गजपति-स्वाद-खंड, दो० ४, इसी प्रकार 'विर्नी परेवा' का प्रयोग ३० नागमर्ती-वियोग-खंड, दो० १३ में हैं।

सरवर-हिया घटत निति जाई। दूक दूक होइ कै बिहराई। बिहरत हिया करहु पिउ टेका। ढीठि-दवगरा मेरवहु एका। कँवल जो बिगसा मानसर, बिनु जल गएउ सुखाइ। स्रबहुँ बेलि फिरि पलुहै, जौ पिउ सींचै स्राड।

इस रूपकात्मक योजना में सरोवर का घटना, उसका 'विहराना', दँवगरा (प्रथम वर्षा) तथा पलहाना (नवांकुरित होना) ग्रादि प्रकृति की क्रिया से सम्बन्धित उपमान है। इन स्वतन्त्र उपमानों की योजना से किव ने प्रेम, विरह, व्यथा तथा मिलनाकांक्षा की व्यंजना एक साथ की है। एक स्थल पर जायसी यौवन के ग्रान्दोलन को समुद्र के माध्यम से व्यक्त करते हैं—

तोर जोवन जस समुद हिलोरा । देखि देखि जिउ बूड़े मोरा ।

इसमें विभावना के द्वारा अत्यन्त आकर्षण की बात कही गई है। अन्य अनेक उत्प्रेक्षाओं का उल्लेख रूप-वर्णन के अन्तर्गत हुआ है जिनसे अनन्त सौन्दर्य तथा प्रेम आदि व्यक्त किया गया है। यहाँ तो केवल इस बात को दिखाने का प्रयाम किया गया है कि जायसी ने उपमानों की स्वतन्त्र उद्भावना की है और इनमें उपमानों के क्षेत्र में उन्मुक्त वाता-वरण मिलता है।

दृष्ट नत ग्रादि (क) — जायसी ने प्रेम तथा ग्रन्य सत्यों के लिए प्रकृति से दृष्टान्त ग्रादि प्रस्तुत किए हैं। इन प्रयोगों में रूप ग्रयवा भाव का ग्राधार तो नहीं रहता परन्तु प्रकृति की विभिन्न स्थितियों के सम्बन्ध की कल्पना होती है। इस कारण इनको भी उपमानों के ग्रन्तर्गत स्वीकार किया जा सकता है। इस क्षेत्र में जायमी में स्वतन्त्र प्रवृत्ति मिलती है, यद्यपि परम्परा ग्रौर साधना का प्रभाव इन किवयों पर पूर्णतः है। जायसी परम्परा-प्रसिद्ध मीन ग्रौर जल के प्रेम का उदाहर्गा प्रस्तुत करते हैं—

बसं मीन जल घरती, भ्रंबा बसै श्रकास।
जों पिरीत पं दुवं महँ, श्रंत होहि एक पास।। एकान्त प्रेम को मिल और सरोवर के द्वारा प्रस्तुत करते हैं—
सुभर सरोवर हंस चल, घटतहि गए बिछोह।
कॅवल न प्रोतम परिहरै, सुखि पंक बरु होय।। ै

इस प्रकार अन्य रूपों का उल्पेख साधना के प्रसंग में किया गया है। जायसी तथा इस परम्परा के अन्य अनेक कियों ने रूढ़िवादी रूपों का प्रयोग अधिक किया है, वरन् इन पर फ़ारसी अहात्मक वैवित्र्य कल्पनाओं का प्रभाव रहा है। इसका प्रभाव इन कियों

१. वर्हा; वर्हाः ३० नागमती-वियोग-खंड, दो० १४ ।

२. वहीं; वहीं; वहीं; १६ पडमावती-मुद्र्या-भेंट खंड, दो० 🖺 ।

३. वहीं; वहीं; वहीं, ३५ चित्तौर-श्रागमन-खंड, दो० १० ।

कलाश्मक योजना . ३३३

पर इनकी स्वतन्त्र प्रवृत्ति के कारगा ग्रधिक नहीं पड़ सका, परन्तु रीति कालीन कवियों ने इसे ग्रधिक ग्रहगा किया है ।

संतों के प्रेम तथा सत्य सम्बन्धी उपमान—संत साधकों पर किसी प्रकार का साहित्यिक प्रभाव नहीं था, और न इन्होंने ग्रपनी ग्राभिक्यिक्त में किसी सीमा का प्रति-बन्ध स्वीकार किया है। फिर भी प्रचलिन ग्रनेक उपमानों को रूपकों, दृष्टान्तों और उपमाग्रों में इन्होंने ग्रह्मम किया है। इन सब का प्रयोग इन्होंने किसी परम्परा की रूढ़ि के रूप में न करके स्वतन्त्र किया है। साधना सम्बन्धी विवेचना में इनका संकेत किया गया है। साथ ही इन सभी संतों ने लगभग एक प्रकार के उपमानों को लिया है। इस कारम यहाँ गिना देना ही पर्याप्त है। संतों ने प्रेम के लिए वादल, बेल, कुंभ पक्षी, पपीहा, मीन, सरिता, कमल, भ्रमर, सूर्य, चन्द्र, कुमुदिनी, कस्तूरी मृग, सागर, चातक, लहर, हस ग्रादि के विभिन्न प्रयोग किए है। सत्यों को प्रस्तुन करने के लिए कोयल, तारा-सूर्य, तहवर-छाया, खजूर, हाथी, कौग्रा, वगुला-छीलर, पतंग ग्रादि का उपयोग किया गया है। यह कोई विभाजन की रेखा नहीं है, केवल प्रमुख रूप से प्रयोग की बात है।

#### कलात्मक योजना

वैष्णाव भक्त कियों की उपमान-योजना सम्बन्धी प्रवृत्ति का उल्लेख किया गया है। इन किवयों में किवत्व प्रतिभा के साथ प्रकृति सौन्दर्य-स्थितियों का निरीक्षण भी था। इन्होंने प्रकृति उपमानों की अनेक नवीन योजनाएँ प्रस्तुत की हैं, इससे इनकी कलात्मक प्रवृत्ति का पता चलता है। इन किवयों में प्रमुख विद्यापित, सूरदास तथा तुलसीदास माने जा सकते हैं, क्योंकि बाद के किवयों में विशेष प्रतिभा नहीं है। साहित्यिक आदर्श इनके सामने हैं, परन्तु इन्होंने उपमानों की योजना अपनी प्रतिभा तथा अनुभूति के माध्यम से प्रस्तुत की है। परम्परा तथा इन्हि का रूप भी इनमें अधिक है, परन्तु इनकी प्रमुख प्रवृत्ति आदर्श कलात्मक योजना कही जा सकती है। रूप-वर्णन के सम्बन्ध में इन किवयों की उपमान योजनाओं पर विचार किया गया था। उसमें उत्प्रेक्षा के माध्यम से वस्तु-रूप तथा क्रीड़ात्मक सौन्दर्य की अभिव्यक्ति पर विचार हुआ है। यहाँ इन तीनों किवयों के कुछ उदाहरण अन्य स्थलों से प्रस्तुत करना उचित होगा।

विद्यापित (क)—विद्यापित के सौन्दर्य तथा यौवन चित्रण के विषय में उप-मानों का संकेत किया गया है। एक सौन्दर्य स्थित किव इस प्रकार व्यक्त करता है— 'हथेली पर रखा हुआ मुख ऐसा लगता है जैसे अपने किशलय से कमल मिला हुआ है।' यह रूपात्मक स्थिति सौन्दर्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। स्फुरित यौवन सौन्दर्य को किव इस प्रकार प्रस्तुत करता है—'अक में सोती हुई राधा का जब कृष्ण आलिंगन करते हैं, तो लगता है मानों नवीन कमल पवन से आकुल होकर भ्रमर के पास हो।' इस उत्प्रेक्षा में भी एक स्थित का क्रीड़ात्मक चित्र प्रस्तुत है। व्यापार-स्थित का इसी प्रकार दूसरा चित्र है—'नायिका नायक के पास नहीं-नहीं करती कॉप उठती है, जिस प्रकार जल में अनर के अकभोरने से कमल हिल जाता है।' किव सौन्दर्यमय 'शरीर की अलक को विजली तरंग का रूप देता है।' किव भावात्मक व्यंजना के लिए भी उपमानों का ग्राश्रय लेता है।—'उसके गरीर को देख कर मन कमल-पत्र हो गया', इसमें रूप-सौन्दर्य से भावात्मक व्यंजना की गई है। कंप श्रनुभाव को प्रस्तुत करने के लिए किव कहता है— रस प्रसंग में वह काँप-काँप उठती है, मानों वागा से हरिगी काँप उठी हो।' प्रकृति उपमानों की सौन्दर्य योजना से प्रेम-व्यंजना करना इस प्रकार के काव्य का चरम है। हम देख चुके हैं कि इस क्षेत्र में प्रेम कथा-काव्य का नाम लिया जाता है; वैसे मध्ययुग की यह प्रकृत्ति नहीं है। विद्यापित भी एक स्थल पर कहते हैं —'मन में कितने कितने मनोरथ उठते हैं, मानों सिंधु में हिलोर उठती हों।' विद्यापित हिएान्त स्वाभाविक ही देते हैं—'जिस प्रकार तेल का विन्दु पानी पर फैलता जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा प्रेम है।' श्रागे फिर प्रेम विकास की बात कही गई है। 'यह प्रेम-तरु बढ़ गया है इसका कारण कुछ भी नहीं है; शाखा पल्लव ग्रादि होने पर कुसम होते हैं ग्रीर उसकी सुगन्ध दशों दिशाग्रों में फैल जाती है।'

सूरदास (ख) — सूर की सौन्दर्योप।सना में अनेक प्रकृति-उपमानों के प्रयोगों के विषय में विचार किया गया है। इस कारण विस्तार में जाना व्यर्थ है। इन की प्रवृत्ति स्पष्ट है। एक स्थिति को कवि इस प्रकार प्रत्यक्ष करता है—

# रथते उतिर चक्रघरि कर प्रभु सुभट हि सम्मुख धाए। ज्यों कंदर ते निकसि सिंह भूकि गज यूथनि पर धाए।।

दूसरी स्थिति की उद्भावना भी किव इस प्रकार करता है — 'धनुप के टूटने से राजा इस प्रकार छिप गए जैसे प्रातः तारागण विलीन हो जाते हैं।' सूर मन की ग्रिभिलाषा को तरंग के समान कहते हैं। 'एक स्थल पर सूर सुन्दर भाव-व्यंजना प्रस्तुत करते हैं—

जीवन जन्म ग्रत्य सपनीं सौ,

समुभि देखि मन माहीं। वादर छाँह धूम धौरहरा, जैसे थिर न रहाहीं॥

१. पदा०; विद्या०; पद ६६२, २०६, १४८, ५५ ।

२. वही; वहीं पद ६१, १६५, २५७ |

**३. न**वमः वही : पद ७०४, ४३६ |

४. सूरसागरः नवमः पद ६१, पद १५४, नवमः पद २१, प्रथमः प० २६।

५. वहीः प्रथम; पद १६६ ।

सूर प्रकृति के माध्यम से सत्यों का कथन भी अच्छे ढंग से करते है—'समय पाकर वृक्ष फलता-फूलता है; सरोवर भर जाता है और उमड़ता है, और फिर सूख जाता है, उसमें धूल उड़ने लगती है। द्वितीया का चन्द्रमा इसी प्रकार बदता-बढ़ता पूर्ण हो जाता है और घटता-घटता अमावस्या हो जाता है। इस कारण संसार की संपदा तथा विपदा दोनों में किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए।' सूर ने प्रेम के हष्टान्त में प्रकृति के प्रचलित रूपों को प्रस्तुत किया है—

भौरा भोगी बन भ्रमं मोद न मानं ताप।
सब कुसमिन मिलि रस करं कमल बँघावं ग्राप।।
सुनि परिमत पिय प्रेम की चातक चितवन पारि।
घन ग्राज्ञा दुख सहै ग्रन्त न याचं वारि।।
देखो करनी कमल की कीनो जल से हेन।
ग्राज्ञा तजो प्रेम न तजो सुख्यो सरिद समेत।।
मीन वियोग न सिह सकं नीर न पूछं बात।
सुभर सनेह कुरंग की श्रवनन राच्यो राग।।
धरि न सकत पग पछमनो सर सनमुख उर लाग।।

इसमें भ्रमर कमल चातक-स्वाति, सरोवर-कमल, मीन-जल तथा कुरंग-राग को प्रेम के उदाहरगा में प्रस्तुत किया गया है। ये ग्रप्रस्तुत प्रसिद्ध हैं पर मूर ने इनको मानवीय जीवन के ग्रारोप के साथ ग्रधिक ब्यंजक बना दिया है।

तुलसीदास (ख)—रूप-मौन्दर्य सम्बन्धी उपमानों की विवेचना साधना के अन्तर्गत हुई है। सूर के समान उत्प्रेक्षाओं का आश्रय तुलसी ने भी लिया था। प्रौढ़ोक्ति का प्रयोग तुलसी ने अधिक किया है। साथ ही उपमानों की योजना में तुलसी और सूर में एक भेद है। सूर ने गम्योत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक किया है और तुलसी ने वस्तु तथा फल सम्बन्धी उत्प्रेक्षाएँ अधिक की है। वैसे दोनों में सभी प्रयोग मिल जाते है। इसके अतिरिक्त तुलसी की उपमान योजना को हम कलात्मक स्वीकार कर सकते हैं। उन्होने उपमानों को परम्परा से ग्रहगा करके भी अपने श्रनुभव के आधार पर प्रयुक्त किया है। यह प्रवृत्ति की वात है। सांग रूपक बाँधने में तुलसी सर्वश्रेष्ठ है; प्रकृति से सम्बन्धित रूपकों में राम-कथा और मानस, राम-भक्ति तथा मुर सरिता के रूपक विस्तृत हैं। इसी प्रकार आश्रम तथा शांत-रस के सागर का रूपक चित्रकूट के प्रसङ्ग में है—

१. वहीं; प्र०, पद १४५।

२. वहीं; प्र०; पद २०५।

श्राश्रम सागर सांत रस पूरन पावन पाथु। सेन मनहुँ करुना सरित लिए जाहि रघुनाथ।।

इसके ग्रागे भी रूपक चलता है, यहाँ रूपक उत्प्रेक्षा से पुष्ट है। इन रूपकों का निर्वाह सुन्दर है लेकिन भाव, रूप तथा सम्बन्ध ग्रादि का एक साथ प्रयोग किया गया है। तुलसी परिस्थिति के ग्रमुरूप कल्पना सुन्दर करते हैं—

लता भवन ते प्रगट भे तेहि ग्रवसर दोउ भाइ। निकसे जनु जुग विमल बिघु जलद पटल बिलगाइ॥

इस उत्प्रेक्षा के ग्रतिरिक्त एक ग्रौर भी परिस्थित के ग्रनुरूप है-

उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। विकसे संत सरोज जनु हरषे लोवन भूंग॥

वस्तु-स्थितियों के समान परिस्थितिगत भाव-स्थितियों को उपमान-योजना से तुलसी सफलतापूर्वक व्यक्त करते हैं। म्राह्ल(द का भाव विभिन्न व्यक्तियों में दिखाने के लिए तुलसी इस प्रकार कहते हैं—

सीय मुखहि बरनिय केहि भाँती। जनु चातकी पाइ जल-स्वाती।
रामहि लखन विलोकत कैसे। सिसिह चकोर किसोरकु जैसे।
भावों को भी अनुभावों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है; तुलसी प्रौड़ोक्ति सम्भव
उस्प्रेक्षा से इसी प्रकार नेत्रों की व्यग्रता को प्रकट करते हैं—

प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल। खेलत मनसिज मीन जुग जनु बिधु मंडल डोल।

किव चिकत होने के भाव को 'जनु सिसु मुगी सभीता' से व्यक्त करता है, व्यग्रता का 'विलोक मृग सावक नैनी' से प्रकट करता हैं। 'कहा गया है प्रकृति-रूपों के दृष्टान्त, प्रतिवस्तूपमा, ग्रथिन्तरन्यिस ग्रादि के सम्बन्धात्मक प्रयोग से सत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इन प्रयोगों में सम्बन्ध तथा क्रम का विचार होता है। तुलसी ने इस प्रकार के कलात्मक प्रयोग किए हैं। दोहावली में प्रसिद्ध उपमान सुन्दर रूप में प्रयुक्त हुए हैं। महान् व्यक्ति छोटों को ग्राश्रय देते हैं, इसके लिए प्रकृति से दृष्टान्त लिए गए हैं—

१. रामच०; तुलसी; श्रयो०; दो० २७५ ।

२. वहीं; वहीं; बा॰; दो॰ २३२ ।

३. वहीं; वहीं; वहीं; दो० २५४।

४. वहीः वहीः वहीः दो० २६३।

५. वहाः वहाः, वहाः दो० २५८।

६. वही; वही; वही; दो० २२६, २३२

बड़े सनेह लघुन्ह पर करहीं। गिरि निज सिरिन सदा तृन घरहीं। जलिष ग्रगाध मौलि बह फेनू। संतत धरिन घरत सिर रेनू।

#### रूढ़िवादी प्रयोग

१० — यहाँ हम उपमानों के प्रयोग के विषय में केवल प्रमुख प्रवृत्ति के ग्राधार पर विचार कर रहे हैं। यही कारण है कि केवल उल्लेख के रूप में संकेत किया गया है। रीति-कालीन परम्परा में उपमानों का प्रयोग रूढ़ि का केवल ग्रनुसरण रह गया। प्रतिभा-सम्पन्न किवयों में कुछ प्रयोग सुन्दर मिल सकते हैं, परन्तु इनके सामने से प्रकृति का रूप हटता गया है। इन्होंने उपमानों को केवल सम्बन्धात्मक शृंखला में समभा है ग्रीर साथ ही इनके लिए उपमान केवल शब्द के रूप में रह गए, उनकी सजीवता का स्पिन्दित स्वरूप सामने से हट गया। इस प्रकार की प्रवृत्ति भक्त किवयों में भी है। प्रमुख किवयों को छोड़कर ग्रन्य किवयों ने ग्रनुसरण मात्र किया है। इन समस्त परम्परा पालन करनेवाले किवयों के दो भेद किए जा सकते हैं। एक परम्परा में केशव ग्रीर पृथ्वीराज ग्राते हैं, जिन्होंने संस्कृत काव्य का ग्रनुसरण किया है। दूसरी परम्परा में रीति काल के समस्त किव हैं जिनके सामने मानवीय भावों का विपय रस के विभाजित भावों ग्रीर ग्रनुभावों तक सीमित हो गया है ग्रीर स्थिति तथा परिस्थिति की कल्पनाएँ केवल ग्रतिशयोक्ति, ग्रत्युक्ति ग्रादि ग्रलंकारों के चमत्कार तक सीमित रह गईं।

संस्कृत का अनुसरण (क) — केशव की 'रामचिन्द्रका' तथा पृथ्वीराज की 'वेलि क्रिसन रुकमणी री' का उल्लेख किया गया है। इनमें उपमानों के विषय में प्रवृत्ति संस्कृत काव्य के अनुकरण की है। अनुसरण का अर्थ यह नहीं माना जा सकता है कि इन किवयों ने संस्कृत किवयों के प्रयोग सर्वत्र ले लिए हैं। वस्तुतः इसकी विवेचना तुलनात्मक आधार पर की जा सकती है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ यह है कि संस्कृत में जिस प्रकार रूपात्मक सौन्दर्य का प्रमुख आधार है, उपमानों के विषय में इन किवयों में यही प्रवृत्ति मिलती है। जिस प्रकार इनके सामने संस्कृत का साहित्य था, उसीके अनुसार उपमानों के विभिन्न स्तर के प्रयोग इनमें मिलते हैं।

पृथ्वीराज (i)— रसवादी होने के कारण इनमें उपमानों का प्रयोग भावों का ध्यान रखकर किया गया है। इस कारण प्रयोग सुन्दर हो सके हैं। किन मुख पर यौवन की लीला के लिए उत्प्रेक्षा देता है कि मानों सूर्योदय के समय पूर्व दिशा की लाली छा गई है। ग्रागे शारीरिक विकास के लिए किव रूपक प्रस्तुन करता है— 'ग्रवयव समूह हो पृष्पित होकर विमल वन है; नेत्र ही कमल दल हैं, सुहावना स्वर

१. वहीं; वहीं; वहां; दो० १६७ ।

कोकिल का कंठ है; पुलक-रूपी पंखों को नई रीति से सँवार कर भौंह रूपी भ्रमर उड़ने लगता है।'' युद्ध प्रसंग में वर्षा का लम्बा रूपक है। श्रागे एक स्थल पर किव ने लता की कल्पना सुन्दर की है—

तििंग तालि सखी गिल स्यासा नेही
भिली भमर भारा जु माहि।
विल ऊभी थई घगा घाति वल
लता केलि ग्रवलंब लहि।

काव्य समाप्त करते समय वेलि का रूपक है। इनके श्रितिरिक्त, 'नगरवासियों का कोलाहल, पूरिंगमा के चन्द्र-दर्शन से समुद्र का ग्रान्दोलन', 'उड़ी हुई घूल में सूर्य ऐसा जान पड़ा जैसे वात-चक्र के शिखर पर पत्ता', 'मन्दिर के पार्श्व में सेना इस प्रकार लगती है मानों चन्द्रप्रभा मेरु पर्वत पर चारों ग्रोर नक्षत्र माला' ग्रादि ग्रनेक प्रयोग पृथ्वीराज ने किए हैं। 3

केशव (ii)—पृथ्वीराज के विपरीत केशव ग्रलंकारवादी हैं। इस कारण सामूहिक रूप से इनमें उपमानों का प्रयोग काल्पनिक चमत्कार के लिए हुग्रा है। ग्रिधकांश स्थलों पर केशव ने वस्तु, परिस्थिति सम्बन्धी उपमान योजना में भाव ग्रीर वातावरण का घ्यान नहीं रखा है। परन्तु इसका ग्रथं यह नहीं है कि केशव ने ऐसे प्रयोग किए ही नहीं। जनकपुर में बरात के स्वागत के लिए उत्प्रेक्षा के द्वारा सागर तथा निदयों की कल्पना उचित है। इसी प्रकार सौन्दर्य को लेकर यह रूपक भी सुन्दर है—

श्रति बदन शोभ सरसी सुरंग । तहँ कमल नैन नासा तरंग । जनु युवती चित्त बिश्रम बिलास । तेइ श्रमर भवत रसरूप श्रास ।

रावर के वश में पड़ी हुई सीता के विषय में संदेहमूलक उपमान-योजना भी सुन्दर है— 'वह धूम समूह में ग्रग्निशाखा है, या बादल में चन्द्रकला है, या बड़े बवण्डर में कोई सुन्दर चित्र है।' इसमें रावरा की 'बगरूरे' से उपमा मौलिक जान पड़ती है। इसी प्रकार एक स्थल पर उल्लेखों में सीता की उपमा स्वाभाविक है—

> भौरनी ज्यों भ्रमत रहित बन बीथिकानि, हंसनी ज्यों मृदुल मृ्गालिका चहित है ।

१. वेलि०; पृथ्वी०; छं० १६, २०।

२. वहीं; वहीं; छं० १७७ [श्रमरों के बोम से पृथ्वी से मिली हुई लता कदली का सहारा पाकर बहुत सा बल डालकर फिर खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार उस समय, रुक्मिणी सखी का सहारा लेकर उठ खड़ी हुई]

३. वही; वही; छं० १४१, ११५, १०६ |

# हरिनी ज्यों हेरति न केशरि के कानर्नाह केका सुनि व्याली ज्यों बिलीन ही चहति है।'

ग्रन्तिम प्रयोग में उक्ति का वैचित्र्य ग्रधिक है। सीता की ग्रिंग्निंग्न मूर्ति को लेकर जो सन्देहात्मक उपमानों की योजना हुई है, उनमें कहीं-कहीं कोई सुन्दर कल्पना भी है। परन्तु प्रवृत्ति के ग्रनुसार किन ने योजना प्रस्तुत करने का ही प्रयास ग्रधिक किया है। ग्रागे की उत्प्रेक्षा में कल्पनात्मक चमत्कार है—'कोई नीलाम्बर घारण किए हुए स्त्री मन मोहती है, मानों बिजली ने मेघकान्ति को ग्रपने शरीर पर घारण किया है। किसी स्त्री के शरीर पर बारीक साड़ी है, वह ऐसी शोभा देती है मानों कमिलनी सूर्य किरण समूह को शरीर पर घारण किए हो। यागे राम, सीता ग्रौर लक्ष्मण को लेकर इसी प्रकार की उत्प्रेक्षा है—'मेघ मंदािकनी चार सौदािमनी रूप रूरे लसें देहघारी मनो।' इसी प्रकार राम की सेना के प्रस्थान के समय किन उपमान योजना करता है—'जब सेना उछल कर चलती है, पृथ्वी ग्रौर ग्राकाश सभी धूर से पूर्ण हो जाता है, मानों घन समूह से सशक्त होकर वर्षा ग्रा गई है।......पाताल का पानी जहाँ-तहाँ पृथ्वी के उपर ग्रा जाता है ग्रौर पृथ्वी पुरइन के पत्ते के समान काँपने लगती है।' इन थोड़े से प्रयोगों से केशव की प्रवृत्ति का ग्रनुमान लग सकता है।

रीति-काल की प्रमुख भावना (ख)—प्रारम्भ में रीति-काल के किवयों की उपमान-योजना के विषय में उल्लेख किया गया है। इस काल में किव नायक-नायिकाओं के हाव-भाव, ऐक्वर्य-विलास के वर्णन में व्यस्त रहा है या अलंकार-ग्रन्थों में उदाहरण प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहा है। इन दोनों बातों का इनके प्रकृति सम्बन्धी प्रयोग पर प्रभाव पड़ा है। पिछले प्रकरणों में हम देख चुके हैं कि इन किवयों में प्रकृति का किसी प्रकार का सुन्दर रूप नहीं मिल सका है। उपमानों का प्रयोग प्रकृति सौन्दर्य से ही सम्बन्धित है, बिना उसकी अनुभूति के उपमानों का प्रयोग प्रकृति सौन्दर्य से ही सम्बन्धित है, बिना उसकी अनुभूति के उपमानों के क्षेत्र में रीति-वादी किवयों में उनके प्रयोग की प्रवृत्ति भी कम हो गई है। पहले किवयों ने उपमानों की योजना की है, चाहे वह अनुसरण तथा परम्परा के अनुसार ही की हो। पर इन किवयों में प्रयोगों की भी कमी दिखाई देती है। इसका कारण इस युग के काव्य में रस और अलंकार के उदाहरण प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है। सेनापित जैस प्रतिभावान

१. रामचन्द्रिका; केशव; छ० प्रका० ४, ५० बा० प्र० २०, चौ० प्र० २६।

२. वही; वही; ब्राठ० प्र० १२, नवाँ ३५, चौ० प्र० ३७।

किवयों ने अपनी कल्पना का प्रयोग श्लेष जुटाने में किया है। इनमें उपमानों के सौन्दर्य-बोध का रूपात्मक अथवा भावात्मक प्रयास कहाँ तक हो सकता है, यह प्रत्यक्ष ही है। इन समस्त किवयों में ऐसे स्थल कम हैं जिनमें उपमानों से भाव-व्यंजना के लिए सहायता ली गई हो। बिहारी कहते हैं—

## रही भौन के कोन में सोन जुही सी फूल।"

इसमें किव का घ्यान कदाचित् उल्लास या गर्व रे ग्रधिक यौवन के सौन्दर्य को व्यक्त करने की ग्रोर है। इसी प्रकार मितराम ने उत्कंठित नायिका के प्रतीक्षा तथा उत्सुकता में व्यग्न नेत्रों के लिए इस प्रकार की योजना की है—

# एक ग्रोर मीन मनो एक ग्रोर कंज-पुंज, एक श्रोर खंजन चकोर एक ग्रोर हैं।

इसमें विभिन्न भाव-स्थितियों के लिए विभिन्न उपमानों का प्रयोग लगता है श्रीर इस हिंदि से यह प्रयोग बहुत सुन्दर माना जा सकता है। लेकिन ऊपर के वातावरएा के अनुरूप उपमानों को जुटाने का प्रयास भी सम्भव हो सकता है, क्योंकि उस प्रकार के अन्य प्रयोग मितराम अथवा किसी अन्य रीतिकालीन किव में नहीं मिले हैं। इस विषय में बिहारी की एक विशेषता उल्लेखनीय है। अपनी श्रालंकारिक प्रवृत्ति में भी इनमें प्रकृति के रंग-प्रकाश का प्रयोग अच्छा है, यद्यपि वह संस्कृत किव बाएा तथा माध की तुलना में नहीं ठहर सकते। एक पूर्णोपमा इस प्रकार है—

सहज सेत पच तोरिया पहिरे स्रति छवि होत । जल चादर के दीप लों जगमगाति तन जोति ॥

इसी प्रकार एक उत्प्रेक्षा है-

"जमुना के तीर बहै सीतल समीर तहाँ,

मधुकर करत मधुर मंद सीर हैं।
किव मितिराम' तहाँ छिन सीं छवीली नैठी,

श्रंगन तें फैलत सुगन्ध के सकोर हैं।
पीतम विहारी की निहारिबे की बाट ऐसी,

चहुँ श्रोर दीरष दुगन करी दौर है।"

१. सेनापित ने कुछ श्लेष प्रकृति के आधार पर उपस्थित किए हैं — प्र० तरं० (११) राम तथा पूर्णचन्दः (१२) घनश्याम तथा स्यामधन, (१३) नववारी और मदनवारी, (३१) वाला तथा नवग्रहमाल, (४२) गोपी वियोग तथा सागर, (५१) वर्षा तथा शिशिर, (५३) ग्रीष्म तथा वर्षा, (५५) रामकथा और गंगाधार, (७४) हरि, रवि, श्रुरुण तथा तभी, (५४) अजविरहिणी तथा हरिणी।

२. सत्तः बिहारी ; दो० ३२१।

३. रसराज; मतिराम ; छं० १६३─

छप्यो छबीलो मुखलसै नोले म्राँचर चीर। मनो कलानिधि अप्लमलें कालिंदी के तीर।।

एक ग्रीर भी वस्तूत्प्रेक्षा है— सिंख सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल।

सील सोहत गोपाल के उर गुजन का माल। बाहर लसित मनो पिये दावानल की ज्वाल।।

इन सभी में कित की कल्पना में रंग और प्रकाशों का सामञ्जस्य ग्रच्छा है। इस प्रकार ग्रनेक प्रयोग बिहारी में मिलते हैं। इनकी प्रवृत्ति इसमें प्रत्यक्ष है।

श्चलंकारों के प्रयोग में परम्परा के प्रचलित उपमानों को जमा भर दिया गया है। मितराम मालोपमा का उदाहरण इस प्रकार देते हैं—

> रूप-जाल नंदलाल के परि करि बहुरि छुटें न। खंजरीट-मृग-मीन-से बज बनितन के नैन ॥

यहाँ किव को किसी प्रस्तुत को सामने प्रत्यक्ष करना नहीं है, वरन् मालोपमा का प्रयोग करना है भ्रोर इसलिए इन उपमानों का सम्बन्ध नैन से श्रधिक रूप-जाल से है। इस माध्यम से इसमें किसी भाव का संकेत मिल भी जाता है, परन्तु पद्माकर की मालोपमा का प्रमुख उद्देश्य अपने आप में पूर्ण है—

घन से तम से तार से, ग्रंजन की श्रनुहारी। ग्रंजि से मावस से बाला तेरे बार।।3

इसके म्रतिरिक्त जब किव ग्रन्य ग्रलंकारों में उपमानों को प्रस्तुत करता है, तब उसका ध्येय चमत्कार प्रदर्शन ग्रधिक रहता है। प्रेम-पयोनिधि का रूपक ग्रनेक किवयों ने कहा है, परन्तु पद्माकर की उक्ति ने उसको विचित्र बताया है—

नैनन ही की धलाधल कै घन घावन कों कछु तेल नहीं है। प्रीति पयोनिधि में धेंसि कै हँसि कै चढ़िबो हँस खेल नहीं है।।

मुस्कान को सरद-चाँदनी कहना सुन्दर उक्ति है, इनमें भावात्मक साहश्य है, पर मित-राम की उक्ति ने उसे विचित्र कर दिया है—

१. सत०; बिहारी; दो० १२१, ११६, ६, इनके अतिरिक्त दो० ११३ में रंग के साथ कोमलता का भाव है—

<sup>&</sup>quot;पग पग मग अगमन परित, चरन अरुन दुति भूल । ठौर ठौर लख्यित उठे, दुपहरिया से फूल ॥"

२. ललित ललामः मतिराम ; छं० ५०।

३. पद्माभरगाः पद्माकरः छं० २३ ।

४. जगद्विनोद; वहीं; छं० ३५३।

### सरद-चंद की चाँदनी, जारि डार किन मोहि। वा मुख की मुसक्यानि सी, क्यों हूँ कहाँ न तोहि॥"

इसी प्रकार देव भी मुख भीर नेत्रों के लिए सौन्दर्य बोध के स्थान पर वैचित्र्य कल्पना का ग्राश्रय लेते हैं—

कवि देव कहै कहिए जुग जो जलजात रहे जलजात में घ्वं। न सुने तवी काहू कहूँ कबहू कि मयंक के ग्रङ्क में पकंज हैं।।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

मध्ययुग की इन समस्त उपमान-योजना सम्बन्धी प्रवृत्तियों के ग्रितिरक्त दो बातों का उल्लेख कर देना ग्रावरयक है। इस युग में उपदेशों के लिए प्रकृति से हण्टान्त ग्रादि प्रस्तुत करने की व्यापक प्रवृत्ति रही है। इसका मूल भारतीय साहित्य की व्यापक परम्परा में है। तुलसी, कबीर, रहीम, गिरधर, दीनदयाल ग्रादि किवयों ने प्रमुखतः इनका प्रयोग किया है। इसमें ग्रन्थोक्ति, समासोक्ति का ग्राश्रय भी लिया गया है। दूसरी उल्लेखनीय बात, प्रकृति से सम्बन्धित किया-पदों का मानवीय सम्बन्धों में प्रयोग है। इस युग में सरसाना, चमकना, महकना, इहडहाना, लहलहाना, पियराना, ललाना, भीजना, चमकना, भिलमिलाना, मुरभाना, दमकना ग्रादि ग्रनेक प्रकृति-क्रियाग्रों का प्रयोग मानवीय भावों तथा ग्रनुभावों के विषय में हुग्रा है। इनका प्रयोग बाद के रीति-कालीन कवियों तक में बराबर मिलता है।

१. दोहा ०; मति ०; दो ० ३२१।

२. भाव०; देव : २।

३. रस०; मित ६७,१७३ में 'मुसक्यान के लिए महमही; 'गुराइ' के लिए गहगही, तथा 'दीपित' के लिए लहलहीं का प्रयोग है ।

# परिशिष्ट—(१)

# ईरानी सूफ़ो कवियों को प्रकृति-परिकल्पना

सैद्धान्तिक दृष्टि से सुफ़ी इसलाम की कुरान द्वारा प्रतिपादित एकेश्वरवादी भावना को स्वीकार करते हैं, परन्तु उनकी व्याख्या इसको सर्वेव्वरवाद के रूप में स्थापित करती है। यद्यपि सनातनपंथियों के समान सुफ़ी भी मानते हैं कि परमात्मा अपनी सत्ता (जात), गुरा (सिफ़त) श्रीर कर्म में निरपेक्ष श्रीर श्रद्वितीय है, पर वे उनके समान परमात्मा को सृष्टि के सभी पदार्थों से भिन्न न मान कर उसे इस हश्यमान जगत् में परिव्याप्त एक मात्र सत्ता स्वीकार करते हैं । ग्रीर यही सर्वेश्वर-वादी दृष्टि भी है । 'हम्मा श्रज श्रोस्त' ग्रर्थात् 'सब ईश्वर से है' के ईश्वरी सृष्टिवाद की अपेक्षा 'हम्मा ग्रोस्त' ग्रर्थात् 'सब ईश्वर है' की सर्वेश्वरवादी भावना के निकट सुफ़ी अपने को ग्रधिक पाता है। यह सर्वेश्वरवादी दृष्टि भी दो प्रकार की हो सकती है। एक हस्यमय जगत् को देख कर उसके ईश्वरत्व की कल्पना करता है, जिसे प्रकृतिवादी सर्वेश्वरवादी कहा जा सकता है; ग्रौर दूसरा ईश्वर के प्रस्थानविन्दु से प्रारम्भ करता है ग्रीर सम्पूर्ण हस्यमान जगत् में उसी का रूप देखता है, जिसे ग्राध्यात्मिक सर्वेश्वर-वादी कहा जायगा । प्रथम प्रकार के सर्वेश्वरवाद में प्रस्थानविन्द्र जगत् की ग्रनन्तता भ्रीर विचित्रता है जिसके माध्यम से जगत् की एक व्यापक एकता का ग्राभास मिलता है। कभी इस एकता का ईश्वर नाम दिया जाता है, पर यह ईश्वर मात्र स्रमूर्त प्रत्यय है, वह सत् रूप नहीं है।

व्यापक रूप से सूफियों में भी दो सिद्धान्त माने जाते है, 'वहदतुलवजूद' के सिद्धान्त पर चलने वाले बुद्धिया और 'वहदतुश्रहृद' सिद्धान्त को मानने वाले बुहूदिया । मृहिउद्दीन इब्नुल ग्ररबी से कहा 'हमावुस्त' ग्रर्थात् 'सव कुछ वहीं है' ग्रोर इस प्रकार उसके ग्रनुसार सम्पूर्ण दृश्यमान जगत् उसी परम सत्ता की ग्रिभिव्यक्ति है। इसका सिद्धान्त ग्रद्धैत की विशिष्टाद्वैती व्याख्या जैमा है। इनके ग्रनुमार जीव चेतन (सिर्र) है, पर ग्रपने सीमित ज्ञान के कारण वह परम सत्ता के ग्रांशिक चैतन्य को ही प्रकट

कर पाना है, इस दृष्टि से जीव सत्य तो है, पर ग्रांशिक सत्य है एक मात्र सत्य नहीं है। साथ ही 'ग्रनल हक्' ग्रर्थात् 'मैं परम सत्य हूँ' के ग्राधार पर ग्रहेनवादी विचार-धारा भी मिलती है। शेख करीमे जीली ने जीव की सत्ता को परम सत्ता की ग्रपेक्षा रखने वाला माना है, ग्रीर उनके ग्रनुसार परमात्मा ग्रपनी सत्ता को ग्रपने गुर्हों में जगत्प्रपंच रूप में ग्रिभिव्यक्त करता है। उसकी ग्रभिव्यक्ति सम्पूर्ण सत्ताग्रों में ग्रन्त-निहित है ग्रीर वह सृष्टि के प्रत्येक ग्रर्गु-परिमाग्रु में ग्रपनी पूर्णता को व्यक्त करता है। वह विभाजित नहीं है, सृष्टि के पदार्थ उसकी पूर्ण सत्ता के कारण हैं। जीली जल ग्रीर बरफ़ के रूपक में ग्रपनी बात स्पष्ट करता है, परम सत्ता जल के समान है ग्रीर बरफ़ उसी की सृष्टि है।

इस प्रकार स्फियों के अनुसार परम सत्ता अनन्त सौन्दर्य और विभूति के रूप में सृष्टि में अपने को अभिव्यक्त करती है, यह जगत् अंशतः उसी सौन्दर्य की अभिव्यक्त है। प्रकाश का ज्ञान जिस प्रकार अन्धकार द्वारा होता है, सूफियों के अनुसार असत् के दर्पण में प्रतिबिन्बित होकर परम सत्ता सृष्टि में प्रतिघटित हो जाती है। इन्होंने प्रायः सूर्य और जल में उसके प्रतिबिन्ब से परम सत्ता और सृष्टि की व्याख्या की है या आँख की पुतली के समान सृष्टि को कहा है जो असत् के दर्पण पर प्रतिविन्बत परम तत्व की छिव है। वस्तुतः सूफी रहस्यवादी अनुभूतिप्रवण साधक है, वह अन्ततः अपने व्यक्तिपरक अनुभवों के माध्यम से सर्वेश्वरवाद तक हो पहुँचता है। इसी प्रकार प्रकृतिवादी किव और विचारक जगत् की महानता, सुन्दरता, विराटता, गितशीलता, अनन्तता, विचित्रता आदि के माध्यम से किसी परम तत्व की परिव्याप्ति का आभास पाता है। कल्पना के माध्यम से वह सर्वेश्वरवाद की सीमा में प्रवेश करता है, और कभी उसको यह व्यापक सत्ता किसी ईश्वर रूप का स्मरण भी दिलाती है।

प्रकृतिवादी सर्वेश्वरवाद का आधार प्रकृति की गितशीलता और परिवर्तन-शीलता है। वस्तुतः यह सर्वचेतनवादी दृष्टि का ही परिएगम है। प्रकृति की विभिन्न स्थितियाँ, उसका नाना प्रकार का रूपरंग, अनेकानेक ध्वनियाँ और नाद तथा उसका विराट और कोमल दृश्यवोध हमारी सौन्दर्य भावना को विकसित करने में युग-युग से सहायक होते अत्ये हैं। मानव के चारो ओर प्रकृति फैली हुई है, अतः प्रकृति का रूपात्मक सौन्दर्य मनुष्य के मानस पर प्रतिबिम्बित रहा है और प्रकृति की चेतना ने मानस-चेतना को ग्रहण किया है। यह सारा व्यापार मनुष्य के मानसिक सम पर चलता रहा है। इस समानान्तरता के कारण तथा मानव की सहज सहानुभूति के वातावरण में प्रकृति सचेतन और सप्राण हो उठती है। इसी सहज भावना की सौन्द-र्यानुभूति प्रकृति के साथ सम स्थापित करके सर्वचेतनावादी ग्रानन्द और उल्लास को व्यंजित करती है। यह ग्रानन्दोल्लास सर्वेश्वरवाद की भावभूमि भी है, सर्वचेतन्यमयी प्रकृति के उल्लास में परम तत्व की व्यंजना सन्निहित हो जाती है। इस ग्रात्मचेतना के प्रसार में प्रकृति सर्वात्मभाव से हमारी ही चेतना का एक रूप ग्रीर ग्रंश लगने लगती है।

प्रकृति के इस सर्वचेतनवादी (प्रकृतिवादी सर्वेश्वरवादी) हिष्टिकोग में मानव की भावानुभूति उससे ऐसा सम स्थापित करती है कि मानव मन को उसके प्रति जिज्ञासु, प्रश्नशील प्रथवा ग्राश्चर्यचिकत होने का ग्रवसर नहीं मिलता। यही कारण है कि कि सर्वचेतनवादी सृष्टि के स्रष्टा ग्रोर सर्जन के सूत्रधार के प्रति ग्रपना ग्राग्रह प्रकट नहीं करता। यह प्रकृतिवादी किव ग्रपनी सीमाग्रों में ग्रनीश्वरवादी ही रहता है। पर सूजी किव ग्राध्यात्मिक सर्वेश्वरवादी हैं, उनका सर्वचेतनवाद ग्रात्म तत्व की स्वीकृति पर निर्भर है। ईरानी सूजी किव प्रेमी है, प्रेम का मार्ग ही उसकी साधना है। प्रेमी के प्रेम का ग्रालम्बन पूर्व निश्चित होता है। उसके प्रेम का ग्राधार व्यक्तिगत सम्बन्धों में इसलामी एकेश्वरवाद के समान लगता है, पर साधना की व्याप्ति तथा उसकी गहन ग्राभिव्यक्ति में वह सर्वेश्वरवादी है, क्योंकि वह ग्रालम्बन रूप में व्यापक सत्ता को ग्रहण करता है। प्रेम साधना के ग्रालम्बन के निश्चित हो जाने पर सूफी किव के सामने मुक्त सर्वचेतनवादी किव की हिष्ट नहीं रह जाती है।

X X X

सूफ़ी किव के सामने प्रेमिका के, साधक प्रेमी के प्रेम के आलम्बन रूप में प्रत्यक्ष रहने पर भी, उसकी हिष्ट प्रकृति रंग-रूपों के साथ उलभती है। प्रेमी अपने प्रिय की खोज में भी उसकी उपेक्षा करके आगे बढ़ नहीं सका है। वह भावना के आधार पर जिस प्रकृति सौन्दर्य और परिवर्तन में चेतना का प्रसार देखता है, उसीमें उसको अपने प्रिय का आभास मिलने लगता है। प्रेमी साधक के भावों का आलम्बन अन्यत्र होने के कारण वह अपने प्रिय की अन्तर्निहित व्यंजना के साथ तार्किक शैली में प्रश्नशील हो उठता है। वह प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति जिज्ञासु भाव से तर्कना करता है—

श्राकाश में रहने वाले चाँद श्रौर तारों को प्रकाश दान कौन करता है ? गुलाब की कली के समान नाभि को कस्तूरी से श्रौर गुलाब की सुन्दर भाड़ी को गुलाबी मिएयों से युक्त कौन करता है ? वसन्त की नविववाहिता को सुन्दर श्रृंगारदान कौन करता है ? निर्भारिएों के किनारे खड़े हुए चिनार को महान् पवन द्वारा ऐश्वयं के साथ मुकुट धारए करना कौन सिखाता है ? (जामी) यहाँ प्रकृति के प्रकाश, रूपरंग, गंध, ऐश्वयं श्रौर श्रृंगार को देखकर किव किसी व्यापक सत्ता की जिज्ञासा से प्रश्नशील हुश्रा है। उसकी यही जिज्ञासा पक्षियों के सुन्दर श्रृंगार श्रौर उनके संगीत के प्रति भी है— पपीहे को मधुर स्वर में राग ग्रलापना कौन सिखाता है ? श्रौर कौन चकोर को इतने सुन्दर वस्त्रों में श्रृंगार करना सिखाता है ? (सनाई)

सूफ़ी किव विचार करता है कि यदि प्रकृति इतने विविध और अनेक दृश्यमय रूपों में ग्रंकित है तो उसका कोई चितेरा भी अवश्य होगा। यहाँ किव के मन में दृश्य जगत के सर्जंक की खोज और जिज्ञासा प्रधान है—

यदि कहा जाय कि प्रकृति-रचना में किसी कलाकार का हाथ नहीं है, तो इन फूलों के खिलने के ढंग क्यों ग्रलग-ग्रलग हैं? ये ग्रपनी बहार भिन्न-भिन्न रूपों में क्यों दिखाते हैं ? (सनाई)

किव प्रकृति के प्रति, उसकी हश्यमयता के प्रति इस प्रकार प्रश्नशील होकर उसकी गित ग्रीर विभिन्नता में किसी व्यापक सत्ता का संकेत ग्रहण करना चाहता है ग्रीर यह संकेत उसे रहस्यात्मक परम तत्व की ग्रीर ग्रग्नसर करता है। इस संकेत ग्रहण करने की प्रक्रिया में वह पृथ्वी की वैविष्यपूर्ण रचना के प्रति प्रश्न करता हुग्रा प्रस्तुत होता है—

ये अनेक वस्तुएँ क्यों उत्पन्न हो गर्यों ? ये गुलाब, बेला, चमेली और नरिगस ब्रादि फूल क्यों खिलते हैं ? ये सब पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं, पानी से सींचे जाते हैं, फिर भी इनमें से किसी का रंग सफ़ेंद, किसी का पीला, किसी का लाल और किसी का काला क्यों है ? (सनाई)

किव का ग्राश्चर्य ग्रीर कौतूहल प्रकृति के दृश्यमय रूपविधान तक ही सीमित नहीं है, वह प्रकृति की विभिन्न स्थितियों का पर्यवेक्षण कर उनके गुणों की विभिन्नता पर भी विचार करता है। उसके सामने एक ग्रोर रुपहले भंडे के समान हवा में फहराते हुए पंखों पर उड़ता हुग्या बाज पक्षी ग्रीर दूसरी ग्रोर सुनहली नौका के समान ग्रपने पंखों को फैलाकर तैरती हुई मुर्गावी है! उसके मन में दोनों को देखकर प्रश्न उठता है—

एक ही हवा में रहने वाले इन दोनों पक्षियों की रचना में यह भेद किसने डाल दिया है? एक पक्षी शिकार के लिए ग्रासमान में चक्कर लगाया करता है ग्रौर दूसरा उसके भय से नदी में छिपा रहता है। (सनाई)

प्रकृति के निर्माण क्रम में विभिन्नता ग्रौर विषमता है, पर उसके परिवर्तन के चक्र में विष्वंस ग्रौर विषटन का रूप तथा तत्व भी छिपे हुए हैं। ग्रनेक बार ये सूफ़ी कवि प्रकृति के दो विरोधी चित्रों के माध्यम से यह व्यंजना करते हैं—

घास का सुन्दर फर्ज़ बिछा था, मनोहर किलयाँ चित्र को श्राकित बना रही थीं, गुले लाला मस्ती से भूम रहे थे। फिर जहाँ उपवन के फूल खिले देखे गये थे, जहाँ बुलबुलों का राग सुनाया गया था, वहाँ श्रब चील-कौग्रों का जमघट था—स्वर्ग नरक में परिसात हो गया था; उस सुन्दर उपवन का श्रृंगार ग्रर्थात् पुष्प नष्ट हो चुके थे। (निजामी)

ग्रौर सूफ़ी किव इस घ्वंस ग्रौर परिवर्तन को भी जिज्ञासु भाव से देखता है। इसके बीच वह ग्रपने प्रश्न को सिन्निहित कर देता है—वह कौन शक्ति है जो चुपचाप यह सब करती रहती है? वस्तुतः इस जिज्ञासा का समाधान इन किवयों की भावना में बहुत निकटता से ग्राहट देता है। प्रकृतिवादी के समान ये किव प्रकृति के प्रति ग्रपनी जिज्ञासा ग्रौर प्रश्न में ही सौन्दर्यानुभूति का ग्राधार ग्रहण नहीं कर पाते। ग्रपने प्रश्न का उत्तर सूफ़ी किव को स्वयं ही मिल जाता है—

निस्सन्देह इस श्रनुपम जगत् का कवि ईश्वर है, जिसने मनुष्य मात्र की बिना सहायता के, केवल श्रपनी इच्छा-शक्ति (शब्द) के द्वारा सर्जन विस्तार किया है।

यहाँ तक इन ईरानी सूफ़ी किवयों में प्रमुखतः एकेश्वरवादी भावना का स्वरूप ही व्यंजित हुआ है। यह सारी जिज्ञासा और ये समस्त प्रश्न प्रकृति में एक व्यापक चेतना का आभास तो देते हैं, पर प्रकृति के पीछे एक नियामक, सर्जक और स्वामी की परिकल्पना भी इनमें स्वीकृत है।

जहाँ तक इन किवयों ने प्रकृति के विविध रूपों में ईश्वरीय शक्ति का प्रसार देखा है, इनका दृष्टिको ए इसलामी एकेश्वरवाद से अधिक प्रभावित है। प्रकृति को स्फुरित चेतनामय अथवा परम तत्व की व्यापक चेतना से व्याप्त रूपों में ये साधक विवेचन और प्रतिपादन की सीमा में स्वीकार नहीं कर सके हैं। इस दृष्टि से इन्होंने सम्पूर्ण जगत् का रचियता ईश्वर को माना है। किव अपने विश्वास को व्यक्त करता है—

ईश्वर के म्रतिरिक्त पत्थर में भ्राग किसने छिपा रखी है ? उसकी शिक्त के सिवाय काली मिट्टी में से लाल रंग के फूल किसने उत्पन्न किए हैं ? नदी में सोपियाँ और जंगल में हिरन उसीने उत्पन्न किए हैं—दोनों भ्रपने-भ्रपने स्थान पर भ्राराम से रहते हैं भ्रौर भागते फिरते हैं। उसी परमात्मा ने बरसा के पानी की बूँद से सीप का मुँह भरवाया और जंगल के हिरन की नाफ़ में मुश्क पंदा की। वह कौन है जिसने भ्रपनी शक्ति से चन्द्रमा को भ्राकाश में चमकाया है और उसे घटाता-बढ़ाता रहता है ? पर्वत को स्वर्ग के समान नाना रंग के फूलों से कौन सजाता है भ्रौर उपवन को विविध प्रकार के पौधों और फूलों से कौन सजाता है ?

इस प्रकार इनकी दृष्टि में प्रकृति के समस्त उपकरणों को बनाने वाला और व्यापारों को नियोजित करने वाला ईश्वर है। उपर्युक्त उद्धरणों में ईश्वर बहुत कुछ एक असग सत्ता के रूप में परिकल्पित है, पर जिन स्थलों पर प्रकृति ईश्वरीय प्रकाश से उद्भासित है, वहाँ भी ईश्वर प्रकृति चेतना से अभिन्न रूप नहीं है, वह सर्वोपरि सत्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। प्रकृति के सौन्दर्य में और उसकी चेतना में ईश्वरीय सौन्दर्य और चेतना का तादात्म्य नहीं हो सका है। किव अपनी चेतना में प्रकृति को ईश्वरीय प्रकाश से उद्भासित देखता है—

जब सूर्य ग्रपनी किरणों से जाज्वल्यमान हो उठता है, पृथ्वी के प्रत्येक करण में उसीका प्रकाश पड़ता है। प्रकाश की एक किरण गुलाब को सौन्दर्य दान देती है श्रौर बुलबुल का हृदय श्रावेग-पूर्ण हो जाता है। उसीकी ग्रग्नि से दीपक ग्रपने ग्राप जल उठता है श्रौर उसमें संकड़ों पतंगों की श्राहुति हो जाती है। इस प्रकाश के प्रवाह में कमल ने ग्रपना सिर ऊपर कर लिया है।

(जामी)

यहाँ सूर्य का प्रकाश ईश्वरीय वैभव है और प्रकृति उसीसे सुन्दर स्रौर सचेतन हो उठती है।

X X X

ईरानी सूफ़ी किव प्रेम का साधक है। उसके प्रेम का ग्राधार लोकिक है, पर उसका प्रेम एक ग्रव्यक्त सत्ता के प्रति है। जैसा कहा गया है कि स्थापना की हिष्ट से सूफ़ी इसलामी विचारधारा को मानकर चलते हैं, उनका मौलिक ग्रन्तर साधना के क्षेत्र में है। यहीं उनकी हिष्ट सर्वेश्वरवादी है। इसी क्षेत्र में वह हश्यमान जगत् को परम सत्ता की ग्रिभव्यक्ति मानता है ग्रयवा सर्वत्र एक परम तत्व को प्रतिघटित देखता है। प्रेम की ग्रिभव्यक्ति के क्षेत्र में सूफ़ी किव विभिन्न प्रकार से प्रकृति की परिकल्पना करता है। प्रकृति का राशि राशि सौन्दर्य उसको ईश्वरीय सौन्दर्य का भास कराता है। प्रेमाख्यानों में नायक ग्रौर नायिका के सौन्दर्य में प्रकृति सौन्दर्य का ग्राश्रय लिया गया है, प्रकृति के ग्रप्रस्तुत-विधान को प्रस्तुत रूप में ऐसे स्थलों पर लिया गया है। ग्रौर इस प्रकार प्रकृति-सौन्दर्य के माध्यम से ईश्वरीय सौन्दर्य की व्यंजना हो सकी है। किव युसुफ़ का सौन्दर्य ग्रांकित करता है—

चाँद—चाँद नहीं, ऐक्वयं के चरम का प्रकाशमान सूर्य — उसके सौन्दयं के सामने महान् सौन्दयं भी फीका था—जिस प्रकार सूर्य की किरएों के सामने तारक मंडल विलीन हो जाता है।
(जामी)
इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप में भी सौन्दर्य प्रकृति के माघ्यम से व्यक्त किया गया है।

कहा गया है कि सौन्दर्य किसी परदे में नहीं छिपाया जा सकता, प्रकृति के सौन्दर्य का छोटा-सा छोटा रूप अपने आप में सहज स्रौर स्राकर्षक होता है—

बहार के मौसम में ट्यूलिप को देखा ! किस मधुरिमा से वह पहाड़ियों पर

खिलता है— किसी चट्टान की दरार में उसकी कली प्रस्फुटित हो जाती है— श्रौर इस प्रकार वह श्रपने सरल सौन्दर्य को प्रकट करता है। (जामी)

प्रेम की व्यापकता को व्यंजित करने के लिये किंव कभी ग्रपने भावों को प्रकृति में प्रतिबिम्बित देखता है। इस स्थिति में कभी किंव ग्रपनी प्रेम-भावना में प्रकृति को मग्न चित्रित करता है—

हे सुन्दर राग श्रलापने वाले बुलबुल श्रौर श्रदा से चलने वाले कबक तू प्रेम में मस्त रह। इस प्रेम रूपी मदिरा से तेरे पंरों में उड़ने की शक्ति सदा बनी रहेगी। (सनाई)

प्रेम-साधना की विभिन्न परिस्थितियों को कभी किव प्रकृति की अनेक स्थितियों में प्रतिघटित करके अपने प्रेम की व्यंजना को अधिक प्रत्यक्ष और मार्मिक बनाता है—

स्रभी पुष्प परदे से निकला भी नहीं था कि प्रभातकालीन पक्षी उपवन में स्ना उपस्थित हुसा। (हाफ़िज) यदि प्रेम की वेदना का रूप प्रकृति में व्यंजित है तो प्रेम की तृष्ति भी उसमें निहित की गयी है—

बुलबुल फूल के प्रेम में चारो श्रोर चिल्लाता है श्रौर व्याकुल होता है— परन्तु यदि फूल के प्रेम का किसी ने मजा चखा है तो वह प्रभातकालीन पवन है। पवन ने फूल के घूंघट को हटा दिया, संबुल की श्रलकों को बिखेर दिया श्रौर कलियों को चिटखा दिया।

सूफ़ी कवि ग्रपने ग्राघ्यात्मिक प्रएय के भावोद्वेलन को प्रकृति में व्याप्त देखता है ग्रीर उसके प्रतीकों ग्रीर रूपकों के माध्यम से उसे व्यंजित करता है—

उपवन पृष्पों के विकास से शोभित है ग्रौर लाल गुलाब के खिलने से बुल-बुल उसके प्रेम में मतवाला हो उठा है। (हाफिज) प्रकृति में पृष्पों की यह भावना कभी-कभी वियोग ग्रौर संयोग के रूप में उपस्थित होती है। इस स्थिति में प्रेमी साधक के वियोग की छाया प्रकृति ग्रहण करती है ग्रौर प्रकृति पर ग्रपने भावों का ग्रारोप कर किव ग्रपने को सामने से हटा लेता है—

रात्रि ग्रपने वक्षस्थल पर सहस्रों तारों को घारण कर मानों सहस्रों दीप जलाती है—ऐसा भी हो सकता है कि ग्राकाशो दीप ग्राह की हवा लगने से कहीं बुक्ष गया हो। (ग्रतार)

ग्रपनी साधना की प्रक्रिया में प्रेमी किव ग्रपने प्रिय से ग्रांख-िमचौनी प्रकृति के माध्यम से खेलता है। यहाँ किव प्रकृति रूप होकर ही उसे पाना चाहता है, उसे उसी में ग्रपने प्रिय का ग्राभास मिलता है। कभी किव प्रिय को प्रकृति में खोज कर हैरान होता है ग्रौर कभी स्वयं प्रकृति रूप होकर उसका ग्रात्मानुभव प्राप्त करने का उपक्रम

परिशिष्ट---१

करता है। प्रकृति के नाना रूपात्मक दृश्यिविद्यान और सौन्दर्यबोध के बीच वह अपने प्रिय को खोजता है और प्रिय उसे कैसे निराले, विविध रंगों-रूपों में दिखाई देता है और मिलने के लिये न जाने कितने बहाने करता है। चित्र रूप में सदैव सारी सृष्टि में वर्तमान है, पर प्राणों के मार्ग से सदा अदृश्य हो जाता है। यदि वह आकाश में उसकी खोज करता है, तो वह चाँद बनकर नीचे पानी में भलकने लगता है। पर जैसे ही वह उसे देखने के लिये पानी में भाँकता है, वह फिर आकाश में विचरने लगता है। यहाँ इस स्तर पर सूफ़ी किव में आध्यात्मिक कोटि का सर्वचेतनवाद (सर्वेश्वरवाद ही) मिलता है—

मैं वायु के समान संचरण करता हूँ, उसीके समान फूलों का प्रणयी हूँ। (ईक्वर) मैं उस पुष्प के समान हूँ जो पत्र अड़ के मौसम में, (वियोग) के डर से उपवन छोड़ कर भाग जाता है।

प्रेम साधना की भावात्मक ग्रिभिन्यक्ति के लिए इन किवयों ने प्रकृति के प्रतीकों का माध्यम स्वीकार किया है। साधक की मानसिक भावस्थितियों के समानान्तर प्रकृति के चित्र संयोग श्रौर वियोग की मनःस्थितियों के ग्रनेक छायातप हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। प्रेम की भावानुभूति में प्रेमी का हृदय प्रकाशित हो उठता है—

> चाँद प्रेम के प्रकाश से संसार के श्रन्थकार को रात में दूर करता है। (जामी)

प्रेम की वियोग-जन्य पीड़ा को किव तूफ़ान के रूप में चित्रित करता है ग्रौर उसके द्वारा प्रेम की गम्भीर ग्रभिव्यक्ति का रूप सामने ग्राता है—

प्राण ! तुक्ते यह प्रेम तूफान में फँसा देगा। क्या तू समक्तता है कि जिस प्रकार बिजली ग्रपनी क्षिणिक ग्राभा दिखला कर ग्राकाश में विजुप्त हो जाती है, उसी प्रकार तू भी इस तूफ़ान के चक्कर में पड़कर विलीन हो जायगा।

(हाफ़िज़)

इस प्रकार अपने आपको विलीन करने में प्रेमी के चिर मिलन का संकेत व्यंजित हुआ है। सूफी किव प्रेम के विकास में वियोगजन्य पीड़ा और अश्रु को बहुत महत्व देते हैं। वियोग व्यथा के चरम क्षणों में मिलन की अनुभूति जाग्रत हो जाती है। इस पीड़ा और अश्रु की कल्पना सूफी किव बिजली और वर्षा के रूप में करता है। प्रेमी के हृदय की कसक बिजली के रूप में कौंचती है और उसके आँखों का अश्रु-प्रवाह वर्षा के रूप में बहु चलता है। इस कसक और अश्रु-प्रवाह के बिना प्रेम की चरम परिणित सम्भव नहीं है। इस प्रेम के चरम क्षणों का आनन्द स्वप्न बिना वर्षा और बिजली के (पीड़ा और अश्रु) अभिक्यिक्त ग्रहण नहीं करता। इस आनन्द कल्पना का स्वरूप किव प्रकृति

किया है--

परिकल्पना के माध्यम से व्यंजित करता है। किव कहता है कि बिना वर्षा ग्रौर बिजली के—

हृदय में मिलन ग्रानन्द के कुंज कैसे निर्मित होंगे ग्रौर उससे किस प्रकार स्वच्छ जल के निर्भर निकलेंगे ? वायलेट ग्रौर चम्पा किस प्रकार मित्रता करेंगे ? एक साधारण वृक्ष ग्रपनी पत्तियाँ प्रार्थना में कैसे खोलेगा ? प्रेम ग्रमिल के भोंके में वृक्ष किस प्रकार ग्रपने सिर को हिलायेगा ? वसन्त में फूल ग्रपनी पंखुड़ियों के ग्रम्यं को किस प्रकार समर्पित करेंगे ? ट्यूलिप का मुख किस प्रकार स्वर्ण के समान चमकेगा ? किस प्रकार गुलाब ग्रपनो जेब से सोना निकालेगा ? बुलबुल किस प्रकार गुलाब का मुगन्च लेगा ग्रौर पड़की खोजी के समान किस प्रकार कू-कू करेगी ?

उपर्युक्त प्रकृति के चित्रों में प्रेम के संयोगात्मक ग्रानन्द का संकेत है जो वियोग की चरम स्थित में ही सम्भव,माना गया है। इस स्थिति में सूफ़ी साधक प्रेम की व्यंजना के उस स्तर पर संचरण करता है जहाँ सर्वेश्वरवाद की ग्राह्रैत भावना की सीमा मानी जाती है। श्रपने प्रेम में प्रेमी ग्रपने प्रियपात्र से ग्रिभिन्न हो जाता है ग्रौर प्रेममयता की यही ग्रिभिव्यक्ति है—

ग्रस्तित्वहीन बूँद समुद्र में मिल गया ग्रौर उसने ग्रपनी जीवन रूपी सरिता की सैर भी कर ली। (जामी) कई स्थितियों में इन कवियों ने ग्रात्म तत्व को व्यापक परम तत्व के रूप में उससे ग्रभिनन माना है ग्रौर उसकी ग्रमुभूति को प्रेम की चरम स्थिति के रूप में व्यक्त

श्रवने श्रस्तित्व को खोकर बूँद समुद्र के विभिन्न रूपों में श्रानन्दमयी लहर के समान सर्वत्र श्रपने ही को पायेगा। (जामी) प्रेम की तन्मयता में सूफ़ी साधक के श्रनुसार वह श्रपने को भूल कर प्रेमीमय हो जाता है। यह भक्तों की एकान्त भावना की तन्मयासक्ति कही जा सकती है—

यदि तू श्रपने हृदय में फूल का विचार करेगा। तो तू फूल हो जायगा। श्रीर यदि तू प्रेमी बुलबुल में घ्यान लगायेगा तो बुलबुल हो जायगा। (जामी) श्रीत श्रीर ताप वाला संसार समाप्त हो जायगा—न तो तुम्हें श्राकाश विखाई देगा, न तारे, न कोई प्रार्गा। कुछ भी नहीं दिखाई देगा—केवल एक ईक्वर, सजीव श्रीर प्रेममय रह जायगा।

प्रेम की अनुभूति अपने चरम क्षिशों में सांसारिक उपकरणों और प्रतीकों द्वारा अभिव्यक्त नहीं हो सकती। और ऐसी स्थिति में इन कवियों ने विरोधी गुर्शों का आरोप करके प्रकृति के माध्यम से इस भावानुभूति को व्यक्त करने का प्रयास किया है। श्रिभिव्यक्ति का यह रूप संतों की उलटवासियों की शैली के समान है, परन्तु इसमें ग्रलौकिक वैचित्र्य के स्थान पर ग्रलौकिक सौन्दर्य ही ग्रधिक है। कवि कहता है—

मैं ग्रिग्नि से कहूँगा—'जाग्रो, गुलाब का उपवन बनो', मैं समुद्र से कहू गा— 'ग्रिग्निमय हो जाग्रो', मैं पर्वतों से कहूँगा—'ऊन के समान हलके हो जाग्रो'। मैं कहूँगा—'ये सूर्य, चन्द्रमा से मिलो'। हम ग्रपनी कला से सूर्य के फव्वारों को मुखा देंगे ग्रौर खून के फव्वारे को कस्तूरी में बदल देंगे। (रूमी)

\* \* \*

प्रकृति के चित्रों के श्रितिरिक्त काव्य में प्रकृति परिकल्पना का एक दूसरा रूप उपमान-योजना है जिसमें प्रकृति के ग्रनेकानेक उपकरण ग्रप्रस्तुत-विधान के श्रन्तगंत ग्राते हैं। प्रकृति के प्रत्येक रूप ग्रीर स्थिति के साथ हमारे मनोभावों का संयोग रहता है। इस कारण प्रकृति की नाना स्थितियाँ ग्रीर परिस्थितियाँ उपमान के रूप में काव्य में प्रयुक्त होती हैं। सूफी किवयों ने प्रकृति के इन ग्रप्रस्तुतों का सुन्दर प्रयोग किया है ग्रीर मानवीय जीवन की विभिन्न प्रकार की स्थितियों ग्रीर परिस्थितियों को तथा भावों को व्यजित करने के लिये प्रकृति के व्यापक क्षेत्र से उपमानों की योजना प्रस्तुत की है। इन उपमानों का प्रयोग ग्रधिकतर रूपक, ग्रप्रस्तुतप्रशंसा, हष्टान्त, उत्प्रेक्षा ग्रीर उदाहरण के रूप में हुग्रा है। इस ग्रप्रस्तुत-योजना को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहले रूप में प्रेम सम्बन्धी दृष्टान्तों ग्रादि का प्रयोग है जिसमें प्रेम की व्यापकता, दृदता, गम्भीरता, एकनिष्ठा ग्रादि को प्रकृति के श्रप्रस्तुतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। दूसरे रूप में जीवन के विषय में ग्रन्य सत्यों का उल्लेख ग्राता है। जिनमें विभिन्न प्रकार की शिक्षाग्रों को प्रकृति के माध्यम से दृष्टान्तों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

प्रेम के विषय में जिस व्यक्ति का हृदय जितना ग्रधिक परिष्कृत होगा उतना ही वह साधना के मार्ग में ग्रागे बढ़ सकेगा। कवि इस सत्य को इस प्रकार व्यक्त करता है—

कभी पर्वत प्रतिष्विनि करते हैं श्रौर कभी मौन रहते हैं — कुछ पर्वत प्रति-ष्विनि को द्विगुरिगत कर देते हैं श्रौर कुछ तीन गुना भी बढ़ा देते हैं। (रूमी) प्रेम के विकास में बुद्धि का स्थान नहीं है, यह सभी प्रेम के साधक जानते हैं। इस सत्य को किव इस प्रकार प्रस्तुन करता है —

प्रोम ग्राग्न है ग्रौर बुद्धि केवल धुग्रां है -- जैसे ही प्रोम प्रज्विलत हो जाता है धुग्रां विजीन हो जाता है। (ग्रत्तार) ईश्वर ग्रौर उसके प्रेम के विषय में किव चश्मों ग्रौर भरनों का रूपक बाँधता है--- जब तक चश्मा रहेगा नालियाँ उनमें से निकलती रहेंगी। दू चिन्ता न कर, नालियों का पानी पिये जा। चश्मों में अथाह पानी भरा है। (रूमी) यहाँ नालियों का अर्थ प्रेम प्रवाह के रूप में मानव जीवन से लिया जा सकता है। प्रेम चिरन्तन है, क्योंकि वह चिरन्तन ईश्वर का रूप है—

जो वस्तु बहार में उत्पन्न होती है, पतभड़ के समय मिट जाती है—परंतु प्रोम की फुलवारी बहार से सम्बन्ध नहीं रखती—वह स्वयं सदाबहार है। (रूमी)

सांसारिक प्रेम में स्थायित्व नहीं है, सूफ़ी कवि इस सत्य को स्वीकार करता है—

फूल में वादा पूरा करने श्रौर ववनों पर चलने का कोई लक्षण नहीं है।

ऐ श्रेमी बुलबुल, तू इस बात की शिकायत कर सकता है।

श्रम्त में किव श्रेम श्रौर विरह को श्रवर्णानीय बताता है—

मैं प्रेम वाटिका का पक्षी हूँ — विरह का वर्णन करने में मौन हूँ ग्रौर यह भी नहीं कह सकता, मैं इस ग्रापत्ति में कैसे पड़ा ? (हाफ़िज) यहां पक्षी की मूक वाणी के द्वारा प्रेम ग्रौर विरह की सुन्दर व्यंजना की गयी है। ग्रौर कवि ग्रुपने ग्राराध्य को पाकर कह उठता है—

ये मेरी कस्तूरी की नाफ़, तुम्हीं ने मुक्त को स्रपनी सुगन्य के लिए काफ़ से काफ़ (पर्वत की विभिन्न चोटियों पर) दौड़ाया था। (जामी)

अन्त में दूसरी प्रकार की अलंकार-योजना में प्रयुक्त प्रकृति अप्रस्तुतों के कुछ उदाहरण देना उचित होगा। जैसा कहा गया है इन सबका सकेत जीवन के साधना-रमक पक्ष से हैं। बिना उचित अवसर और स्थान के कोई काम नहीं होता—

गुलाब की कली वसंत के बिना पुष्पित नहीं होती। (जामी) उचित अवसर प्राप्त कर और सज्जन का साथ होने पर फल उत्तम और कल्याग्रप्रद ही होता है—

पृथ्वी पर जब वसंत मित्र का प्रवेश होता है, तब बह सहस्रों फूनों से श्राच्छादित हो जाती है। (जामी) दृष्ट साथी से कोई लाभ नहीं होता—

शरद् में पृथ्वी ग्राग्ना मुख ढक लेती है। (जामी) जब ग्रसज्जनों की ग्रधिकता होती है, सज्जन ग्रीर गृश्वीजन मौन रहते हैं—

जब कौ आ जाड़े में अपना डेरा डालता है, तब बुलबुल छिप जाता है श्रीर मौन हो जाता है। (जामी) कथा का बाह्य अर्थ उसके आन्तरिक अर्थ को स्पष्ट करता है—

समुद्र फेन को फेंककर एक सीमा बनाता है-- फिर उसको ग्रन्दर खींचकर भ्रपने प्रतार में प्रवाहित होता है। (जामी)

सज्जन दूसरों के लाभ ग्रीर उपकार के लिए ही कर्म करता है-

सरिता तल स्वयं जल नहीं पीता, लेकिन उसपर से पीने बालों के लिए जलप्रवाहित होता है। (जामी)

इस समस्त विवेचना में ईरानी मूफ़ी कवियों की व्यापक प्रकृति परिकल्पना को घ्यान में रखा गया है। यहाँ सर्वागीए। विवेचन प्रस्तुन करने ग्रथवा विभिन्न कवियों के दृष्टिकीए। को स्पष्ट करने का उद्देश्य नहीं रहा है।

# परिशिष्ट—(२)

# प्रकृति परिकल्पना श्रौर लोकगोत

मानव के सौन्दर्य-बोघ के विकास में प्रकृति की विभिन्न परिकल्पनाधों का योग रहा है, श्रीर इस दृष्टि से काव्य के संस्कार में प्रकृति का गहरा स्थान माना जायगा। प्रकृति के रग-रूपों, ग्राकार-प्रकारों की विचित्रता, विविधता, विराटता, निर्जनता, भयान कता, रहस्यमयता श्रीर इसके साथ उसकी कोमलता, शान्ति, उल्लास, ग्रानन्द ग्रादि ने मनुष्य के मानसिक विकास को प्रेरित श्रीर संघटित किया है, श्रीर इसी ग्राघार पर किव श्रीर कलाकार प्रकृति की परिकल्पनाधों का ग्राश्रय श्रपनी कलाकृति के सौन्दर्य-सर्जन में लेता है। परन्तु लोक-गीत लोक-मानस की ग्रिमिव्यक्ति के रूप में साहित्य की मौलिक प्रवृत्ति से ग्रलग पड़ते हैं। साहित्य सर्जन है, लोक-साहित्य भ्रापने श्रीमव्यक्त रूप में भी जीवन की प्रक्रिया का ग्रीमन्न धंग है। इस दृष्टि से लोकगीतों में काव्य के सौन्दर्य-बोघ के स्थान पर जीवन-बोघ प्रधान है, श्रीर उनमें सौन्दर्य की परिकल्पना उसी सीमा तक ग्राती है जिस सीमा तक वह जीवन की प्रक्रिया का भी श्रंग है। यही कारणा है कि लोक-गीतों में प्रकृति की प्रमुख दृष्टि सौन्दर्य-बोघ की न होकर लोक-जीवन में उसकी स्थित से सम्बन्धित है।

समग्र लोक-साहित्य लोक-जीवन के 'जीने की प्रक्रिया' का ग्रंग होकर गितशील होता है, इस कारण उसमें वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, पात्र, चिरत्र, मनोभाव तथा सवेदनाएँ जीवन के सीधे संदर्भ में उपस्थित होती हैं। इसमें साहित्य के ग्रिभव्यक्तिपरक साधारणीकरण के स्थान पर लोक-मानस के स्तर पर जीवन का साधारणीकृत रूप प्रतिघटित होता है। ग्रतः लोक-गीतों में रसिनिष्पत्ति की ग्रानन्दपरक स्थिति सौन्दर्यानुभूति के स्थान पर जीवन की भावावेगपूर्ण सहज भाव-स्थिति का रूप रहता है। इस स्थिति में लोक-गीतों की प्रकृति किसी रस की भूमिका में न ग्रालम्बन है, न उद्दीपन, न उसके मानवीकरण की ग्रावश्यकता है, न मानवीय भावारोप (उल्लास, ग्राज्ञा, निराज्ञा ग्रादि की मनःस्थिति में) की, न वह मानव सहचरी के रूप में ग्रंकित होती है,

३५६ परिशिष्ट—२

श्रीर न किव को जीवन की अनन्त प्रेरणा देने वाली शिक्त के रूप में । यहाँ प्रकृति उसी सीमा तक आती है, जहाँ तक वह लोक-जीवन का अंग है ।

लोक-जीवन प्रकृति के सम्पर्क में प्रवाहित है, उसमें नागरिक कृत्रिमताएँ ग्रधिक विकसित नहीं हुई हैं, इस कारण उसका प्रकृति का परिचय धूमिल नहीं पड़ा है। वरन वह सम्पर्क और परिचय इतना घनिष्ट है कि प्रकृति के किसी उपकरण भ्रथवा परिस्थित का उल्तेख करते ही लोक-गायक के सामने स्वतः प्रकृति के उस हश्य की मारी रूपमयना, समस्त वातावरण ग्रीर सदर्भ व्यंजित हो जात। है। वाता-वरण की सृष्टि के निए उसे मम्पूर्ण रेखायों को व्यक्त रूप दने ग्रथवा संश्लिष्ट ढंग से रंगों की भरने की ग्रावश्यकता नहीं होती। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि लोक-गायक की जीवन-प्रक्रिया में उसका गीत ग्रौर प्रकृति दोनों एक साथ उसके श्रंग के रूप में उपस्थित होते हैं। प्रकृति उसके सामने प्रत्यक्ष है, फिर श्रपने गीत में वह केवल संकेतों का ग्राधार ग्रहण करता है। यही कारण है कि लोक-गीतों में प्रकृति का सांकेतिक चित्ररा भर मिलता है, चाहे पुष्ठभूमि के रूा में उसका प्रयोग किया गया हो ग्रथवा वातावरए निर्माए। के लिए, चाहे भावात्मक व्यंजना की हिष्ट से हुं ग्रथवा सहचरण भावना की हब्टि से । वस्तूत: प्रयोग के रूप में लोक-साहित्य में प्रकृति की परिकल्पना का प्रश्न नहीं ग्राता। यहाँ प्रकृति जीवन-स्तर पर ही उपस्थित है, ग्रत व वह प्रत्यक्ष पृष्ठभूमि है, वातावरण है, साक्षात् भावानुप्रेरित ग्रौर सहचरी है। किसी स्थिति मे उसके सांगीणांग, सहिलष्ट, ग्रथवा काव्यात्मक हिष्ट से व्याजक चित्रण की अपेक्षा ही नहीं है। लोक-गायक तथा लोक-मानस यह सब जीवन के प्रत्यक्ष संदर्भ में स्वतः ग्रहण कर लेता है।

निस प्रकार पर्वनीय लोकगीतों में चोटियों, घाटियों और उनमें खिलने वाले फूलों का संकेत सम्पूर्ण पृष्ठभूमि और वातावरण को प्रस्तुत करने में सहायक होता है, और मरु-प्रदेशीय लोकगीतों में टीलों, रेतीले प्रदेश, करील, बबूल, खेफड़ झादि के संकेत में यह कार्य सम्पादित होता है, मैदान के लोकगीतों में वही कार्य वन, उपवन तथ विविध वृक्षों के संकेत करते हैं। मैदान की प्रकृति नागरिक संस्कृति के विकास के साथ संकुचित होती गयी है। खेती के विस्तार के साथ वनों का विस्तार समाप्त-प्राय है। फिर भी लोकगीतों में वनों की स्मृति रक्षित है। वनों या उपवनों के सांकेतिक उल्लेख या तो किसी कथा, घटना ग्रथवा स्थिति की पृष्ठभूमि के रूप में हुये हैं ग्रथवा किसी परिस्थित के वातावरण के निर्माण के लिए। फूल तोड़ने जाने वाली एक स्त्री के कथा-गीत में भूमिका रूप से वन की कल्पना है—'किस वन में सुनारी

फूलती है, किसमें नारियल ग्रीर किसमें पलाश फूलता है, मैं फूल चुनने जाऊँगी।" इसी प्रकार किसी स्त्री के सुरत-संभोग की उद्दीपक भूमिका के रूप में उपवन का वर्णन है—'ग्राम-महुग्रा के उपवन के बीच में से एक रास्ता लगा हुग्रा है, ग्राम के लम्बे-लम्बे पत्ते हैं ग्रीर इनके बीच में टिकोरा लटक रहे हैं।" यहाँ यद्यपि भ्रागे का वर्णन श्रृंगारमय है, पर भूमिका रूप में यह संकेत-चित्र सहज जीवन का ग्रग है, उद्दीपन-विभाव की काव्यात्मक योजना नहीं। कभी-कभी यह संकेत ग्रीर भी संक्षिप्त उल्लेख के माध्यम से व्यजित हो जाता है—

# एक बन डाँकिन दूसर बन डाँकिन तिसरे बिन्द्राबन। देवरा एक बूँद पनिया पिग्रउतेउ पिग्रसिया से ब्याकुन॥

जिस प्रकार इसके पूर्व के उद्धर हों सुपारी और नारियल के बनों की कल्पना दूरवर्ती वनों की आदर्श-भावना के आधार पर है, क्योंकि गीन-विशेष के क्षे हों ऐसे जंगल नहीं होते हैं, उसी प्रकार बनों में वृन्दावन की कल्पना भी अनेक पूर्ी क्षेत्रों के गीतों में मिल जाती है। \*

कभी-कभी इस प्रकार के संकेत-चित्रों में प्रसंग के अनुमार वातावरण प्रस्तुत करने में व्यंजना भी सिन्निहित हो ज'ती है। पहली परिकल्पना से प्रस्तुत प्रकृति चित्र में किंवित ही अन्तर है। प्रथम संकेत-चित्र बहुत कुछ कथा-प्रसंग से निरपेक्ष पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हैं। पर प्रस्तुत रूप में कथा से सम्मृत्ति जान पड़ती है। लक्ष्मण द्वारा त्यागी हुई सीता—'वा में डहडहाये हुये सघन पत्तों वाले छोटे से ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी होकर मन ही मन चिन्ताकुल हो रही है। '' एक अन्य स्थल पर प्रमंग की पित्रता, संकल्य तथा एकान्त-विष्ठा आदि भावों के अनुकूत वातावरण प्रस्तुन करने वाला प्रकृति चित्र है—

१. कृष्ण देव उपाध्याय ; भोजपुरो ग्रामगीत ; सोहर ६; १—

कवन बने फूलेला सुपरिया, त कवना बने नरियर हो।

श्रारे कवना बने फूलेला पुजसवा, लोईन हम जाइबि हो।

२. वही ; वही ; गोंड के गीत ; १ ; १— श्रामना महुश्रवा के नाग ताहि रे नीच राह लगी । श्रामना के लामे लामे पात टिकोरना लटकि रही ।।

इ. रामनरेश त्रिपाठी ; झ.म-साहित्य ; सोहर ६६, १४ ।

४. वही ; वही ; सोहर ७, १६।

५. वही ; वहां ; सोहर २०; १—

छापक पेड़ छिम्नु लिया तो पतवन वन वन । ये हो स्रोहि तरे ठाई। सीतल देई मनहीं विसोह करें हो ॥

### ये जेवने बन सिंकिया न डोलें भेंवरा न गुंजरइ। ये तेवने वन पेंठत कवन राम परास डंडा तोरें॥ ध

यहाँ पिता बटु के लिये ऐसे बन से पलास-दंड लाने जाता है, जो रहस्यमयी भ्राघ्यात्मिक व्याजना कर रहा है। कभी लोक-गायक वातावरएा में भावना के अनुकूल पृष्ठभूमि व्यंजित करता है। बेटी के विवाहोत्सव के बीच सोनार का लड़का लोंग के जिस बाग में उतरता है वह इसी प्रकार का है—'मेरे पिछवाड़े लोंग की बिगया है, लोंग भाषी रात गये फूलती है। उस लोंग से शीतल हवा बहती है और बड़े सवेरे खूब महकती है।' लोंग के बाग की कल्पना यहाँ भ्रादर्श रूप में है भीर उसका भ्राघी रात में फूलकर प्रातः महकना व्यंजक है, क्योंकि वास्तव में सोनार का लड़का पित रूप में ही स्मरण किया गया है।

मैदान के जीवन में निदयों का बहुत म्राकर्षण है। इन निदयों के सहज म्राक्षण के कारण लोक-मानम में इनके प्रति पिवत्रता की भावना का विकास हुमा है। विशेष पर्वो पर विभिन्न निदयों में स्नान करने का महत्त्व है। लोक-गीतों में निदयों के सट जीवन की विविध स्थितियों भ्रौर भावनाधों से संवेदित हैं। एक गीत में वन्ध्या नारी की वेदना भ्रौर करणा की पृष्ठभूमि में यमुना तट है—'सिखयो, यमुनाजी चलें। यमुना का पानी निमंत प्रवाहित है, चलो घड़ा भर लायें।' इसी यमुना के पनघट पर सखी कहती है—

ना मोहें सास-ससुर दुःख ना नेहर दूरि देस । बहिनी ! ना मोरा पिया परदेस कोखि दुःख रोवऊँ हो ॥

इस जीवन के उल्लास श्रीर भावाकुलता के अनुकूल इन स्थलों पर प्रकृति का चित्र है। कृष्ण श्रीर गोपियों की रास-लीला की रंगस्थली यमुना तट है, इस परम्परा के प्रभाव से सरिता-पुलिन प्रायः लोकगीतों में क्रीड़ास्थली के रूप में ग्रंकित होता है। यह ग्रवश्य है कि लोक-भावना के अनुकूल ये संकेत चित्र सारी परिस्थित के अभिन्न श्रंग हैं। यमुना तट पर रुक्मिणी हिंडोला भूल रही है—'गहरी प्रवाहित यमुना के पुलिन पर

१. वही ; वही ; जनेऊ के गीत १७ ; १ I

२. बही ; वही ; विवाह के गीत ३३ ; १।

मेरे पिछवरवाँ लवँ गिया के बिगया लवँग फूले श्राधी रात रे। बिह लदँगवा के शीतल वयरिया महँकी बड़े भिनुसार ॥

३. बही ; वही ; सोहर २ ; १--

चलहु न सिख्या सहेलिर अमुनहिं जाइय हो । अमुनः के निर्मल नीर कलस भरिं लाइय हो ॥

४. वही ; बहो ; सोहर २ ; ४ ।

चन्दन का गहगहा रुख है और उसकी डाल पर हिंडोला पड़ा हुमा है।" यहाँ यमुना-तट पर रुक्मिणी की अवतारणा लोक-कल्पना के अनुकूल है, क्योंकि लोक-भावना में देश-काल-इतिहास सभी उसकी मुक्त प्रकृति के आधार पर ग्रहण होता है। ब्रज की मनिहारी लीला के संकेत पर एक लोकगीत में यमुना का चित्र है—

> जात जमुनवा के भरि फिलि पनिया; स्रावत जमुनवा स्रथाह सुन रे गोरिया।

लगता है कि यह, वसुदेव जब नवजात शिशु को नन्दग्राम ले जा रहे थे, उस समय की यमुना का स्वरूप वर्णन है, पर इसके माध्यम से मनिहार रूपी प्रेमी (ग्रर्थात् कृष्ण) के प्रसंग में प्रेम की गहनता की व्यंजना की गयी है।

इसी प्रकार नारी के विकसित यौवन-उन्माद की भूमिका रूप में गंगा-यमुना के बीच की रेती का संकेत है—'इस पार गंगा है, उस पार यमुना है और दोनों के बीच में रेत पड़ गयी है। उस रेत पर एक योगी बैठता है जिसने मुभे विलमा लिया है। किंचित संकेतों से लोक-गीतों की व्यंजना मार्मिक हो उठती है, क्योंकि उसको जीवन के यथार्थ संदर्भ में लिया जाना संगत है। एक ग्रन्य गीत में साधारए। संकेतों से गंगा की बाढ़ का हश्य प्रत्यक्ष होता है, और साथ ही एक युवती की ग्रपने प्रिय से मिलने की उत्कंठा उस बाढ़ की ग्राशंका के साथ व्यंजित है। स्त्री गंगा से प्रार्थना करती है—'गंगा तो मेरी माँ है, केवट मेरा भाई है। किंचित ग्रपनी एक लहर को सकोर लो, पार उतर जाऊँगी।' यह विनय भावविद्धल हृदय से वह ग्रपने प्रिय से मिलने के लिए कर रही है। गंगा भी स्वजन की ममता से उत्तर देती है—

कइसे में लहरि सकारीं, श्राइलि रितु मोर। तोरा स्वामी हउवे पेंवरिकया, उतरि जइहें पार।

गहरी जमुनवाँ के निरवाँ चनन गछ रुखवा हो। तिन डरिया परे हैं हिंडोल बा भूलाई राना रुकु.मिन हो॥

एह पार गंगा रे श्रोह भर जमुना ; बिचमा में परि गःले रेत रे । ता हि रंगतेरवा पर जोगे: एक बहठेले ; जोगिया लिंश्ले बेलमाइ ए।।

४. वही ; बही ; बहुरा के गीत ४ ; १ — गंगा त हुई मोर माई, केवट मोर भारी। रचि एक लहिर सकोर, उतर्र जाइवि पार ॥ और २ ।

१. वही ; वर्हा ; सोहर ५५ ; १--

२. कु० उ० ; भो॰ ग्रा॰ ; भूमर ३७, १ ।

३. वहो ; वही ; विवाह ४ ; १ —

गंगा का संकोच अपनी ऋतु (वर्षा की यौवन ऋतु) के कारण है, पर वह नारी के भाव को अपनी भाव-स्थिति के आधार पर समक्ष रही है, इसी कारण आश्वासन भी देती है।

मैदान के जीवन में खेती के प्रसार के साथ वन समाप्त होते जा रहे हैं, और श्रव वृक्षों का श्रव न सम्यक् महत्वपूर्ण भूमिका और वातावरण प्रस्तुत वरता है। इन वृक्षों में श्राम, जामुन, इमली, पाकड़, महुग्रा, बाँस, ढाक, नारंगी, चम्पा, तुलसी का स्थल-स्थल पर उल्लेख है। चन्दन ग्रादर्श कल्पना के रूप में इन वृक्षों के साथ स्थान-स्थान पर प्रस्तुत हो जाता है। ये वृक्ष लोक-जीवन को वस्तुपरक ग्राधार देने की अपेक्षा उसके स्पन्दन और स्फुरण के ग्रधिक निकट हैं। ये उसीके साथ ग्राते हैं, बढ़ते हैं, गहगहाते हैं ग्रीर सूख भी जाते हैं। ये इस प्रकार लोक-जीवन की भावना में सजीव हैं। इनके साथ लोक-गायिका निकटता का ग्रनुभव करती है। श्रनेक बार इनके विकास के साथ लोक-जीवन की परिस्थितियाँ और भावनाएँ जुड़ी रहती हैं। पुत्रों ने ग्रांगन में भाड़ लगाकर जो कूड़ा द्वार पर लगा दिया है, उसपर एक ग्राम उग ग्राया है श्रीर—

# जब-जब ग्रमावा में भइले दुइ पतवा रे।

#### नउवा ले ग्रावेला निग्रार ; ए बाबा के तोर फेड़ बासी ॥

कन्या की बढ़ती हुई म्रायु की सूचना यह म्राम का वृक्ष देता है म्रौर कन्या की उसके प्रिति ममता भी व्यजित हुई है—'बाबा, तुम्हारा कौन इसको सींचेगा।' कालिदास की शकुन्तला की उक्ति में यही प्रेरणा कार्य कर रही है। कहीं केवल ये स्थिति के म्राधार भर प्रस्तुत करते हैं—हजारा नामक फूल से सेज बिछाकर युवती ध्रपने पित की प्रतीक्षा—'ग्राम म्रौर इमली के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कर रही है। भाव-संयोग के माध्यम से ये वृक्ष कहीं-कहीं गहन भाव-व्यंजना की पृष्ठभूमि के समान म्रांकित है—

#### म्नाम महुम्रवा के घनी रे बगिया;

#### ताहि बिचे राह लागि गईले हो राम।

यहाँ इस ग्राम-महुमा के घने वृक्षों के बीच से चले गये रास्ते की भावना उसके नीचे विदेशी पित की प्रतीक्षा में खड़ी हुई सोहागिन नारी के ढरते हुए ग्राँसुग्रों की पृष्ठभूमि में ग्रह्मा की जा सकती है। ' इन वृक्षों के साथ विभिन्न भावों का संयोग रहता है, एक प्रौढ़ा स्त्री पुत्र के जनेऊ के अवसर पर स्वामी की प्रतीक्षा—'सघन छाया वाले

१. वहीं वहीं ; पिड़िया के मंत १४ ; १, २ !

२. वही ; वही ; पिड़िया के गीत ३ ; ६—
फूल हजारी के सेज डसवर्ली |
सेजिया के लेके महुदया तर खड़ी, इमिलिया तर खड़ी |

३. वही ; वही ; रोपनी के गीत ५ ; १, २।

इमली के वृक्ष के नीचे खड़ी होकर कर रही है। प्राम-महुम्रा के साथ भावोद्वेलन का सम्बन्ध है पर इमली की सघनता सुस्थिरता का प्रतीक मानी जा सकती है।

पाकड़ का पेड़ ग्रपने ठूँठ रूप में, स्थिति विशे । में जीवन के प्रत्यक्ष स्तर पर ग्राधिक सजीव ग्राधार बन सका है—

### मोरा विद्युवरब. ठूँठ पाकरि ए राम । राम ताहि चढ़ि जोगी बंसी नजावेला ए राम ॥ ध

योगी ग्रीर उसकी प्रेम-साधना के संदर्भ में 'ठूँठ पाकर' उचित भूमिका प्रस्तुत कर सका है। इसी प्रकार शिरिष वृक्ष की कल्पना वन्ध्या नारी के क्लेश की पृष्ठभूमि है—'मेरे घर के पिछ्वाड़े शिरीष का पेड़ है जो रात-भर हवा में हहर-भहर करता है। मेरा छरहरा पित उसीके नीचे सोता है, पर उसे रात भर नींद नहीं ग्राती।' यहाँ पित के नींद न ग्राने का कारण शिरीष की हहराहट से ग्रधिक निस्संतान होने का क्लेश है, ग्रीर वृक्ष तो उसकी इस भावना की पृष्ठभूमि में नारी के मानसिक उद्वेलन को व्यंजित करता है। वास्तव में शिरीष के पृष्प की कोमलता ग्रीर सौन्दर्य साहित्य में प्रतिष्ठित है, पर लोकगीत में इसके पेड़ की विषण्णता को स्वीकार किया गया है। उसकी सूखी फलियाँ सूखे पत्तों के साथ ऐसी ही हहर-भहर करती हैं। उसके साथ ढाक वृक्ष को भी लिया जा सकता है। यह बहुत सम्मानित पेड़ नहीं है ग्रीर लोकसाहित्य की करण-भावना की भूमिका में ही इसका ग्रंकन हुग्रा है। ढाक के वन का भी उल्लेख किया गया है। हिरनी करण भाव से हिरन की प्रतिक्षा 'एक छोटे-मोटे ढाक के पेड़ के नीचे कर रही है, जिसके पत्ते लहलहा रहे हैं।' इनके मन में चिन्ता ग्रीर उदासी है। परित्यक्ता सीता ग्रपनी विषदा में ढाक के पेड़ के नीचे खड़ी है—

छापक पेड़ छिउल कर पतवन घनिबन हो।
जिहि तर ठाड़ी सीता देई बहुत विपत में हो।। उनके मन में भी सोच ग्रीर संकोच है। पूरव में बाँस बहुत होता है। इस गीत में उसका सजीव चित्र है—

ऐ राम मोरा पिछवरवा सिरितिया; हहर-भहर करे हो सम। ऐ राम ताहि तरे सोवे पियवा प तर; निनियो ना आवेला हो॥ ;

१. वही ; वही ; बहुरा के गीत ५ ; १ I

२. वही ; वही ; जतसार ५ ; १--

३. रा० त्रि० ; या० सा० ; सोहर १२ ; १—

छोट मोट पेड़वा ढेकुलिया त पतवा रे लहलही हो । रामा ताही तरे ठाँदि हो हरिनिया हरिनया बाट जोहह हो ॥

४. बही ; वही ; सोहर ४५ ; १ ।

#### मोर पिछुत्रारावा घनी रे बँसवरिया ; बिनु पुरुग्ना घहराई ।

परन्तु यह बिना पुरवा के निनादित बाँस का भुरमुट बाल-पित की युवती पत्नी की पायजेब की समकक्षता में प्रस्तुत है, क्योंकि उसका पित भी रु है। पर यहाँ 'बंसवरिया' की घहराहट में युवती की भावना व्यजित है।'

सौभाग्य-सूचक अथवा पुण्य अवसर के वातावरए के लिए चंदन, चंपा तथा तुलसी जैसे वृक्षों के संकेत-चित्र मिलते हैं। इनमें चन्दन आदर्श कल्पना है, क्योंकि चन्दन के वृक्ष इस क्षेत्र में नहीं हं।ते। पुत्र-जन्म के अवसर पर प्रसूता अपने 'आँगन में लगे हुए चन्दन के पेड़ तथा चंपा की डाल का उल्लेख करती है।' इसी प्रकार अपने पौत्र के जन्म के अवसर पर देवी नितामही—

# चनन के बिरछा हरेर तो देखते सुद्रावन । तेहि तर ठाढ़ि .....देवी मनावें॥

नदी के तट पर कदम्ब का उल्लेख श्रीर उस पर चढ़ कर कृष्ण के वंशी बजाने का प्रसंग पिच्छम के (ब्रज क्षेत्र के विशेष रूप से) लोकगीतों में पाया जाता है। पूरबी गीतों में यह कदम्ब कभी चन्दन हो जाता है—'नदी के तट पर चन्दन का छोटा-सा सघन पेड़ है, जिस पर चढ़कर कृष्ण बाँसुरा बजा रहे हैं।' कदम्ब हिंडोला भूलने के प्रसंग में बहुत बार उल्लिखित हुग्रा है। श्रन्यत्र विवाह के लिए कृतसंकल्प वर देव को भी चुनौती देता है कि चाहे जितना गरजो बरसो वह दूसरे की कन्या ब्याहने जायगा, पर उसे संभवतः तुलसी के ग्राशिष का भरोसा है—

मोरे के भ्रांगना तुलसिया रे श्ररे पतवन भालरि रे। तेहि तर ठाढ़ हुलह रामा देवा मनावड़ें रे॥

वस्तुतः तुलसी के प्रति लोक-गायिका के मन में देवी-तुल्य श्रद्धा है श्रीर उसीसे यह विश्वास है। विरहिएगी नारी के संदर्भ में चन्दन कोमल करुए। भावना की पृष्ठभूमि में प्रस्तुत है—

ननदी का भ्रंगना चननवा के गिछ्या हो रामा। साही तर कगवा बोलेला मुलछन हो रामा।।

१. कु० उ० ; भा० ग्रा० ; विरहा ४८ ।

२. रा० त्रि० ; या० सा० ; सोहर ३२ ; १ ।

३. वही ; वही ; जनेक के गीत १२ ; १ ।

४. कु० उ० ; भो० ग्रा० ; चंता ३ ; १ ।

५. रा० त्रि० ; ग्रा० सा० ; विवाह के गीत ५३ ; १ ।

६. कु० उ० ; भो • मा० ; चैता २१ ; १ ।

इस गीत में 'ननदी का भ्रांगन' कहने से चंदन वृक्ष की स्थित श्रिधिक व्यंजक हो गयी है भ्रोर 'काग' के उल्लेख से भ्रात्मीयता का वातावरण प्रस्तुत हुआ है।

लोक-जीवन में तालाबों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ज्यों ज्यों पूरब की ग्रोर बढ़ें तालाबों की संख्या ग्रधिक होती जाती है। वर्षा के समय ये ग्रधिक भरे-गहरे होकर लहराने लगते हैं ग्रौर लोक मन को उल्लिसित करते हैं। तालाब से चकवा का भी सम्बन्ध है। राम सीता के विषय में जब चकवा से पूछते हैं, वह कहता है—'मैं तालाब के बीच में रहता हूँ ग्रौर ग्राकाश में उड़ता हूँ।' पर घर के पीछे ग्रथवा गाँव में लहराते हुए तालों की वल्पना ग्रधिक प्रत्यक्ष है। युवती कन्या ध्रपने वर को ग्रपने घर के पीछे के ताल पर देखती है ग्रौर यह ताल उसके यौवन के समान लहराता है—

मोरा पिछवरवा रे तालाब बहुत बा, पुरइन मारेले हिलोर ए।

ताहि पइसि कवन दुलहा सुनारा रे; घोतिया कचारे ले, पूछेली कवन सुहवा बात ए॥

श्रपनी यौवन की उमंग में जैसे उसमें प्रिय कामना जागती है। उसीके दूसरे रूप में ब.बा के ताल में 'पुरइन हालर' दे रही है।

काल के विविध रूप तथा ऋनु परिवर्तन के संकेत मात्र लोक-गीतों में मिलते हैं। लोक-जीवन काल श्रीर ऋनुश्रों के साथ अपने सारे क्रम को परिचालित और भावनाश्रों को स्पिदत पाता है। वे उसके साथ अभिन्न हो गयी हैं, इसी कारण उनके संकेत मात्र से इस जीवन की भूमिका प्रस्तुत हो जाती है। चिड़िया बोलने के संकेत से प्रातः की भूमिका हो जाती है; रात की सघन अँघेरिया के उल्लेख से सावन-भादों के मेघाच्छादित आकाश की कल्पना सिन्तिहत हो जाती है, गर्मी और तपन के माध्यम से जेठ की पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो जाती है और वन में मोर की क्रँजन तथा आम की शाखा पर कोयल की क्रक से वसन्त का वातावरण उपस्थित हो जाता है। इस प्रदेश में वर्षा और वसन्त दो ऋनुएँ अधिक आकर्षक हैं; इनमें भी वर्षा भावमय पृष्ठभूमि के रूप में अधिक उपस्थित होती है और वसन्त भावोद्वेल के उद्दीपन रूप में अधिक प्रस्तुत

१. वही ; वहीं ; भजन ८, ४ ।

२. बही ; बही ; विवाह १ ।

३. रा० त्रि० ; विवाह के गीत ७, १---

पुरुव पश्चिम मोरे बाबा क समरवा पुरइनि हालर देइ। तेहि बाटे दुलहे भोतिया पखारें पूछें दुलहिन देई बात।।

४. रा॰ त्रि॰ ; या॰ सा॰ ; सोहर ७ ; १ ; ५१; ३, २ ; क्व॰ ड॰; भो॰ व्रा॰ ; होली, ५ ;१।

होता है। वर्षा का प्रभाव इतना व्यापक है कि लोक-गीत में यह ऋतु हश्यमय भी हो सकी है—

> बरिसे लागज भगवनवा; बरखा खूत्रे होली ना। रातमें बरिसे क्षित्र में बरिसे; बरिसे लगले ना॥ बादल गरजे, बिजुरी चमके; दम-दम दमके ना॥ बरिसे लागज भगवनवा, बरखा खूत्रे होता ना॥

इस चित्र में लोक-जीवन का वर्षा विषयक उल्लास निहित है, यद्यपि यहाँ पर अन्य किसी भाव का ग्रालम्बन प्रस्तुत नहीं है। परन्तु अन्यत्र इम प्रकार के प्रकृति संकेत प्रत्यक्ष भाव की पीठिका, भूमिका या वातावरए। प्रस्तुत करते हैं। कहीं भावज ननद से सावन मास में घिरे हुए बादलों को देखकर कहती है—'कजली खेलने कंसे जाऊं', कहीं कोई प्रोषितपितका सावन मास की वर्षा की भड़ी लगी देखकर नदी तीर पर बखड़ों को चराने वाले देवर की सुधि करती है और कहीं पुत्रवती पूर्वी हवा की सुहावनी लहरों का अनुभव करती हुई उल्लिसित होकर अपने शिशु की कीड़ाओं की कल्पना करती है।

× × ×

ग्रभी तक प्रकृति की विविध परिकल्पनाश्चों का पृष्ठभूमि ग्रौर व्यापक वातावरण के रूप में विवेचन किया गया है। यद्यपि इस प्रकार के प्रकृति संकेतों ग्रौर चित्रों में भ्रनेक बार कोई न कोई व्यंजना सन्तिहित हो गयी है। पर जीवन से ग्रभिन्न होकर प्रस्तुन होने के कारण प्रकृति के विविध उपकरणों, पात्रों स्थितियों ग्रौर हश्यों में मानवीय जीवन ग्रौर भावना की प्रत्यक्ष व्यंजना ग्रधिक मार्मिक रीति से सन्तिहित हो गयी है। प्रकृति के कुछ रूपों में प्रसंग की व्यंजना ग्रन्तिनिहित है—'ग्रोह राम, उस यमुना की चिकनी निट्टी पर चलते पाँव विछलता है। ग्रौर उस यमुना का काला पानी है, जिसको देखकर मन घबराता है।' यहाँ यमुना में कृष्ण के ग्रन्तिनिहत हो

१. कु॰ उ॰ ; भो॰ ग्रा ; कजली ८ ।

कु०उ०ः भो०ग्रा०ः भूमर ४; १—
 कइपे खेले जाइवि हम सावन में कजिरयाः
 अब बदरिया थेरि अइले ननर्दा।

निरगुन ४; १--निदया के तीरे देवरू चरावेले।

कि श्रोहि मेरे रामाः सांवनवाँ रे भड़ी लागेचा ए राम।
रा०ति०; सोहर ५०; = -वहै पुरबद्द्या पवन भव डोचइ हो।

लाजन खेलिहें बरोठवा दुनौ जन देखब हो।।

३. कु.०उ०; भो०ग्रा०; चेता १३; २, ३।

जाने की परिस्थिति की अनुकूतता ब्यंजित है, पर यह प्रयोग पिछली प्रकृति परिकल्पना से अधिक भिन्न नहीं है। यही गोि यों के वियोग की ब्यंजना इन निदयों की धाराओं में निहित है—'इस पार गंगा है, उस पार यमुना है और बीच में सरयू बहनी है, अपने कन्हैया पार उतर गये पर मुभसे कुछ नहीं कहा।'' जब गायिका आम से पूछती है—'कि गुन अमवा वउरलें' तब आम के उत्तर में एक भाव-सत्य ब्यंजित होता है—

## नाहीं मोके मिलया जो सींचला नहीं हम ग्रपने गुन। रिमिक भिमिक देव बरस उनके जो बुन्द परे।।

क्यों कि इसी की समना में पुत्रवती ने सास के धर्म मे सुन्दर शिशु (होरिल) पाया है। कभी प्रकृति के हश्य-विधान के माध्यम से जीवन के व्यापक ग्रथं की व्यंजना हुई है—'ग्राम की डाल पर कोयल वोलती है ग्रीर वट की डाल पर सुग्गा बोलता है। पर ग्राम मुरभा गया, सेमर उकठ गया ग्रीर वट की डाल भी सूख गथी।' इस प्रकृति के परिवर्तन में जीवन की नश्वरता की व्यंजना है। कभी किसी निश्चित भाव की व्यंजना प्रकृति के संकेत चित्र में निहित रहती है—'नदी बहुत गहरी है उसमें ग्रथाह जल प्रवाहित है, पिया परदेश को चले ग्रीर छाती विदीर्ग होती है। दह में चकवा-चकवी रोते हैं।' इस चित्र में विरहिग्गी के मन का उद्देलन इस प्रकार व्यक्त किया गया है। वातावरण की समता के ग्राधार पर भाव-स्थित का संकेत निहित रहता है—'पानी रिमिभम बरस रहा है, मेरे ग्रांगन में वीचड़ हो रहा है। मेरी सास, ग्रपने कन्हैया को बरजो, जो मेरे ग्रांगन में कीच कर रहा है। यहाँ प्रकृति-रूप के समान लोक-प्रिया का मन भी मिथत ग्रीर उद्विग्न हो उठा है। पर कभी विरोधी

अमावा के बढ़िया बोलेले का लिया,

सुगा बरवा के बोले डाढ़ि ।

श्रमावा मउरा गइले, सेमर उकठि गइले,

बरवा के सूखि गइले डाढ़ि॥

१. वहीः वहीः भजन १५ः १।

२.रा०त्रि०; ग्रा०सा; सोहर २१; २ ।

३. कु०उ०; भो०ग्रा०: बिरहा ६५---

४. बही; बही; जतसार १०; १, ३—
गहरी निदया ऋगम बहे पनिया ।
पिया चलेले परदेसवा, बिहरेला राम छतिया ॥
दह रोवे चकवा चकदया ॥

५. वहीं; वहीं; सोहर १२, १—रीमि भिमि देव वरिसे, ऋँ नवा मोरे कीच करे हो मोरी सामु वस्ट द्वापन कहैं..., ऋँगनवा मोरे कीच करे हो॥

मनः स्थिति में भी प्रकृति चित्र उपस्थित होता है—

जड में जनते उँ ये लबँगरि एतनी मँहक बिड । लबँगरि रंगते उँ छयलवा के पाग सहरवा में गमकत । बाउ बहइ पुरबइया त पछुवाँ भकोरइ । बहिनी दिहेड केवड़िया ग्रोठेंगाइ सोवड सुख नींदरि॥

यहाँ लौंग की तीखी सुगंध ग्रौर पुरबइया के भोंके विरिहिशी के मनस्ताप को बढ़ा रहे हैं, पर यह व्याजना से ग्रहशा किया गया है, ग्रतः उद्दीपन रूप से भिन्न प्रयोग माना जायगा।

प्रकृति के संकेत चित्रों में जो दृश्य-विधान श्रयवा वातावरण कुछ प्रतीकों के आश्रय पर प्रस्तुत होता है उसमें भी भाव-व्यंजना सन्निहित रहती है। कुछ वृक्ष, फल तथा पक्षी ग्रादि लोक-साहित्य के स्वीकृत श्रीर व्यापक प्रतीक हैं, जिनकी चर्चा ग्रन्यत्र की जायगी। यहाँ वातावरण श्रीर व्यंजना के लिए जहाँ प्रतीकों को भी सम्मिलत कर लिया गया है, उनसे तात्पर्य है। इनमें प्रायः कोई जीवन की व्यापक परिस्थित श्रयवा कोई विशिष्ट भाव-स्थित व्यंजित होती है—'प्रिय क्या तुम ग्राम पर लुभा गये हो, या बाट ही भूल गये हो?'—'हे रानी मेरी प्रिय, मैं न ग्राम पर लुभा गये हो, या बाट ही भूल गये हो ?'—'हे रानी मेरी प्रिय, मैं न ग्राम पर लुभा गये हो शेर बाबा के बाग में एक कोयल बोल रही है। मैं उसी की बोली सुन रहा हूँ।' यह 'ग्राम' तथा 'कोयल' का प्रतीकात्मक प्रयोग है जो इस वातावरण में एक भाव-स्थित सन्निहत कर देता है कि नायक किसी ग्रन्य नायिका पर मुग्ध है। ग्रन्यत्र ऐसे ही प्रतीक निहित चित्र में सामान्य भाव व्यंजित किया गया है—

केकरा ही नदियारे भिलमिल पनिया, श्चरे केकरा ही नदिया सेवार ए।

केकरा ही नदिया चल्हवा मछलिया, कवन दूनहा लावेला जाल ए।।<sup>3</sup>

इस चित्र के माध्यम से परिवार में कन्या की स्थिति श्रीर उससे सम्बद्ध संवेदन व्यंजित है। इसी प्रकार 'पित द्वारा लगाई हुई दो नारंगी के वृक्षों के पित के विदेश चले जाने के बाद सूख जानें के उन्लेख के द्वारा पत्नी की वेदनाजन्य मनःस्थिति का पता

१. रा०त्रिवः ग्रव्सावः सोहर १५; १, ३।

वही; वही; विवाह के गीत २०, १,२ —
 दुलिहन रानी न श्रमवा लुभाने न गये बटिया मुलाइ !
 बाबा के बिगया कोइलि
 एक बोलै कोइलि सबद सुनी ठाइ !!
 कु० ४०; भी० ग्रा०; विवाह ३;१ !

चलता है। पिक्षयों के प्रतीकात्मक प्रयोग से प्रकृति का ऐसा वातावरएा भी प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से जीवन की एक निश्चित स्थित व्यक्त की गई है— 'सुग्रा कहता है—हे कोयल देवी, हमारे देश चलो, ग्रानन्द-वन छोड़ दो। कोयल कहती है—हे सुग्रा, मैं तुम्हारे देश तो चलूं, पर मुफे तुम क्या सुख दोगे? मैं ग्रानन्द-वन छोड़ दूंगी। सुग्रा कहता है—हमारे देश में ग्राम पक रहे हैं। महुग्रा टपक रहा है। डाल पर बैठ कर सुख भोगो। ग्रानन्द-वन छोड़ दो।' इसके द्वारा कन्या के वधू के रूप में पित द्वारा ग्रामंत्रित किये जाने की भाव-स्थित को व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया है। हमारे लोक-समाज में परिवारों में कन्या का जो भावात्मक स्तर का महत्व है उसकी मार्मिक-व्यंजना को ग्राभव्यक्त करने वाला प्रस्तुत प्रकृति-चित्र है—

श्राघे तलवा माँ हंस चुनें श्राघे माँ हंसिनि। तब हूँ न तलवा सोहावन एक रे कमल बिन रे।। श्राघे बिगया माँ श्राम बौर श्राघे माँ इमली बौरे हों। तबहूँ न बिगया सोहाविन एक रे काइल बिन रे।। श्राघी फुलविरया गुलबवा श्राघी माँ केवड़ा गमकइ। तबहूँ न फुलवा सोहावन एक रे भवर बिन रे।।

इसमें सारी प्रकृति-योजना अप्रस्तुत-विधान के रूप में भी मानी जा सकती है, पर लोक-साहित्य में जीवन की सिन्नकटता के कारण यह प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें आगे का पारिवारिक प्रसंग व्यजित हो गया है। तालाब, बाग और फुलवारी कमल, कोयल और भौंरा के बिना सूने हैं, पर इसी तरह परिवार बिना कन्या (ननद) के सूना है। एक गीत में एक स्त्री स्वप्त में अनेक प्रकृति के प्रतीकों को हक्ष्य रूप में देखती है जिनकी व्याख्या धन-संति आदि के अर्थ में की गयी है—'मैंने एक सुन्दर अजब स्वप्न देखा। धान में टूंड़ और कपास में ढोंढिया निकलते देखा। द्वार पर हाथी खड़ा है, जिस पर राजा दगरथ सवार थे। गंगा जी में लहरें उठ रही थीं, सर्यू में बाढ़ आ गयी थी, त्रिवेणी में पैठ कर नहा रही थी और गीद में गजा- धर थे।'

१. वहां ; वहीं ; जतसार् १ ; २ ।

२. रा० त्रि० ; ग्रा० सा० ; विवाह के गीत ४० ; १, २, ३ ।

३. वही ; वही ; विवाह के गीत ४७ ; १, २, ३ ।

४, बही ; बही ; सोहर २= ; २, ३ ।

कुछ ये ग्रप्रस्तुनों ग्रथवा उपपानों के समान है जिनका सांके तेक रूप से प्रयोग किया गया है। लोक-जीवन से ग्रभिन्न प्रकृति ग्रपने इस ग्रप्रस्तुन-विधान में नितान्त प्रत्यक्ष, प्रस्तुन ग्रीर सजीव है तथा उसके साथ जीवन भी ग्रानी विभिन्न स्थितियों में ग्रांकेत हुंगा है। दोनों रूप इस प्रकार एक साथ प्रस्तुत होकर ग्रपनी ग्रात्मीय निकटता के कारण समान सत्य ग्रीर भावना की व्यंजना करते हैं। गरंतु इस प्रकार के प्रयोगों के साथ लोक साहित्य में जीवन के स्तर पर ही प्रकृति के कुछ उपकरणों को मान्य ग्रथवा विशिष्ट प्रतीकों के रूप में स्वीकार कर निया गया है, ये प्रतीक प्रायः ग्रपने व्यापक संदर्भ के साथ एक ही व्यंजना सदा देते हैं।

भौँरा रिसक प्रेमी के रूप में लिया गया है जो दूसरी स्त्रियों में अनुरक्त है। यह भौँरा अपने पिता के वन में फूची हुई सुपारी और भइया के वन में फूले हुए नारियल को चुनने का बहाना करने वाली युवती का आँचल पकड़ता है। नारंगी का प्रतीक सदा नारी के यौवन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, उसके मूल में स्तनों के उपमान होने की भावना निहित है। इस प्रश्न में निहित नारंगी कन्या के युवती होने की व्यंजना के लिए हैं—

#### के मारे नौरँगिया लगावे तो थल्हवा बन्हावै। केरे नौरँगी रखवार त के मोरे चोरी करे।।<sup>3</sup>

चम्पा के फून को भी यौवन (युवती नारी) का प्रतीक माना गया है, पर इस प्रसंग में संयम की अपेक्षा उच्छृंखलता अधिक है। ४ कुँआ और डोरी संभोग-मुख के लिए प्रतीक हैं—

> पातर तोरी कुइयाँ ए बालम, रेसम लागिल डोर । एक फूनबा फूले ए बालम, देहिया रे घाहाराइ ॥ ४

फूल उसकी उपल<sup>ि</sup>च्य संतान की संभावना के रूप में इस प्रतीक को ग्राधिक

१. कु॰ उ॰ : भो॰ प्रा॰ : सोहर १ : उ— श्रारे फूल पर के लाल भंबरवा ; श्रॅंचलवा धइ विज्ञाविता हो ।

२. वहीं ; वहीं ; बहुरा के गीत ६ ; १०—

३. रा० त्रि०; ग्रा० स<sup>-</sup>०; सोहर ३३;१।

४. कु॰ उ॰ ; भो॰ ग्रा॰; जतसर ४ ; १—

मोर विद्धुआरावा ननदां, चम्पा के फूलवा नु रे जी। चम्पा के फूलवा ए नन ही। रहेला गरभवा नु रे जी।।

५. वही; वही; भूमर ३४;१,२।

व्यक्त कर देता है। सुग्रा पित है, पर परदेश जाने का संकल्प करने वाला। वैसे प्रिय के सामान्य ग्रर्थ में भी प्रयुक्त होता है। फल न देने वाली सोने जैसी लता वन्ध्या का प्रतीक है। इसमें लता स्त्री के लिए सामान्य उपमान के रूप में भी मानी जा सकती थी, पर लता ग्रपने व्यक्तित्व के साथ उपस्थित है। राजा दशरथ यहाँ इस लता को संबोधित करके पूछते हैं—

बेइली ! पतवा कंचन श्रस तोर तो फल कैसे निरफल हो।

ग्रीर लता राजा का ध्यान कौशल्या के वन्ध्या होने की ग्रीर ग्राकिषत कर देती है।

जँभीरी नीबू लोक-कल्पना में वीर्यवान यौवन का प्रतीक हो गया है। प्रसूता युवती ग्रपने ससुर के द्वार पर लहराते ग्रौर महर-महर महकते हुए जँभीरी नीबू के वृक्ष के नीचे भीगने की बात कहती है, जिसका भाव है कि वह संतानवती होकर ग्रपने प्रिय के संभोग-सुख की स्मृति से ग्राव्वं हो रही है। कोयल प्रेमी ग्रौर विरहिए। नारी के रूप में प्रस्तुत हुई है पर कभी-कभी उसको ग्रपने घर को त्यागकर पित के घर चली जाने वाली विवाहिता कन्या के रूप में चित्रित किया गया है। कभी-कभी एक पूरा प्रकृति-चित्र किसी सत्य के प्रतीक रूप में प्रस्तुत हुग्रा है—

# बहि गइले पुरवैया, मारेल हिलोर। करेला करेजा, स्रब त हिड़ोर।।

यहाँ नदी की हिलोर के साथ पुरवैया के भोंकों को संसार के रूपक के समान माना जा सकता है, पर यह दृश्य लोक-गायक की भावना में प्रत्यक्ष प्रस्तुत है ग्रीर ग्रागे 'नाव के मभधार में पड़ने' तथा 'चारो ग्रीर ग्रन्धकार दिखाई देने' ग्रादि के उल्लेखों से जो सांसारिकता का बोध कराया गया है, उसकी ग्रसहायावस्था की व्यंजना इसीके माध्यम से की गयी है।

× × ×

लोकगीतों में व्यापक रूप से प्रकृति जीवन की सघन सम्पृक्ति में उपस्थित रहती है। वास्तव में जिस प्रकार वह ग्रप्रस्तुन ग्रथवा सौन्दर्य-बोध के स्तर पर साहित्य में ग्रकित ग्रथवा व्यंजित होती है, लोक-साहित्य के प्रत्यक्ष जीवन के स्तर पर उनकी

१. वहा ; वहा ; विविध ४ ; १-

कहवां से चिल भइले रानुल सुगवा रे;

कहवाँ ही लेले बसेर रे ॥

२. रा० त्रि० ; ग्रा० सा० ; सोहर ६ ; १ ।

३. वही०; वही०; संहर ४८, १।

४. वही; वहीं; विवाह ४४, १ ।

४. कु० उ० ; भो० ग्रा० ; भजन १२, १, २।

स्थित स्वीकृत नहीं हो सकती। इसी कारण प्रकृति से सम्बन्धित सहचरण की भावना बहुत ही यथार्थ और सिक्रय रूप में इन गीतों में पाई जाती है। एक विरिहिणी अपने पित द्वारा खिलौना रूप में दिये गये सुपा को बड़े प्रेम से रखती है और वक्ष में छिपाकर सोती है; किर वह सन्देश लेकर पित के पास भी जाता है। इन गीतों की भावना में पक्षी बिल्कुल ग्रात्मीय जन की भाँति सन्देश, निमन्त्रण तथा पित्रका ग्रादि ले जाने और समाचार लाने का कार्य सम्पादित करते हैं। कभी कोयल से घर के पहले विवाह के ग्रवसर पर सम्बन्धियों को न्योतने के लिये प्रार्थना की जाती है। इस ग्राह्मान में कोयल के प्रति जो स्नेह और सम्मान व्यक्त किया गया है, वह कालिदास के 'मेधदूत' का स्मरण दिलाता है—

## ग्ररी डारी काली कोइलि तोर जितया भिहावन रे। कोइलारि कोलिया बोलउ ग्रनमोल त सब जग मोहै रे।।

लोक-गीतों में यथार्थ का पुरुष पक्ष भी विद्यमान रहता है, पर इस प्रकार जगमोहने वाले मीठे बोलों की चर्चा करके कोयल को लोक-गायिका बहुत आत्मीय रीति से आँगन में बुलाती है। अधन्यत्र विवाह का निमन्त्रण भेजने का कार्य भौरा को और विवाह ठीक करने का कार्य सुग्रा को सौंपा जाता है। सुग्रा को बड़े सत्कार के साथ भेजा जाता है ग्रीर यहाँ उसके जाने की विधि भी बताई गयी है—

## उड़त-उड़त तू जायो रे सुगना बैठेउ डरिया भ्रोनाय । डरिया भ्रोनाय बैठा पलना फुलायउ चितया नजारंया घुमाय ॥

यहाँ सुम्रा के प्रति म्रात्मीयता म्रीर निकटता का वह भाव निहित है जिसके काव्यात्मक सौन्दर्य-बोध का उत्कर्ष 'मेधदूत' में यक्ष की मेघ के प्रति उक्ति में मिलता है। इसी प्रकार भ्रांगन में लहलहाते हुये चन्दन वृक्ष पर सुहावनी बोली बोलने वाले कौवे से जब मामवधू नेहर या प्रीतम का सन्देश जानने की प्रार्थना करती है, वह नवें मास पुत्र जन्म की भविष्यवाणी करके उसे भ्राह्णादित करता है। यहाँ भ्रपनी निकटता में प्रकृति मानवीय जीवन से समान स्तर पर सम्बन्धों भ्रीर भावों का म्रादान-प्रदान करती हुई प्रस्तुत है। कौवा के उड़ जाने से प्रियतम का म्रागमन होता है, यह लोक विश्वास है। इसी के म्राधार पर महल के ऊपर सुहावने बोल सुनाने वाले कौवा से विवाहिता बहन म्रपने भाई के म्रागमन की म्राकांक्षा से प्रार्थना करती है—

१. वही; वही; पूर्वी ३ ।

२. रा० त्रि० ; विवाह के गीत ४६, १, २ ।

३. वहीः वही, विवाह् के गीत ४६; १, २; १, २।

४. वही; वही ; सोहर १७।

उड़ौ न कागा तुम्हैं दिहें घागा, सुनवा मढ़इयों तोरी चोंच। जो रे वीरन घर भ्रावंरे रूपा मढ़इयों तोरी पाँस।।

इस ग्रात्मीय निकटता की भावना से प्रेरित होकर लोक की नववधू ग्रपनी सुहाग रात के ग्रानन्दोल्लास को ग्रवाध रखने के लिए प्रकृति पात्रों से सहायता की प्रार्थना करती है—'ग्राज सुहाग की रात है, चंदा तुम उगना, तुम निश्चय ही प्रकाशित होना। पर सूरज तुम न उदय होना। हे मुर्गे, तुम ग्राज न बोलना, बोलकर मेरा हृदय विरस मत करना। हे पौ, तुम ग्राज न फटना, कहीं मेरी छाती न फट जाए।' ग्रवानी भावना ग्रौर ग्राकांक्षा के इतने निकट लाकर इन प्रकृति रूपों को सम्बोधित किया गया है कि लगता है वे लोक-जीवन के ग्रभिन्न पात्र हों। विरह की स्थिति में भी नायिका इसी ग्रात्मीयता से काली घटा से प्रिय के देश में बरसने की प्रार्थना करती है। एक विरहिणी स्त्री ग्रपने परदेसी बनजारे प्रिय को मना लाने केलिए श्यामा पक्षी से निवेदन करती है, ग्रौर स्नेह की स्वीकृति के रूप में यह पक्षी उसकी चिट्ठी बनजारे प्रिय तक पहुँचा भी देती है। यह प्रकृति का ग्रात्मीय संवेदन लोक-गीतों के वाता-वरण में ही संभव है। इस प्रसंग में सम्बोधन की म!मिकता के कारण ग्रात्मीय सहचरण का भाव ग्रधिक सघनता से संवेदित हुग्रा है। एक वन्ध्या नारी के प्रति गंगा की सहानुभूति मानवीय स्तर पर व्यक्त हुई है। स्त्री ग्रत्यन्त करणा से कहती है—

गंगा ! ग्रपनी लहर हमें देतउ मैं मॅभा घार हुबित हो। उसके वास्तिवक दु:ख को जान कर गंगा ग्रान्तिरक सहानुभूति के साथ ग्राश्वासन देकर उसे विदा करती है—

जाहु तेवइया घर ग्रपने हम न लहर देवइ हो । तेवई! ग्राजु के नवएँ महिनवाँ होरिल तोर होइहैं हो ॥

लोक-मानस के स्तर पर प्रकृति और जीवन एक साथ प्रवाहित हैं। इस भ्रभिन्न स्थिति में दोनों सहानुभूति और संवेदन के एक ही स्तर पर हैं। साहित्य की ग्रभिव्यक्ति

१. वहीं; वहीं ; विवाह के गत ७७; १, २।

२. वहीं; वहीं; विवाह के गीत ६६; १,२ ।

३. वहाः, वहाः सोहर १५:२ ।

४. वर्हाः वर्हाः सोहर् =--

श्ररे श्ररे श्यामा चिरइया भरोखनै मति बोलहु।

मोरी चिरई ! अरी मोरी चिरई ! सिरकी भितर बनजरवा,

जगाइ लइ श्रावउ, मनाइ लइ श्रावउ ।।

५. वही; वही; सोहर १ ।

में प्रकृति पर जो मानवीय रूपाकार, जीवन ग्रथवा भावनाग्रों का ग्रारोप होता है, वह लोक-साहित्य की प्रकृति के ग्रनुकूल नहीं। लोक-गायक को प्रकृति को ग्रयने जीवन के संदर्भ में सजीव ग्रयवा सप्राण ग्रनुभव करने की ग्रावश्यकता भी नहीं होती। उसके लिए प्रकृति ग्रयने ग्राप में सजीव ग्रौर सप्राण है, वह ग्रपने ही रूपाकार में प्रस्तुत है, वह उसके लिए पात्र है, व्यक्तित्व है, चित्र है। इसी कारण वह ग्रपने समान घरातल पर प्रकृति को सम्बोधित ही नहीं करता, वरन् उसको ग्रपनी सुख-दु:ख, ग्राह्लाद-ग्रवसाद, प्रेम-करुणा ग्रादि भावनाग्रों में भी मग्न पाता है। साहित्य में व्यंजित भावों के प्रक्षेपण से इस प्रकृति की भावमग्नता में ग्रन्तर है, क्योंकि यहाँ प्रकृति स्वतन्त्र प्रात्र ग्रीर चित्र के रूप में प्रस्तुत है। जो भाव-साम्य या संवेदन की एकरूपता का ग्राधार है, वह ग्रात्मीय निकटता ग्रथवा सहचरण के कारण है।

हरिन-हरिनी की कथा के माध्यम से प्रकृति के जीवन की करुणा का सजीव चित्र लोक-गायिका प्रस्तृत करती है--'एक छोटे-मोटे लहलहे पत्तों वाले ढक्लिया (ढाक) के पेड के नीचे खडी हरिनी हरिन की बाट जोहती है। वन से निकलकर हरिन हिरनी से पूछना है-हे हरिनी, तुम्हारा बदन (मुल) मलीन गौर पीला क्यों है। -मैं राजा के द्वार पर गयी थी, वहाँ से सुन ग्राई हूँ कि ग्राज छोटे राजा बहेलिये स हरिन को मरवायेंगे। इस कथा-प्रसंग में सीता के गर्भवती होने के कारण हरिन के मारे जाने की बात कही गयी है और हरिनी की प्रार्थना से कौशल्या हरिन के दोनों सींगों को सोने से मढ़ाने स्रौर तिल-चावल खिलाने का वचन देती हैं। इस प्रकार हरिन-हरिनी की इस कथा में मानवीय जीवन की गहरी व्यंजना है श्रीर जो उनकी मानवीय पात्रता देने के कारण ही सम्भव हो सकी है। हरिन-हरिनी की दूसरी कथा में प्रकृति के सहज जीवन के प्रति मानव की कठोरता ग्रौर उपेक्षा को व्यक्त करके परिस्थित को मार्गिक करुणा से अभिभूत कर दिया गया है--'खिउल के गहबर पत्तों वालों छोटे पेड़ के नीचे हरिनी अनमनी खड़ी है। चरते ही चरते हरिन ने हरिनी से पद्धा-हरिनी क्या तेरा चेहरा मुरक्ता गया है या पानी के बिना तू मुरक रही है।--.. न मेरा चेहरा मुरफा गया है, न मैं पानी के बिना मुरफा रही हूँ। हरिना, ग्राज राजा जी के यहाँ छुट्टी है, ग्रौर तुमको मार डालेंगे।...माची पर बैठी हुई रानी कौशल्या से हरिनी ग्ररज करती है-रानी, माँस तो रसोई में सींभ रहा है, खाल तो हमको देतीं। पेड से खाल टाँगकर मन समभाऊँगी, जैसे हरिन जीता हो । - हरिनी, अपने घर जाग्रो। खाल नहीं दूंगी। इस खाल से खँजड़ी मंद्राऊँगी जिससे मेरे राम खेलेंगे। ' श्रीर इस प्रकार पति-वियुक्ता हरिनी को रानी की क़रता के कारए। इतना

१. बहो; बहो; सोहर १२ ।

भी सुख नहीं मिल सका, ग्रब--

## जब-जब बाजइ खँजिडिया सबद सुन ग्रनकइ हो । हरिनी ठाढ़ि ढकुलिया के नीचे

#### हरिन का बिसूरइ हो।

हरिन की खाल की खँजड़ी के शब्द को सुनकर हिरनी का 'ग्रनकना' ग्रोर हरिन के लिए 'बिसूरने' में कितनी मार्मिकता ग्रोर करुगा है। इससे लोक-गायिका की प्रकृति के साथ सहचरण की व्यापक ग्रोर गहन भावना का पता चलता है।

लोक-गीतों में यथार्थ एक स्तर पर सदा बना रहता है। प्रकृति और लोक-जीवन एक दू भरे के प्रति सहानुभूतिशील है, तो उपेक्षाशील और निरपेक्ष भी। राम-लक्ष्मण सीता की खोज में चले जा रहे हैं और मार्ग में चकवा पक्षी से पूछते हैं—'ये चकव', तुम बात सुनो। क्या तुमने सीता को इस बाट जाते देखा है?' चकवा निरपेक्ष भाव से उत्तर देता है—'मैं तालाब के बीच में रहता हूँ, ग्राकाश में उन्मुक्त उड़ता हूँ, मैंने सीता को जाते नहीं देखा।' उसके इस ग्रभिमान के कारण राम ने लक्ष्मण को उसे मार डालने की ग्राज्ञा दी। यहाँ चकवा जैसे रावण के पक्ष का माना गया हो। ग्रन्यत्र एक स्त्री कोयल को सपत्नी के रूप में मान कर कहती है—

## रामा श्रिगिया लगाइबि कोइलिर तोहरी ही बोलिया। जरी से कटाइबि घिन बिगिया हो रामा॥,

× × ×

लोक-गीतों के सहज जीवन की एक सिक्रिय प्रेरणा के रूप में प्रकृति उद्दीपन विभाव के अन्तर्गत भी स्वीकार की जा सकती है। लोक-मानस प्रकृति को अपने भावावेश के स्तर पर सर्वत्र ग्रहण करता है, पर अन्यत्र प्रकृति के प्रित उसका भाव समकक्षता अथवा सहचरण का रहा है। इसी स्तर पर वह लोक जीवन को अनेक भावात्मक क्षणों में उद्दीत भी करती है। अधिकतर ऋनु अर्थात् काल सम्बन्धी परिवर्तनों और रूपों से मानवीय भावों को उत्प्रेरित और अधिक संवेदित अंकित किया गया है। लोक-साहित्य में ऋतुओं के वर्णन के स्थान पर बारहमासों का प्रचलन अधिक है, तथा होली-हिंडोल-कजली आदि ऋतु विषयक प्रसंगों को भी लिया गया है। बारहमासों की परम्परा में प्रमुखतः आषाढ़ तथा चैत मास से वर्णन आरम्भ करने की है। इस प्रदेश में वर्ण और वसन्त दोनों ही उल्लास की ऋतुएँ हैं, दोनों में प्रकृति श्रांगर करती है और इसी कारण मानवीय भावों को उद्दीत करने में इनका अधिक

१. वही; बईी; सोहर २६ ।

२. कु० उ० ; भो० ग्रा० ; भजन ८ ।

३. वही : वही ; चैता २८॥

सहयोग है। परन्तु इनके ग्रितिकृत बारहमासों का ग्रारम्भ सावन, फागुन, कातिक ग्रीर माघ से भी होता है। ग्रिधिकृतर तो सामान्य विरिहिए। की भावना के साथ मासों का प्रत्यावर्तन ग्रंकित है, इनमें कुछ में शिर हिए। की उक्ति परदेसी पित के प्रति है. कुछ में सखी से ग्रपनी वेदना ग्रीर कष्टों का वर्णन है ग्रीर कुछ में स्वतः ग्रपनी वेदना को व्यक्त किया गया है। कभी तो परदेस जाते हुए पित से प्रवत्स्यपितका स्त्री का कथन भी मानों के माध्यम से है। गोपियों के प्रसंग को लेकर भी बारहमासा हैं, जिनमें कुछ में गोपी विरिहिए। के रूप में कृष्ण को लक्ष्य करके कहती है, कुछ में विर-हिए। गोपी की उद्धव के प्रति उक्ति है। राम-कथा के संदर्भ को लेकर चलने वाले बारहमासों में कुछ का सम्बन्ध लंका-युद्ध के ग्रवसर पर लक्ष्मए। के शक्ति लगने से है ग्रीर कुछ का राम के वनवास प्रसंग से है। एक स्थल पर माँ ग्रपने होने वाले शिशुको लक्ष्य करके बारहमासों का उल्लेख करती है।

'स्राषाढ़ मास में बादलों के दल उमड़ते द्या रहे हैं, और पित छोड़कर विदेश गया है। इस मास में स्रसाही नाम ह घास लगती है, इसको काट कर लोग स्रपना घर छवाते हैं। चुरगुन नामक पक्षी उसे चीरकर स्रपना घोंसला बनाता है, ऐसे समय पित परदेस विराजते हैं। स्राधाढ़ का पिहला महीना बीत गया, कृष्ण नहीं लौटे। प्रियदर्शन बिना यह मास कैसे बीते ? यह मास चढ़ स्राया, स्राकाश में बादल गरजते हैं, बादलों में बिजली चमकती है, मैं विरहिणी विहुँक-चिहुँक कर चिकत होकर मन में सोच करती हूँ। स्रब बूँदों की ऋड़ी लगी हुई है, निष्ठुर कृष्ण इस मास में नहीं लौटे। स्राधाढ़ मास में स्त्री (मैंने) ने सिंदूर से माँग भरी, पर पित विदेश चला गया। सखी, यह मास स्राग्या, नदी-नाले भर गये, पित नहीं स्राया। स्राधाढ़ में मोर बोलता है, पित कुबरी कुलटा के बस में है। बादल घिर साने से विरहिणी दु:ख रूपी जल में हुब रही है।' राम-कथा के प्रसंग में विरह की भावना का यह रूप नहीं है—'श्राधाढ़ में बादल जोर से गरजते हैं, मेचनाद युद्ध में शक्ति लगाता है। चारों स्रोर से बादल गरजते हैं, पित्रहा 'पी-पी' करता है, स्रयोघ्या में कौशल्या सोच-सोचकर रो रही हैं कि वन में राम-लक्ष्मण कहाँ भीग रहे होंगे। ""राम का स्मरण कर हनुमान ने धवलागिरि के लिए

१. वहीं; वहीं ; बारहमासा १, ३, ४, ६, ११, १४ तथा १५ में असाइ से : म, १२ में चैत से : २ में कार्तिक मे : ४, १० में सावन से : ७ में माब से प्रारम्भ है। रा० त्रि० ; सोहर ४० में फागुन से प्रारम्भ है।

२. वहां ; वहीं ; बारहमासा १,४,५,१०,११,१३,१४,१५,६।

३. वही ; वही ; बारहमासा २,३,६ ।

४. वही ; वही ; बारहमासा ७,१२, = I

५. रा० त्रि०; ग्रा० सा० ; सोहर ४१ ।

प्रयास किया, तब म्राषाढ़ का महीना चढ़ गया म्रौर काली-काली घटाएँ घिर म्राईं।' म्रान्यत्र माँ कहती है—'बेटा म्राषाढ़ में जन्म न लेना, गली-गली बादल गरजते हैं, पास-पड़ोस की स्त्रियाँ सोहर गाने कैसे म्रायेंनी।''

इसी प्रकार ग्रन्य मासों के कालगत परिवर्तन का संकेत देकर ग्रपने मन की पीड़ा ग्रथवा उल्लास का वर्णन किया गया है—'सावन मास सुहावना है जिसमें पति प्रसन्न करता है, पर मेरा पित तो घर ही नहीं ग्राता। जल लबालब भरा है, स्त्रियाँ कुसुम्भी रंग के वस्त्र छोड़कर भ्रन्य रंगों के कपड़े पहनती हैं, भूला भूलती हैं। गीत गाती हैं, पर पति बिना सब विपरीत लगता है। सुह।वना ग्रीर मंगलमय है, सिखयाँ भूला भूलतीं ग्रौर पति के साथ क्रीड़ा करती हैं। सावन मेरे लिये वैरी हो गया है। पति ने मुभे छला है श्रीर कुबरी से प्रेम किया है। इन्द्र रिमिभम-रिमिभम वर्षा करते हैं। बुँदों की भड़ी है, मोर चारो श्रोर चिकत बोलता है, मेढक टर्-टर्र करते हैं । बूँदें पड़ती **हैं** श्रीर मैं परदेसी के लिए पिया-पिया रट रही हूँ, सुहावने मौसम में पित की भेजी हुई म्रागरे की छींट पहनी है। सावन चढ़ म्राया, दोनों माँखें फड़क रही हैं। पुरवैया हवा बह रही है। देव गरज कर डरा रहा है, पपीहा चारो ग्रोर बोलता है, मोर ग्रीर मेढ़क भी शब्द सुनाते हैं।' राम-कथा के प्रसंग में — 'सावन में भयंकर लड़ाई शुरू हुई। "" सावन में ताल-तलेया आंर निदयाँ जल से भर गयी हैं, सीता-राम वन में भीगते होंगे। वर्षा के कारण जमीन पर गोजर-साँप फिरते हैं ग्रीर राम, लक्ष्मण तथा सीता वन में घूमते हैं। "सहावने मास में ग्रंघेरा होने के कारण संजीवनी बूटी दिखाई नहीं देती, दिशाएँ ही दिखाई नहीं देतीं, हनुमान ऋढ़ हो गये हैं।' माँ अपने पुत्र से कहती है-'सावन में जन्म न लेना, सब सिखयाँ भूता भूत्रेंगी, मैं कैसे जाऊँगी।'

'भादों मास में सेज इसाती हूँ, पपीहा और मोर बोलता है, सेज घनेरी सालती है। जोर से पानी बरसता है, निदयों में जल उमड़ आया है, बिजली चमक कर प्रकाश कर रही है, स्त्री समफती है मेरा पित आ गया है। रात भयानक है, हृदय उरता है, चारो और बिजला चमकती और बादल गरजता है। इस माम घर नहीं भाता। जीना कठिन है, आँगन में मेंढक बोलते हैं, मेरी विरहा में वृन्दावन के तालाब सूखे पड़े हैं, मैं कोयल बनकर घूम रही हूँ। भयानक रात, उसपर अँघेरा पाख, मेरे असली दु:ख का कारण विदेश जाने वाला मेरा पित है। बादल गरजते हैं, किसकी शर्ण जाऊं । भादों चढ़ आया, पर पित का समाचार नहीं मिला, ताल-तलंगा

१. कु० उ० : भो० ग्रा० ; बारहमासा १;१:२;६ : ३,१ : ४;४ : ५;१ : ६;१ : ११;१ : १४;१ : १४;१ : १४;१ | ए। त्रि०; ग्रा० साठ; सोहर ४०;५ |

२. वहीः वहीः, वारहमासा २ः २ : २ः १० : ३ः २ : ४ः १ : ५ः २ : ६ः २ः १०; १: ११; २ः १४ :१: १५; २ । ७; ५ : १२; ५ । रा० त्रि०; ग्रा० सा०; सोहर ४१; ६ ।

भर जाने से रास्ता नहीं दिखाई पड़ता है। गगन गम्भीर है, जलघर घिर ग्राये हैं, किसकी शरण जाऊँ।' राम-कथा के प्रसंग में—'ग्रपार बरसा होती है, लोग घर छवाते हैं, बड़े-बड़े बूँद पानी बरसता है, सीता-राम भीगते होंगे। जिस तरह रात में बादल जोरों से गरजते हैं, हनुमान गरज ग्रौर तड़प रहे हैं। चारो ग्रोर ग्रंघेरा है, दिशा दिखाई नहीं पड़ रही, राम का स्मरण कर हनुमान चल पड़े।' मां की भावना में—'भादों में बिजली चमकेगी, स्त्रियाँ कैसे ग्रायेंगी।'

'क्वारमास भी चला म्राया प्रिय नहीं म्राये, मैं तो विष खाकर मर जाऊँगी। वन में मोर बोल रहा है, गोरी तुम्हारा पित म्रा गया, उठो। इस मास में बड़ी म्राशंका बनी हुई है, किसका म्रवलम्ब गहूँ। यह मास म्रच्छा नहीं लगता। कृष्ण का कोई समाचार नहीं मिला। नन्दलाल कहाँ चले गये, क्या केले के वन में घूम रहे हैं या कुबरी के साथ क्रीड़ामग्न? बहुत खराब मौसम है, बिजली चमकती है, मन डरता है, किसकी शरण जाऊँ? महीना चढ़ म्राया है, क्रुँवारा देवर भुलवा में हाथ डालता है। कड़ी घूप में शरीर ब्याकुल हो जाता है। पित के म्राने की म्राशा लगी है, प्रनीक्षा करते सारी रात बीत गई, सबेरा हो गया। राम कथा के प्रसंग में—'क्वार में धर्म का राज है, राम होते तो ब्राह्मण भोज कराते। चवार महीने में लक्ष्मण का बेहाल हो गया, राम गोद में लेकर रो रहे हैं। पित के मरने पर मन्दोदरी रोती है।' माँ की भावना के म्रनुसार—'बेटा, इस मास में जन्म न लेना, पितर भ्रायेगे भीर दु:ख पायेंगे।'

'कार्तिक मास में मैं रक्त के ग्रांसुग्रों की स्याही से पत्र लिखती हूँ, ये कौग्रा तुम मेरा दु ख पित से समका कर कहना । इस मास में ग्रहीर ग्रानी गायों को चराते ग्रीर नाचते घूमते हैं, पर मेरा पित व्यापार करने परदेस गया है। पितत्र मास है, मंदिरों में सिखयां पूजा करती हैं। पित परदेस चला गया, मैं पछता रही हूँ। मैं प्रिय के साथ जोगिनी बनने को तैयार हूँ, कृष्ण के साथ दु:ख-सुख भोगती ग्रीर ग्राकाश में दीपक जलाती। जाड़ा लगने लगा है, सब सिखयां गंगा-स्नान कर रही हैं, मैं किसके साथ गंगा नहाऊँ? ग्रांगन में ग्रोस गिर रही है, सखी, भूला ग्रोस से भीग गया है। चारों दिशाग्रों में दीपक जलाये जाते हैं। यदि पित होता तो साथ सुख दु:ख भोगती ग्रीर ग्राकाश में दीप जलाती। राम-कथा प्रसंग में—'सब सिखयां दीपक जला रही हैं, मेरी ग्रयोघ्या राम बिना ग्रेंचेरी है। आशा बँध गई है कि संजीवनी-बूटी शीघ्र ही ग्रा जायगी। "

१. कु० उ०; भो० ञा०; बारहमासा १; ३ : २; ११ : ३; ३ : ४; १ : ५; ३ : ११; ३ : १३; ३ : १४; १ : १५; ३ | ४; ६ : ७; ४ : १२; ६ | रा० त्रि०; ग्रा० सा०; सोहर ४०; ७ |

२. कृ० उ०; भो० ङा०; बारहमासा १; ४ : २; १२ : ३; ४: ४; १ : ५; ४ : ११; ४ : १३, ४ : १४; २ : १५; ४ | ८; ७ : १२, ७ : ७; ६ | रा० त्रि०: ग्रा० सा॰: सोहर ४० ; ८ |

जामवन्त ने देवताग्रों को प्रणाम कर लंका पर चढ़ाई की।' माँ कहती है— 'पुत्र, कार्तिक में जन्म न लेना, सब सिखयाँ तुलसी की पूजा करने जायेंगी, मैं कैसे जाऊँगी।''

'ग्रगहन मास में मेरी सेज सूनी है, पित की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सिखयाँ गवने में ससुराल जा रही हैं। बड़ा जाड़ा लगने लगा है, पित होता तो सुख-दु:ख उसके साथ भोगती। पित ग्राने को कह गया था, पर सारे मास नहीं ग्राया। रात ग्रगम्य हो गयी है। घान की वाली फूटती है, यह महीना ग्रगम हो रहा है। लगन का समय ग्रा गया, ग्रब मेरा पित मेरा गौना ले जायगा। बड़ा दु:ख है, किससे कहूँ? ये सखी, ग्रगहन में बेल फूलता है ग्रौर घान में बाली ग्राती है। राम-कथा प्रसंग में— 'ग्रगहन में कोई सुन्दरी प्रग्रंगार करती है, ग्रौर राम पीताम्बर पहने हैं। '' यह मास गहन दु:खदायी है, हनुमान पहाड़ लेकर वापस ग्रा गये हैं। '' राम-सीता सहित ग्रयोध्या वापस लौटे।' माँ कहती है—'इस मास सब सिखयाँ गौने जायँगी, मैं उन्हें देखने ग्रौर भेंटने कैंसे जाऊँगी।'

'पूस मास में पाला गिरता है, पित-वियोग कष्ट देता है, पित गोद में भरे तभी मेरा जाड़ा छूटेगा। जोर का पाला पड़ रहा है। जाड़े के मारे सब ग्रंग काँप रहे हैं, स्तन काँपने हैं, लोटा का पानी हिलता है मानों काँप रहा हो, सुन्दरी की सेज कम्पित है, पित के बिना उसका हृदय चलायमान है। कुहरा पड़ते समय काल का बोध नहीं होता, सभी ग्रंपनी स्त्री ग्रंथवा पुरुष में मन लगाते हैं। ऐसे ही पूस का सारा महीना बीत गया। ग्रोस में लम्बे बाल भीगते हैं, प्रिय कृष्ण! मेरा सिन्दूर ग्रौर काजल तुम्हारे साथ है। बहुत छोटा मास है, जो में बाली फटती है। पूस चढ़ ग्राया है, चूहा मेरे भूले को बिल में ले गया। यह मास जीव का जंजाल हो गया है। 'राम-कथा प्रसंग में— 'पूस मास में तलवार की धार के समान कष्टदायी पाला पड़ता है, कुश के ग्रासन पर राम कैसे सोयेंगे ?… पूस का पाला कुठार के घाव के समान है, हनुमान ने बूटी पिलाकर लक्ष्मण को होश में किया। वारह महीने समाप्त हो गये ग्रौर राम ग्रंथोध्या वापस ग्रा गये, सब लोग प्रसन्त हुए। 'मां कहती है— 'पूस में जन्म मत

१. कृ० उ०; भो० आ०; बारहमासा १;५:२;१:३;५:४;१:६;५:११; ५:१३;५:१४;२;१५,५। ८;८:१२;८:७;१०। रा० त्रि०;आ० सा०;सोहर ४०;६।

२. कृ० उ०; भो० ग्रा०; बारहमासा १;६:२;२:३;६:४;२:६;६:११; ६:१३;६:१४;३;१५;६।६;६:१२;६:७;११। रा० त्रि०; ग्रा० सा०; सोहर ४०;१०।

लेना, पाला पड़ता है, मुभे जाड़ा बहुत लगेगा।"

'माघ मास में ग्राम बौरता है, मैं विरह में पागल होकर मर रही हूँ, प्रिय बिना हृदय को कौन विकसित करेगा। हे शिव, मेरा व्रत सफल करो, इस मास तुम्हारा व्रत होता है। उनका घन्य भाग्य है जो माघ में ग्रंग से ग्रंग मिलाकर सिरहाने प्रिय का हाथ रखकर सोती हैं। मैं यौवन माती हूँ, मन में कैसे ग्राशा बांधूँ। सिख, माघ में ठरन होती है, शरीर को कष्ट होता है, छोटी ग्रायु में पित परदेस चला गया, किस हाल से जिऊँगी। दिन बड़ा होने लगा है, तुषार सिहत जाड़ा पड़ता है, पित बिना जाड़ा नो मन रुई की रजाई में भी कहाँ जाता है। ग्रंब कौवा मेरे ग्राँगन में बोल रहा है, मेरे ग्रांचल में ग्राग लग गयी है। माघ में विना पिया के जाड़ा नहीं जाता। माघ मिहने में दामिनी के समान कामिनी को पिय छोड़कर चला गया, ग्रंब कलियों से इसाई सेज भी दु:खद है। राम-कथा के प्रसग में—'माघ में वसन्त ऋनु ग्रा गयी, मैं राम के बिना कैसे जिऊँ। "इस मास में वसंत पंचमी होती है, सिखयाँ श्रुगार करती हैं। राम सोता बिना उदास हैं, ग्रंपने दुर्बल शरीर को देखते हैं। "हे प्रिय (रावरा), माघ में वसंत ग्रा गया, तुम जानकी को वापस कर दो "। मां कहती है—'इसी मास में पुत्र-जन्म लेना, सुख से रहूँगी।'

'फागुन मास में ग्रनेक रंग बनाये जाते हैं, प्रिय के बिना मैं रंग ग्रबीर के समान उड़ नहीं सकी। फागुन में फागुनी बयार से पेड़ों के पत्ते भर रहे हैं, पत्तों के भर जाने से रूख पत्र-हीन हैं; प्रिय तुम कितना दु:ख दोगे। सिखयाँ होली खेलती हैं, रंग से शरीर भीजता है। मेरी ग्रांख फड़क रही है, प्रिय के ग्राने की संमावना है। लोग फाग खेलते हैं, सिखयाँ मजाक करती हैं, मेरा हृदय विदीएं होने लगता है। फाग मची है, राधा के हाथ में पिचकारी है, पर वह पछता रही है। इस मास में यौवन में वृद्धि हुई; सिख पित कब ग्रायेगा? होली किससे खेलूँ? सिखयाँ गुलाल छिड़क कर होली खेलती हैं। राम-कथा प्रसंग में—'काम से उमंगित मास ग्रा गया, सब ग्रपनी देह पर चोग्रा चन्दन छिड़क रही हैं, भरत ने ग्रबीर घोला है, मैं राम के बिना किस पर छिड़कूंं? "" होली खेलने ग्रीर गुलाल उड़ाने के इस मास में राम ने

१. क्व० उ०; भो० आ०; बारहमासा १; ७: २; ३: ३; ७: ४; २: ६; ७: १६; ७: १३; ७: १४; ३: १५; ७ । ८; ४०: १२; १०: ७; १२ । रो० त्रि०; आ० सा०; सोहर ४०; ११ ।

राविण-वध करके सीता सहित समुद्र पार किया और घर विषिस लौट आये। " लंका पर आक्रमण करने वाली फ़ौज से इतनी धूल उड़ी कि मानों फागुन में अबीर उड़ रहा हो। ' माँ की भावना है, 'फागुन में सब सिलयाँ फाग खेजने जायँगी, मैं कैसे जाऊँगी, बेटा, तुम इस मास जन्म मत लेना।' 9

चैत मास में चन्दन शीतल लगता है। टेसू फूलता है, गोरी सन्देश भेजती है, कि विरह की ग्राग्न मुफसे सही नहीं जाती। चैत में मन चंचल रहता है, भाग्य से पित प्राप्त होता है। कोयल ग्राम की डाली पर बोलने लगती है, उसका शब्द सुनकर नींद नहीं ग्राती, फंखते सवेरा हो जाता है। इस मास में कँइत फलता है, पलाश वन फूलता है, सब सिखयाँ पलाश के रंग में रूमाल रंगती हैं, राधा मन में पछताती है। इन कँइत के फूलने-फलने का तथा चैता गाने का समय ग्रा गया। सिख, मदन सताता है। टेसू ग्रीर गुनाब फूल रहे हैं, लाज छोड़कर पित को परदेस जाने से मना कर दो। राम-कथा के प्रसंग में—'चैत मास में राम ने ग्रयोध्या में जन्म लिया, कौशल्या ने चन्दन के लेप से घर लिपवाया। चैत मास में राम को घर छोड़ना पड़ा, वन में विपत्ति पड़ी। ये हनुमान, वन में फूल खिले हैं, तुम रात में संजीवनी ले ग्राग्रो। माँ का कहना है कि पुत्र इस मास में जन्म न लेना, सब सिखयाँ कुसुम चुनने जायेंगी, मैं कैसे जाऊँगी? रे

बैसाख मास में घाम लगता है, व्याकुल होकर मर रही हूँ, हाल किससे कहूँ। मंगलाचार हो रहा है, गीत गाये जा रहे हैं, पर पित बिना सब दु:खदायी है। सिखयाँ प्रसन्न होकर भूमर गाती हैं। पित ग्राने वाला हो तो स्वागत में सेज फूलों से ढक दूं। मैं ग्रपना बंगला छताऊँगी, उस हवादार बंगले में पित सोयेगा ग्रौर मैं पंखा भलूंगी। ये सिख, पित के ग्राने की कुछ ग्राशा है, घीरे-घीरे बांस काटकर पंखा बनाऊँगी ग्रौर पित के पास घीरे-घीरे भलूंगी। हे सिख, पित के ग्राने की कब तक ग्राशा करूँ? वंसाख की घूप सही नहीं जाती। बहुत गर्मी लगती है, चन्दन के लेप से शान्ति मिलती है, पित का क्या दोष? दोष तो मेरे कर्मों का है। राम-कथा का प्रसंग— 'बैसाख विष के समान है, ग्रासमान ग्रौर घरती तलफ़ रही है, जिस प्रकार जल बिना मीन, उसी प्रकार केंकेयी ने मुभे किया है। ''इस मास में राम के घूप ग्रौर लू लगने से पिता बह चला, इसी समय सीता का हरण हुग्रा, पिता का मरण हुग्रा, विपित्त में विपत्ति पड़ी भैं 'दिन-रात शरीर तपता है, लक्ष्मण बिना हमारी फ्रौज उदास है,

२. कु० उ०; भो० ग्रा०; बारहमासा १;१०:२;६:३;१०:६;१०:११:१०: १३;१०। ८;१:१२;१:७;३। रा० त्रि; ग्रा० सोहर ४०;२।

परिशिष्ट—२

आधी रात बीती कि नहीं आया, अब मैं भी ह नाहल खाकर मरूँगा। 'माँ कहती है कि बैसाख में घर घर विवाहोत्सव होते हैं, मैं देखने कैसे जाऊँगी?'

'म्रन्तिम मास जेठ म्रा पहुँचा। इस महीने में वर की चर्चा होती है, विवाहित स्त्रियाँ म्रुंगार करती हैं, पर क्या कहाँ ? कृष्ण घर वापस म्राये, प्रिय ने मन की म्राशा पूरी की। पित बिना व्याकुल हूँ। हे सिख, इस मास पित से समागम हुम्रा, सारी म्राशाएँ पूरी हो गयीं। म्रौर ऊँवा बँगला छवाकर घर में दीपक जलाकर मैंने सेज इसाया। जेठ मास में तेज लू चलती है, साड़ी का भार सहा नहीं जाता, कौन-सा उपाय कहाँ?' रामकथा प्रसंग में कौशत्या कहती हैं—'राम-लक्ष्मण वन जाते होंगे, जेठ के महीने में लू म्रुंगों को भुनसाती है। राम के पैर तप्त धूल में कष्ट पाते होंगे, घरती म्रासमान ग्रीष्म ताप से जल रहे हैं। "इस मास में लक्ष्मण को शक्ति लगी म्रौर बूटी से जीवन रक्षा हुई। "लक्ष्मण किर युद्ध के लिये तत्पर हुये।' माँ कहती है — 'रतनारे लाल, जेठ में जन्म न लेना, जेठ की दुपहरी की ज्वाला मुक्से कैसे सही जायगी।"

इन बारहमासों में विभिन्न मासों में घटित होने वाले ऋतु-परिवर्तन के साथ लोक-जीवन के मंगलाचार, उत्सव तथा प्रमुख कृत्यों का वर्णन प्रमुखतः मिलता है। ग्रीर इस सारे वर्णन में लोक-गायिका की भावना का उद्देलन ग्रन्तिनिहत रहता है। परन्तु इनमें लोक-जीवन की मुक्ति, स्वच्छन्दता ग्रीर ताजगी सर्वत्र मिलती है। काव्यात्मक प्रयोग के स्तर का उद्दीपन-रूप यहाँ प्रकृति का नहीं है, क्योंकि इन गीतों में ऐसा नहीं लगता कि प्रकृति मात्र मानवीय भावों को उद्दीप्त करने के लिये प्रस्तुत है। प्रकृति का ग्रपना प्रभाव क्षेत्र भी है, वह ग्रपने सहज ग्रीर स्वाभाविक संकेत-चित्रों में ग्रंकित होकर प्रायः मानवीय भावों के समानान्तर ग्रपने स्वतन्त्र ग्रस्तित्व में उपस्थित हुई है। यह लोक-गीतों की मुक्त-भावना के कारण सम्भव हुग्रा है। फिर भी यह भावना गीतों में विद्यमान है कि इन ऋनुग्रों (मासों) में विरिट्णी प्रिय के लिये व्याकुल है, संभोग-सुख की ग्राकांक्षा से मिथत है। प्रकृति ग्रपने मानवीय रूपा-कार ग्रथवा भावनाग्रों के ग्रारोप के कारण इस भाव को उद्दीप्त नहीं करती, वरत्र ग्रयने कठोर, विषम, उतप्त, शीत, ग्राप्लावित रूप के कारण स्थायी मनःस्थिति को प्रेरित ग्रीर उत्ते जित करती है।

<sup>× × ×</sup> 

१. कृ० उ०; भो० गा०; बारहमासा १; ११ : २ः ७ : ३ः ११ : ४ः३ : ६ः ११ : ११; ११ ; १३; ११ : १४ः ४ : १५; ११ । ॰ः; २ ः १२ः २ : ७; ४ । रा० त्रि०ः गा० सा० सोहर ४०ः ३ ।

२. कृ० उ॰; भो० गूग०; बारहमाना १; १२ : २; म : ३; १२ : ४; ४ : ६; १२ : ११; १२ : १४; १२ । म; ३ : १२ : ३ : ७; ५ । रा० त्रि० ; गूग० सा०; सोहर ४० : ४ ।

लोक-जीवन के विश्वास ग्रन्धिविश्वास का क्षत्र बहुत व्यापक है। इसकी परिधि में प्रकृति के विभिन्न रूगों-उक्तरणों का ग्राना स्वाभाविक है। वैदिक काल के प्रकृति देवता सूर्य, पवन, ग्राग्न, इन्द्र (वर्षा देव) ग्रादि से लेकर ग्रादिम संस्कारों के ग्रन्तगंत ग्रान वाली वृक्ष-पूजा तक इसमें मिलती है। ग्रीर इनका प्रभाव लोक-गीतों में भी देखा जा सकता है। एक स्त्री सूर्य को सुन्दर पुत्र की कामना से प्रणाम करती है, पचरा का गायक पूर्व में उदित होने वाले सूर्य ग्रीर पश्चिम की ज्योति चन्द्रमा का स्मरण करता है, सन्तान कामना से स्त्री सूर्य-देव की प्रार्थना करती है—

ये मोरे मुरुज हम पर होउ दयाल सजन बोली बोलई ।'

जनेऊ के अवसर पर माँ वर्षा-देव को मानती है कि 'तुम गरजो बरसो नहीं, मेरे स्वामी आते होंगे।' तुनसी के चौरा को छूकर शपथ खाने अथवा मरने आदि के सन्दर्भों में उसमें स्थापित देवत्व की व्यंजना है। देवी के प्रसंग में अड़हुल तथा चम्पा के पुष्पों की पवित्रता का उल्नेख है। किर भी कहा जा सकता है कि भावात्मक प्रकृति के कारए। ऐसे सन्दर्भ लोक-गीतों में बहुत कम हैं।

× × ×

लोक-साहित्य में मुक्त प्रकृति ग्रीर स्वच्छंद ग्रिभिव्यक्ति के कारण काञ्य-कौशल ग्रीर शिल्पगत विशेषताग्रों का महत्व नहीं होता। ग्रलंकारों का प्रयोग ग्रिभिव्यक्ति की शैली ग्रीर शिल्प से सम्बद्ध है, इस कारण लोक-गीतों में न तो ग्रलंकारों का सचेष्ट ग्रीर शिल्पगत प्रयोग मिलेगा ग्रीर न इस रूप में प्रकृति के विविध उपमानों का प्रयोग ही। जो ग्रालंकारिक प्रयोग ग्रा जाते हैं वे सहज भावाभिव्यक्ति के ग्रंग के रूप में हैं। यही कारण है कि साहश्यमूलक ग्रथवा उसके ग्रन्तगंत गम्यौरम्याश्रय ग्रलंकारों का रूप देखा जा सकता है। प्रकृति के उपमानों का क्षेत्र काव्य में भी प्रधानतः यही है, क्योंकि प्रकृति के विभिन्न रूपों तथा स्थितयों की साहश्य-भावना से ही उपमान ग्रहण किये जाते हैं। प्रकृति उपमानों का सबसे व्यापक प्रयोग उपमा के रूप में हुग्रा है। लोक-गीतों में 'स्त्री को पान के समान पतली, फूल के समान सुन्दर' कहकर रूप ग्रीर भाव दोनों स्तर के सौन्दर्य-बोध को व्यंजित किया गया है। उसके 'दाँत बिजली के समान, ग्रोंट काटे गए पान के समान है' (उपमा)। लोक-नायिका के 'नेत्र खंजन हैं ग्रीर उसका मुख शरत्काल का चन्द्रमा है' (रूपक)। ग्रन्थत्र प्रसूता-स्त्री के रूप चित्रण के लिए भी प्रकृति-उपमानों का ग्राश्रय लिया गया है—'उसके केश जैसे रेशम के

१. कु० उ०; भो० आ०; सोहर १३ ; पचरा १ : रा० त्रि०; आ० सा०; सोहर ४४, ६ ।

२. वहोः वहीः जनेऊ के गीत २: २।

३. कु० उ०: भो० ग्रा०; रोपनी ४: पचरा ११: १२।

४. कु०उ०; भा०मा०; साहर १; १: विरदा ३;४। होली १३;१,२

लच्छे हों, मस्तक जैसे चन्दन घिसने का होरसा हो, नेत्र जैसे ग्राम की फाँक सुन्दर हो, नाक ऐसी सुन्दर है जैसे तोता की चोंच, दाँत ऐसे सुन्दर हैं जैसे ग्रनार के दाने, ग्रोठ सुन्दर हैं जैसे ग्रनार की कली, जाँघ ऐसे हैं जैसे केले के खंभ, ग्रंगुलियां सुन्दर हैं जैसे केले की फलियां'' (उपमा)। यहां एक प्रसूता स्त्री का रूप सौन्दर्य वर्णन काव्य-परम्परा की प्रवृत्ति के बहुत ग्रनुकूल नहीं है, इसके ग्रांतिरिक्त उपमानों के चयन में भी मुक्त प्रवृत्ति का परिचय मिलता है। लोक-नायक का रूप उपस्थित करने में भी यहीं प्रवृत्ति है। परदेस जाते हुए पित का वर्णन पत्नी करती है— 'तुम्हारा मुँह सूर्य की ज्योति है, ग्रांख ग्राम की फाँक है, नाक सुग्रा की ठोर, भोंह चढ़ी कमान हैं, ग्रोंठ कतरे हुए पान हैं, पेट पुरइन का पत्ता है, पैर केले के खम्भे हैं।' (रूपक)। कभी-कभी लोक-जीवन की यथार्थ उपमाएँ बहुत सुन्दर बन पड़ी हैं— 'ललाट में लगी हुई टिकुली तालाब में चमकती हुई चाल्हा मछली जैसी है।' कहीं-कहीं उपमाएँ बहुत यथार्थ हैं, जैसे बालक की पत्नी ग्रपने पित को चूहे की तरह ग्रौर देवरों को चीलर जैसे कहती है। इन ग्रप्रस्तुतों से उसके मन की ग्रुणा व्यंजित है। '

लोक-गीतों में उपमानों तथा श्रप्रस्तुतों की योजना किसी काव्यात्मक दृष्टि से न होने के कारण श्रलंकारों की स्थिति श्रनेक बार श्रस्पष्ट रहती है। जहाँ तक प्रकृति सम्बन्धी उपमानों के श्राधार पर ये प्रयोग हुए हैं उनमें सादृश्य, साधम्यं श्रौर बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव प्रधान है, श्रतः श्र्यांन्तरन्यास श्रौर उदाहरण के स्थान पर दृष्टान्त श्रौर प्रतिवस्तूपमा की स्थिति श्रधिक भलकती है। कभी श्रावृत्ति की प्रवृत्ति के कारण बिम्बप्रतिबिम्बोपमा जैसा प्रयोग प्रतिवस्तूपमा के निकट पहुँच जाता है—

चकवा मरल दह हो गइल सून, रावन के मरले लंका जेइसे सून।
यहाँ यदि 'चकवा मरने से दह सूना हुआ जिस प्रकार रावए। मरने से लंका' होता तो
प्रयोग उपमा ही होता, पर दो वाक्यों में उपमेय-उपमान की स्थिति है, श्रीर एक ही
साधारण धर्म की दो बार स्थिति है। लेकिन यह कथन अलग-अलग शब्दों में नहीं है,
जैसा प्रतिवस्तूपमा में होना चाहिए, अतः उदाहरण है, क्योंकि वाचक भी है। यहाँ
बिम्बप्रविविम्ब भाव के साथ वाचक नहीं है, अतः हष्टान्त है—

चानावा का घेरेले का काली बदरिया। तीन सौ साठि सखी घेरेले कन्हैया॥

तालावा में चमकेला चाल्हा मछ्छिया लिलारा पर टिकुली लमोरि ॥

(चारों पंक्तियों में दीपक है)

१. रा०त्रि०ः ग्रा०सा०ः सोहर ६५ ।

२. कृ०उ०; भो०ग्रा०; जतसार १८: विरहा ३७-

३. रा०त्रि०; या०सा०; विवाह के गीत ६७; १।

निम्नलिखित प्रयोग में उपमेय भ्रौर उपमान वाक्यों में शब्द-भेद द्वारा समान-धर्म कथन है।

साघ ही फुलले बेइलिया, साघ ही फूले कँवल हो। रानी साघ ही जन्मले होरलवा, साघ ही उठे सोहर हो।।

यहाँ उपमान-उपमेय वाक्यों में एक ही साधारण धर्म को 'फुलले', 'जन्मले' तथा 'उठे' भिन्न शब्दों से कहा गया है, ग्रतः प्रतिवस्तूपमा कहा जा सकता है। पर यहाँ उपमान-उपमेय वाक्यों में विम्बप्रतिविम्व भाव व्यजित नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, यद्यपि समान धर्म का कथन ग्रलग-ग्रलग रीति से नहीं है! इस भाव-व्यंजना के ग्रंतर्गत हष्टान्त का विम्बप्रतिविम्ब भाव का ग्राधार लिया गया है—

जइसींह ए श्रमवा गंगा न छछेली रेना। श्रोइसींह ए श्रमवा रोएलि बहिनियारे॥

यहाँ समर्थन के वाचक शब्द की स्थिति से उदाहरए। का भाव प्रधान है। इस भाव-व्यंजना में भी उदाहरए। है—

> जइसेहि घमवासे बेइलि सुखेले रेना। भ्रोइसींह ए सुखेले बहिनियाँ रेना।।

पर साधारण धर्म का दो बार कथन ग्रावृत्ति मात्र होने से उपमा की स्थिति भी सिद्ध हो सकती है। साधारणतः सामान्य विशेष के समर्थन की स्थिति में भी उपमेय-उपमान का बिम्ब-भाव ग्रधिक व्यंजित रहता है। यहाँ 'उहे गति' ग्रौर 'तलफेल' समान धर्म के ग्रलग कथन माने जाँय तो प्रस्तुत प्रयोग दृष्टान्त कहा जायगा—

> जइसे जल बिना तलफेल मीन; उहे गति मोर केकई कीत।

मात्र सामान्य समर्थन की दृष्टि से उदाहरण कहा जायगा । एक वाक्य मानने से केवल उपमा होगी।

विशेष से विशेष के समर्थन के भाव की प्रधानता से पिता की इस उक्ति में हष्टान्त माना जायगा—

बड़ ही घर देखि बेटी बिग्रहलीं, ना जानि छोट न बड़ ए। हरी-हरी जानि देखिलों ककरी के बितया, न जानि तीत कना मीठ ए।। इसी प्रकार—'ग्राम की बिगया में कोयल बोलती है, कचनार पर भौरा बोलता है ग्रीर दूल्हा ससुर जी के बाग में बोलता है' में उपमान-उपमेय वाक्यों में समान साधारण धर्म का वथन एक शब्द की ग्रावृत्ति से किया गया है ग्रीर वर्ष्य तथा ग्रवष्यं के समान

१. कृ० उ०; भो० ग्रा०; भजन २,६: विरद्दा ३४: सोहर १४;६: जोग ३;१४; १३;बारद २,२।

परिशिष्ट---२

धर्म 'बोलना' होने से दीयक माना जा सकता है। भ्रन्यत्र किसी वस्तु के बिना दूसरे के अशोभित होने से विनोक्ति का प्रयोग माना जायगा—'एक सौ ग्राम लागये, सवा सौ जामुन, पर एक कोयल बिन बिगया सुहावन नहीं लगती। सेज कैसी डसाभ्रो, प्रिय बिन कहाँ सुहावनी लगती है।'' परन्तु दोनों वाक्यों में बिम्ब भाव की व्यंजना भी है। लोक-गीतों में भ्रन्योक्ति की व्यापक प्रवृत्ति मिलती है, श्रौर कुछ भ्रन्योक्तियों में प्रकृति के सुन्दर उपमानों की योजना भी हुई है—

उड़ली चिरिइया भुरे भांग बहठिल ; राम नामवा के गोहराई। निचवा जो घूमत बाटे पानी रे बहेलिया, ऊपर बजवा रे मड़राई।।

इन प्रयोगों में ज्ञाताओं के कारण भेद के 'सर्प से डसे हुए पति' और 'अहश्य कृष्ण' भिन्न रूपों में विशात हैं---

> द्याहो रामा तोरा लेखे ननदी भइया ग्रलसइले हो रामा। मोरा लेखे; चानका छपित भइले हो रामा॥ ग्रथवा

श्रोहो रामा तोरा लेखे ग्वालिन मानिक हेरहले । मोरा लेखे, चान छियतवा हो रामा ॥

परन्तु यहाँ उल्लेख के साथ थ्रारोप का भाव प्रधान है, श्रतः मालारूपक भी हो सकता है। 'परन्तु यहाँ प्रस्तुत में श्रप्रस्तुत की भावना' का भाव मुख्यतः व्यंजित है, श्रीर, 'मोर लेखे' को वाचक स्वीकार कर इसे वस्तूत्प्रेक्षा कहना भी संगत लगता है। वैसे उत्प्रेक्षा जैसे कलात्मक प्रयोग लोक-गीतों की प्रकृति से श्रलग पड़ते हैं।

१. वही ; वही ; विवाह ४ ; ५ । रा० त्रि ; या० सा० ; विवाह ६२ ; १ : सोहर ७३ ।

२. कु० उ० ; भो० ग्रा० ; विरहा ३८ ।

३. नही ; नही ; चैता ४ ; ६ : १३ ; ४ !

# परिशिष्ट-- ३

## काव्य की ग्राधुनिक हिंड में प्रकृति

प्रकृति की समस्त परिकल्पनाओं में मानव भावबोध के विकास की समस्त स्थितियां इस प्रकार सम्बद्ध रही हैं कि उनके माध्यम से उसके सांस्कृतिक संचरण के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। परन्तु युग विशेष की प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना को उस युग के काव्य और विभिन्न कलाओं के माध्यम से ही जाना जा सकता है, इस कारण विभिन्न देशों और युगों के काव्य तथा कलाओं में जिस रूप में प्रकृति को ग्रहण किया गया है, उसके माध्यम से उनके दृष्टिकोण और संस्कार के अन्तर का विवेचन किया जा सकता है। योरप और भारत के काव्य और कलाओं में स्वीकृत प्रकृति परिकल्पनाओं के आधार पर उनकी सांस्कृतिक प्रवृत्ति के मोलिक अन्तर को समभा जा सकता है। यूरोप में प्रकृति अपने सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में जिस यथार्थ अनुकरण के स्तर पर परिकल्पित की गयी है, उससे उसकी भौतिकवादी यथार्थ पर प्रतिष्ठित जीवन-दृष्टि का इतिहास सम्बद्ध है। इसी प्रकार भारत में प्रकृति काल्पनिक आकार-प्रकार, रूप-रंगों में जिस आदर्श साहश्य रूप में परिकल्पित है, उससे उसकी शाश्वतवादी आध्यात्म तथा आदर्शमूला जीवन दृष्टि का विकास क्रम परिलक्षित होता है।

हमारे सम्पूर्ण जीवन की दृष्टि से ग्राष्ट्रिनिक युग बहुत महत्वपूर्ण रहा है। पिन्छम के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गहरे सम्पर्क ने हमारी जीवन की पद्धितयों, संस्कारों, विचारों ग्रीर यहां तक संवेदन के स्तर तक को बहुत दूर तक प्रभावित किया है। हमारा ग्राष्ट्रिनिक साहित्य इस नव-विकसित जीवन-दृष्टि से व्यापक रूप से स्फुरित ग्रीर संवेदित है। एक प्रकार ग्राधुनिक काव्य के विकास-क्रम में हम ग्रपनी संगठित ग्रीर विकसित होती दृष्टि के स्वरूप को देख सकते हैं। काव्य में प्रकृति का स्थान किसी न किसी रूप से सदा रक्षित रहा है, ग्रीर उसकी विभिन्न परिकल्पनाग्रों के काव्य-गत विकास-क्रम का सहारा ग्राधुनिक सांस्कृतिक ग्रान्दोलन के विकास के ग्रष्ट्ययन

के लिए लिया जा सका है। भारतेन्दु-युग से लेकर वर्तमान नयी कविता के युम तक की चेतना के विभिन्न स्तरों का प्रभाव इनकी प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना पर भी पड़ता रहा है।

भारतेन्दु-युग के काव्य की भाषा ब्रज थी, गद्य साहित्य के विभिन्न रूपों के विकास में इस युग के लेखकों की स्वच्छन्द ग्रोर मुक्त मनोवृत्ति का परिचय भ्रवश्य मिलता है। इस युग में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक चेतना का व्यापक विस्तार ग्रीर प्रसार होना ग्रारम्भ हो गया था, ग्रीर इस युग के लेखक में इसकी गहरी सम्पृतित देखी जा सकती है। ग्रपने युग के बन्धनों, रूढ़ियों ग्रीर परम्पराग्रों के प्रति सजग होकर भा इनमें विद्रोह की वह सिक्रय भावना ग्रीर व्यक्ति की मुक्ति का ग्राग्रह नहीं पाया जाता जो रोमांटिकों की विशेषता होती है। सुधार, परिष्कार उनकी प्रधान हिष्ट है, इसीसे भारतेन्दु-युग के लेखकों में स्वच्छन्दता ग्रीर मुक्ति के स्थान पर मौज ग्रीर छल्लास ग्रीषक है। यही कारण है कि यदि वे विचारों की मुक्ति की हिष्ट से ग्राधुनिक मनोवृत्ति के ग्रीधक निकट हैं तो भावना ग्रीर स्वभाव में वे सामन्ती भाव-भूमि पर ग्रीधक जान पड़ते हैं। काव्य में ब्रजभाषा के प्रयोग का मूल कारण भी यही है।

भारतेन्दु के काव्य में प्रकृति की परिकल्पना में सामन्ती युग की भावना अन्त-निहित है। उनकी प्रकृति कहीं रीति के उद्दीपन-विभाव के रूप में; कहीं भिक्तकालीन प्रभु की भावना से प्रतिभासित या आन्दोलित, और कहीं-कहीं संस्कृत साहित्य की चित्रमत्ता के साथ प्रस्तुत हुई है, पर रोमांटिक भावावेग, कल्पना, सौन्दर्य और प्राण्वेग के साथ अंकित नहीं किया गया है। कही-कहीं प्रकृति अपने सहज रूप में आ गयी है—

'देख, भूमि चारो ग्रोर हरी-भरी हो रही है। नदी-नाले, बावली-तालाब सब भर गये। पच्छी लोग पर समेटे पत्तों की ग्राड़ में चुपचाप सकपके से होकर बैठे हैं। बीरबहूटी ग्रौर जुगनूँ पारी-पारी रात ग्रौर दिन को इघर-उघर बहुत दिखाई पड़ते हैं। नदियों के करारे घमाघम टूट कर गिरते हैं।' इस चित्र में लेखक ने प्रकृति का स्वतन्त्र रूप ग्रंकित किया है। पर यह दृष्टि व्यापक प्रकृति के रूप में परिलक्षित नहीं होती। इसके ग्रतिरिक्त यह गद्य में विणित है ग्रौर ग्रन्ततः—'वियोगियों को तो मानों छोटा प्रलय-काल ही ग्राया है', की भावना से सम्बद्ध है। भारतेन्दु में प्रकृति-वर्णन की व्यापक प्रवृत्ति रीतिकालीन उक्ति-वैचित्र्य ग्रथवा ग्रालम्बन-सम्बन्धी भाव-व्यंजना की है।

> तरिन तनूजा-तट तमाल तक्वर बहु छाए। भूके कूल सों जल-परसन-हित मनहुँ सुहाये।।

१. श्री चन्द्रावली; हरिश्चन्द्र; श्रंक २,३।

२. वही; वही; श्रंक २।

### किघों मुकुर में लखत उभकि सब निज-निज सोभा । के प्रनवत जल जानि परम पावन फल लोभा ॥

भारतेन्द्र-यूग के बाद हिन्दी-काव्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में खड़ी बोली का प्रयोग काव्य में प्रचलित हुया। इसके साथ हिन्दी काव्य की प्रकृति में मामूल परिवर्तन घटित हुम्रा। काव्य की प्रतिष्ठा में पुनरुत्थान-यूग की भावना के अनुरूप काव्य की प्राचीन परस्परा श्रौर प्रतिमानों का महत्व स्वीकृत हम्रा । प्राचीन काव्य के रूप तथा आदशों को प्राचीन गौरवशाली महान चरित्रों के साथ स्वीकार िकया गया, पर<sup>े</sup>उनकी सम्पूर्ण योजना के माध्यम से नयी परिस्थिति, भावनाम्रों तथा ग्रादर्शों को नये संदर्भों के साथ व्यंजित करने का प्रयत्न किया गया। इस स्थिति का प्रभाव द्विवेदी युग के प्रमुख किवयों, ग्रयोध्या सिंह उपाध्याय, रामचरित उपाध्याय तथा मैथिलीशरण गृप्त की प्रकृति परिकल्ःना पर भी देखा जा सकता है। इन कवियों ने संस्कृत का अनुसरएा एक सीमा तक ही किया है। इनके काव्य में प्रकृति के स्थल प्रस्तुत होते हैं, पर कथा-वस्तु की ग्रनिवार्य भूमिका के रूप में, केवल वर्णन-सौन्दर्य तथा कौशल के लिए नहीं। इस यूग के किवयों में कथात्मक योजना का संस्कार पाइचात्य साहित्य से प्रहीत है, यद्यपि उनकी शैली तथा शिल्प भारतीय महाकाव्यों के भ्रादर्श पर स्वीकृत है। इस कारए। जहाँ तक 'प्रियप्रवास' तथा 'साकेत' जैसे काव्यों में प्रकृति के स्थान का प्रश्न है, प्रकृति कथा के नितान्त ग्रंग के रूप में उपस्थित हुई है। इनमें कहीं भी केवल वर्णन-सौन्दर्य की दृष्टि से प्रकृति का ग्रंकन नहीं हम्रा है।

प्रायः इन महाकाव्यों अथवा कथा-काव्यों में प्रकृति देश-काल की कथागत परिस्थितियों को प्रस्तुत करने के लिए अंकित है और इस प्रकार अपने वर्णनात्मक रूप में प्रकृति वस्तु-परक आधार है। कभी-कभी प्रकृति के सम्पर्क से पात्र उसके प्रति सजग भाव से उन्मुख भी होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में किसी आन्तरिक भाव से उद्देलित होने के स्थान पर उनमें कौतुक की भावना अथवा शिक्षा की हष्टि उभरती है। इनमें अनेक स्थलों पर प्रकृति-वर्णना के माध्यम से कथा की घटनाओं और चित्रों के मनोभावों का प्रतिबिम्बन, प्रसरण अथवा प्रतिछाया व्यंजित की जाती है। ऐसा अनुकूल और प्रतिकृत दोनों हिष्टयों से हुआ है, और कभी यह व्यंजना प्रकृति की भूमिका में निहित हुई है तथा कभी सम्मुख फैली हुई प्रकृति के माध्यम से। में

१. वही; वही; श्रंक ३।

२. प्रियप्रवासः अवोध्यासिंह उपाध्यायः सर्ग १,३ श्रादि ।

३. साकेतः मैथिलीशरण गुप्तः सर्ग ५, यमुना-तटः ५ पर्णकुटी ।

४. साकेतः सर्ग = । प्रियप्रवासः सर्ग ५ ।

३८८ परिशिष्ट—३

परन्तु इस प्रकार की व्यंजना प्रकृति के अपने स्वतन्त्र जीवन के प्रत्यक्ष आरोप के द्वारा हुई है।

महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संस्कृत काव्य की परम्परा के ग्राधार पर प्रकृति के स्वतन्त्र सौन्दर्य को स्वीकार किया है। पर उनके लिए प्रकृति का सौन्दर्य वस्तुपरक चित्रांकन से ग्राधक नहीं रहा है। रामचन्द्र शुक्त ने रीतिकालीन प्रकृति के मात्र उद्दीपन रूप के विरोध में उसके ग्रालम्बन रूप की स्थापना की है। इस दृष्टि से उन्होंने प्रकृति के स्वतन्त्र जीवन को रोमांटिक भावना के ग्रनुसार ग्रहण किया है, यद्यपि ग्रपनी दृष्टि में मूलत: संस्कारवादी होने के कारण वह प्रकृति के स्वतन्त्र जीवन की ग्रोर उन्मुख तो हुए—

कविता, वह हाथ उठाए हुए, चिलए किववृन्द ! बुलाती वहाँ।'
पर उसके प्रति उनकी हिष्ट स्वच्छंद और मुक्त नहीं हो सकी। अपनी 'हृदय का मधुर भार' नामक किवता में वह प्रकृति के प्रति आकिषत होकर भी उसका मात्र वर्णन प्रस्तुत कर सके हैं, इस वर्णनात्मकता में उपदेश वृत्ति का परिचय ही मिलता है। परन्तु जिस प्रकार द्विवेदी जी की प्रेरणा के आधार पर लिखे गये काव्यों में प्रकृति काव्य की कथात्मक योजना का अंग होकर उपस्थित हुई, उसी प्रकार शुक्ल जी के इस आह्वान का प्रभाव रोमांटिक मनोभाव के किवयों पर देखा जा सक्ता है।

जिन किवयों का उल्लेख किया गया है उनमें भी रोमांटिक भाव की भलक एकदम न मिलती हो, ऐसा नहीं है। समस्त वर्णनात्मकता के बीच प्रकृति का अपने रंग-रूपों में स्वतन्त्र रूप कई स्थलों पर प्रस्तुत हो गया है जो इस भावना से एक स्तर पर सम्बद्ध माना जा सकता है। परन्तु इस युग की अन्तर्वर्ती रोमांटिक काव्यधारा में प्रकृति का रूप अपेक्षाकृत अधिक मुवत है और उसमें भावोल्लास, भावविभोरता तथा आत्मतल्लीनता आदि की प्रवृत्ति इसी स्तर की है। श्रीधर पाठक में प्रकृति के प्रति इस दृष्टि का विकास सर्वप्रथम मिलता है। जिस प्रकार उन्होंने प्रेम के व्यापक और आदर्श रूप की अभिव्यक्ति स्वच्छन्द रूप में की है, उसी प्रकार प्रकृति को भी उन्होंने उसके स्वतन्त्र रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने प्रकृति को साधारण और सहज स्थितियों में भी स्वीकार किया। काव्य में खड़ी-बोली रूप के प्रयोग की प्रारम्भिक स्थिति के कारण श्रीधर पाठक में व्यंजना शक्ति का विकास नहीं हो पाया था, इस कारण उनके प्रकृति चित्रण में रोमांटिक भावोल्लास आदि की व्यंजना ऊने स्तर की

१. रामचन्द्र शुक्ल; श्रामंत्रण ।

२. एकान्तवासी योगी श्रीर स्वर्गीय वीगा में ।

३. गुनवन्त हेमन्त तथा सान्ध्य भ्रटन में ।

नहीं हो सकी है। उल्लेखात्मक वर्णन शैली के साथ कहीं-कहीं प्राचीन ढंग के ग्रालं-कारिक प्रयोग मिलते हैं, पर इस सहज वर्णन में पर्यवेक्षण, वातःवरण-निर्माण तथा भाव-ग्रहण की शक्ति ग्रवश्य व्यक्त होती है—

> उस विमल विम्ब से श्रनित ही दूर, उस समय एक व्योम में विन्दु सा लख पड़ा स्याह था रंग कुछ गोल गति जेलता किया श्रति रंग में भग उसने खड़ा; उतरते उतरते श्रा रहा था उधर जिघर को शून्य सुनसान थल था पड़ा।

इसमें भाषा ग्रीर छन्द का मुक्त प्रयोग भावानुकूल है। प्रकृति के प्रति व्यापक मानवीय सहानुभूति ग्रीर संवेदनशीलता की दृष्टि से रोमांटिक भावना का प्रारम्भिक रूप लोचनप्रसाद पाण्डेय तथा रूपनारायण पाण्डेय जैसे कवियों में मिलने लगता है।

रामनरेश त्रिपाठी में भाषा और व्यंजना की हृष्टि से इस भावना का अगला चरण परिलक्षित होता है। इनके खण्ड-कथा-काव्यों में आदर्श प्रेन का कालानिक स्वच्छन्द स्वरू है और उमीके अनुका प्रकृति का मुक्त भावाकुल सौन्दर्य भी। उद्दे के काव्य में प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति सह र निज्ञासा और आकर्षण का रोमांटिक भाव सर्वत्र व्याप्त है। इनके आदर्श प्रेमियों में प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति अनन्त आकर्षण है, उसके राशि-राशि विखरे हुए सौन्दर्य के सम्मुख वे आनन्दोल्लिसत होकर भावातिरेक की मनःस्थिति में सब कुछ भूल जाना चाहते हैं। वे वास्त्र मे रोमांटिक भाव के प्रकृति-प्रेनी कहे जा सकते हैं! इन प्रकृति-सौन्दर्य के प्रेम में सहचरण की भावना भी अन्त-निहित्त है। इनमें प्रकृति के साथ रहने की, उसके सौन्दर्य के साक्षात्कार की तथा आत्मविस्मृत होकर उसके सहचरण की अवस्य भावना पायी जाती है। जैसे प्रकृति-सौन्दर्य के उपभोग की कामना से मनुष्य उससे एकरस होना चाहता है—

प्रतिक्षरा नूतन वेष बनाकर रंग क्रिया निराला, रिव के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारित माला। नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में बिक्क यही चाहता मन है।

यहाँ प्रकृति का सौन्दर्य व्यापक विश्व-प्रेम के गालम्बन के समान है। कथा-काव्य होने

१. सान्ध्य-त्र्रटनः श्रीधर् पाठकः 🗁 💆 🗁 🗀

२. मृगी-दुःखमोचनः लो॰पा॰। वनविहंगम श्रौर दलित कुसुमः रू० पा॰।

३. मिननः पथिकः खप्न ।

४. पथिकः वश्व-सुषमा ।

कै नाते इन काव्यों में प्रकृति भावों से प्रसरित और प्रतिबिम्बित ग्रंकित हुई है; इस प्रकार के प्रयोग में उद्दीपन या आरोप के स्थान पर भावोद्वेलन की स्थिति है। ऐसी स्थितियों में प्रकृति मानवीय संवेदना के प्रति गहन सहानुभूति के साथ व्यंजित हुई है—

> श्रद्धं निशा में तारागरा से प्रतिबिम्बित श्रित निर्मल जलमय। नील भील के कलित कूल पर मनोव्यंश्रा का लेकर श्राथय।। नीरवता में श्रतस्तल का मर्म करुए। स्वर लहरी में भर। प्रेम जगायां करता था वह विरही विरह-गीत गा-गाकर।।

परन्तु सौन्दर्य तथा प्रेम की इस विश्व-व्यापी भावना से इन काव्यों में कर्तव्य का पथ (राष्ट्र प्रेम, लोक-प्रेम) ही प्रशस्त होता है। प्रकृति का समस्त सौन्दर्य श्रोर प्रेम इन काव्यों के नायकों में अन्ततः देश-प्रेम की प्रेरणा बन जाता है श्रोर वे दीन-हीन जनता की मुक्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं। वस्तुतः इन खण्ड-काव्यों में प्रेम, स्वाधीनता तथा प्रकृति श्रादि की दृष्टियों से शुद्ध रोमांटिक भावना की श्रभिव्यक्ति मिलती है।

द्विवेदी-युग की इस अन्तर्वर्ती घारा का प्रवाह छायावादी काव्यान्दोलन के अन्तर्गत चलता रहा है और गुरुभक्त सिंह, मुकुटघर पाण्डेय तथा सियारामशरण गुप्त जैसे कवियों के काव्य में उसको देखा जा सकता है। इन कवियों में प्रकृति के मुक्त जीवन के प्रति गहन सहानुभूति है। इस कारण प्रकृति के रूपों, उपकरणों तथा जीवों के प्रति सहज जिज्ञासा और आत्मीय संवेदन इनके काव्य में मिलता है। इनके काव्य में प्रकृति मानवीय भावों के साथ अनेक सूक्ष्म संकेतों और व्यंजनाओं में प्रस्तुत हुई है। पिछले कवियों में भावोल्लास, सीन्दर्याक प्रणा और भावातिरेक के क्षणों में भी प्रकृति कथा का आधार या पृष्ठभूमि थी, पर इनमें प्रकृति और जीवन एक-दूसरे में अन्तर्घटित और सिन्निवष्ट हैं, दोनों एक ही मन स्थिति, एक ही भावोद्देलन से स्फुरित होते हैं। गुरु भक्तसिह की मूल प्रवृत्ति कथात्मक शैली में अपने को व्यक्त करने की है, पर उनके प्रबन्ध-काव्यों में भी प्रगीत्यात्मक संवेग और सघनता है। इस कि में भाषा, शैली और भाव-व्यंजना की हिन्ट से पूर्ण रोमांटिक उत्कर्ष देखा जा सकता है, केवल प्रगीति कष्ट्य की आत्माभिव्यक्ति तथा मनसपरकता का पूर्ण विकास इनके

निस्सहाय निरुपाय कहाँ हैं बैठे चिन्ता-मग्म दीम जन; उनके मध्य खड़े हरि के पद पंकज के मिलते हैं दर्शन।।

५. खन्न; प्रेम-वेदनाः द्विविधा---

काव्य में नहीं हो सका है। इनके काव्य में प्रकृति और जीवन एक-दूसरे से अभिन्न होकर प्रस्तुत हुए हैं—

> पर्वत के चरणों में लिपटी वह हरी भरी जो घाटी है, जिसमें भरने की भर भर है, फूलों ही से जो पाटी है। उसके तट से सुरस्य भूपर, भाड़ी के भिलमिल घूँघट में। है नयी कली इक भांक रही लिपटी घासों के ही पट में।।

प्रकृति अपने जीवन में मुक्त, स्वच्छन्द और आवेगपूर्ण है तथा उसके इस जीवन में कित के मन का उल्लास और आन्दोलन व्यंजित है। इस समता या समानान्तरता को मानव जीवन के आरीप के रूप में नहीं लिया जा सकता। यह प्रकृति का अपना जीवन है, सौन्दर्य है, स्पन्दन है जो मनुष्य को उत्सुक, जिज्ञासु और उद्वेलित करता है—

हरियाली से भरी हुई है घाटी की गहराई जिसमें खग कूजन की घारा फिरती है लहराई। शिखाखंड में मूर्ति बनाती, घार वारि छेनी से मग में एक कुछ कह लेती है, भोली मृगनयनी से।

इस किव में प्रकृति की कोमल कल्पना और भावना का उचित सामंजस्य भी परि-लक्षित होने लगा है। सियारामशरण गुप्त के काव्यों में प्रकृति का निर्भर सौन्दर्य, ग्रानन्द ग्रीर उसकी भावाकुलता है, साथ प्रकृति के प्रति सहचरण की भावना भी पाई जाती है—

किन्तु प्रिये, घारा यह निर्भारित हृषविग उद्देशित कैसी बही जाती है! अपर से दूट दूट, प्रस्तर कठोर भुज-बन्धनों से छूट छूट, विषम घरा में सम नृत्य कर गाती है।

मुकुटघर पाण्डेय के साथ सियारामशरण गुप्त में प्रकृति के प्रति प्रगीति-भावना के बात्मानुभव के साथ स्वच्छंर मनोभावों का ग्राभिकाकीकरण मिलता है। इन्होंने प्रकृति

न र पे **१८ मूख्याँ। शुक्रासिकानेबर का श्रीपान** के प्रतासिक प्रार्थित है। या १५८ वर्षा १५

२. वहीः शैलबाला ।

३. उदाहरणार्थ--श्रम्बुधि कुमार ।

४. सि॰ गु॰: मंजुघोष । कविता-संग्रहों में—दुर्वादल, श्राद्रां, मृष्मयी श्रादि में प्रकृति संबंधी कविताएँ हैं।

के चर-ग्रचर रूपों के साथ ग्रपनी निजी सहानुभूति को व्यंजित किया है, ग्रौर ग्रात्मीयता के वातावरण में उनका भावपूर्ण ग्रकन किया है। मुह्टधर पाण्डेय ने सम्भवतः प्रकृति के इस स्मांटिक भाव को सर्वप्रथम प्रगीति मन स्थिति में स्वीकार किया है—

बता मुक्ते ये विहग विदेशी ! ग्रपने जी की बात,
पिछड़ा था तू कहाँ, ग्रा रहा जो कर इतनी रात ?
इस नीरव घटिका में उड़ता है तू चिन्तित गात,
पिछड़ा था तू कहाँ हुई क्यों तुक्तको इतनी रात । (कुररी के प्रति)

इस सीमा तक विकसित हो जाने पर भी रोमांटिक ग्रान्दोलन ग्रव तक पूर्णतः संघटित नहीं हो पाया था। परम्पराग्रों से विद्रोह, ग्रात्मानुभव की ग्राभव्यिक्त, कल्पना की स्वेच्छदता, जीवन ग्रीर जगत् के प्रति नवीन ग्राकर्षण, सूक्ष्म सौन्दर्य-बोध ग्रादि ऐसे तत्व हैं जिनका समावेश छायावादी काव्य में ही सर्वप्रथम हुगा। प्रगीति भावना तथा मनसपरकता का विकास भी इसी काव्य में देखा जाता है। इसी कारण छायावादी काव्य में प्रकृति ग्रपने जीवित ग्रीर स्पदित रूप में मुक्त ग्रीर स्वच्छद चित्रित है। वस्तुनः छायावादी कवियों ने व्यक्ति-स्वतन्त्रता, सौन्दर्य की उपासना, दिव्यता तथा महानता जैसे ग्रपने ग्रादशों को प्रकृति की परिकल्पना में सिद्ध करने का उपक्रम किया है। प्रारम्भ में प्रकृति के भावमय, कोमल तथा गतिशील सौन्दर्य के प्रति कि ग्रवन्त करनील ग्रीर जिज्ञासु हुग्रा है। सुमित्रानन्दन पंत में प्रकृति के प्रति यह भावना विशेष रूप से पायी जातो है। इस जिज्ञासा ग्रथा प्रश्नशीलता में प्रकृति सहज रूप में ग्राक्षित करती है, किसी रहस्य भावना से नहीं—

शांत सरोवर का उर किस इच्छा से लहरा कर हो उठता चंचल, चंचल ?

छायावादी किव कल्पनाजीवी और स्वप्नदर्शी है, इस कारण उसके लिए समस्त प्रकृति उसकी मुक्त कल्पना का क्षेत्र रही है और उसने उसमें अपने स्वप्नों के छायाविम्बों को अंकित किया है। पिछुने रोमांटिक भाव से प्रभावित किवयों ने प्रकृति को अपने सहज जीवन तथा भावीं के स्तर पर प्रह्णा किया था, पर इन कवियों ने प्रकृति को जिस क्यापक चेतना से उद्भासित अंकित किया है, वह कल्पनात्मक सोन्दर्यवोध से अनु-प्राणित है।

१. जिज्ञासा, मौन-निमंत्रण, काला बादल जैसी कविताओं में ; जिज्ञासा से ।

मुख्यतः प्रगीत्यात्मक काव्य होने के कारण छायावादी काव्य में प्रकृति का चित्रमय दृश्य-विधान, पृष्ठभूमि रूप में ग्रंकन ग्रयवा स्वतन्त्र ग्रालम्बन रूप बहुत कम मिलता है। 'कामायनी' जैसे महाकाव्य में प्रकृति चित्रण का यह रूप यत्र तत्र ही ग्रंकित है, यद्यपि उसकी समस्त रंगस्थली प्रकृति ही है। ये वर्णन बहुत संक्षिप्त हैं, प्रारम्भ में हिमालय का वर्णन श्रीर इसी प्रकार मनुश्रद्धा ग्रादि की यात्रा के प्रसंग में भी हिमालय का चित्रण है—

> नीचे जलघर दौड़ रहे थे सुन्दर सुरघतु माला पहने कुंजर कलभ सहरा इठलाते चमकाते चषला के गहने।

परन्तु इन चित्रगों में प्रकृति के सहज रूप के स्थान पर अलकृत आदर्श-रूप है। प्रसाद में प्रकृति के स्वच्छंद रूप का अभाव है, उम्होंने मानवीय भावों के सूक्ष्म सौन्दर्य को व्यंजित करने के लिए प्रस्तुत रूप में व्यापक प्रकृति का प्रतीक विधान किया है। यह 'कामायनी' के 'श्रद्धा', 'काम', 'वासना', तथा 'लज्जा' आदि सर्गों के प्रतीक-विधान में देखा जा सकता है। सर्ग के सर्ग मे भागों की कोमन और सूक्ष्म सौन्दर्य व्यंजना के लिए प्रकृति प्रतीकों की प्रतुत रूप में योजना की गयी है—

> नव नील कुंज हैं भीम रहे, कुसुमों की कथा न बन्द हुई, है अन्तिक्ष आमोद भरा हिम कलिका ही मकरन्द हुई।

इस प्रकार की भाव-व्यंजना के लिए प्रकृति-प्रतीकों का प्रस्तुत-विधान ग्रन्य छायावादी किवयों में भी मिलता है। पत की 'ग्रनंग', 'उच्छ्वास', 'ग्राँसू', तथा 'मधुवन' जैसी किवताग्रों में ऐसा ही प्रयोग है, पर पंत का विम्वविधान प्रसाद के समान जिटल नहीं है, उसमें सीधी भावव्यंजना हो सकी है और व्यापक सवेदन को प्रकृति के माध्यम से व्यक्त किया गया है। उनका प्रमुख कारण है कि पत की इन कविताग्रों में भी एक कोर प्रकृति प्रत्यक्ष ग्रीर प्रस्तुत है तथा दूसरी ग्रीर भावों का ग्राधार सदा परोक्ष में

१. कामायनी ; रहस्य । इसी प्रकार 'दर्शनः छंड में ।

२. वही ; काम । ५त की 'म्रानंग' किता तुर्लेन ये हैं, उदा०-

<sup>्</sup>रफूट पृक्ष कलिका के उर से सहसा सौरभ का उद्गार, गंध मुख्ध हो अंध सम्बर्ध लगा धिरकने विविध प्रकार।

, , , - , ,

नहीं रहा है। इसी कारण इन प्रकृति रूपों में रीमांटिक भावना की स्वच्छंदता है। कवि ने प्रकृति की सौन्दर्य-कल्पना के ग्रनेक प्रतीक-चित्रों को मुक्त रूप से प्रस्तुत किया है और बीच बीच में ग्रपने भावों को रखकर उनको उन्हीं की व्यंजना से सन्निहित कर दिया है---

सिसकते, ग्रस्थिर मानस से बाल बादल-सा उठकर श्राज सरल, ग्रस्फुट उच्छ वास । भपने छाया के पंखों में (नीरव घोष भरे शखों में) मेरे ब्राँसू गूंथ, फैल गंभीर सेघ-सा. १८३ - १४४२ व **धाच्छादित कर ले आरा, श्राकाञ्च 📢** १९१५ व 🥍 १

छायाबादी निव ने प्रकृति को अपने जीवन के अंग के रूप में स्वीकार किया है, प्रकृति उसके लिए ग्रनुभव या संवेदन की वस्तु-रूप ग्रालम्बन मात्र नहीं है, वरन् उसका व्यापक कल्पना-क्षेत्र है। ग्रनुभूति के स्तर पर वह कवि के जीवन से ग्रिभिन्न होकर उपस्थित हुई है । प्रकृति की समस्त सौन्दर्य-कल्पना में कवि का सूक्ष्म-भाव निहित रहता है---

ब्राह्माद, प्रेम श्रौ' यौवन का नव स्वर्ग, सद्य सौन्दर्य सुष्टि, मंजरित प्रकृति मुक्तित दिगंत, . कूजन गुंजन की व्योम वृष्टि। र

कभी रूप ग्रीर भाव की व्यंजना के ग्राम्नार पर प्रकृति वित्र ग्रपने समस्त वातावरस की सजीवता के साथ प्रस्तृत होता है। पंत की 'संध्या', तथा 'चाँदनी' जैसी कविताओं में ग्रौर निराला की 'संघ्या-सुन्दरी' कविता में यद्यपि मानवीय रूप ग्रौर भाव का आरोप एक सीमा तक प्रकृति पर किया गया है, फिर भी प्रकृति का चित्र ग्रधिक भाव-मय रूप में सामने बाता है। निराला की कविता में वर्ण-मैत्री तथा प्रतीक-योजना से संख्या का वातावरण अपनी समस्त भाव-स्थितियों के साथ अकित हो गया है-

ब्रलसता की-सी लता किन्तु कोमलता की वह कली संसी नीरवता के कन्चे पर डाले बांह छाह-सी धम्बर-पथ से चली।

१. पल्लविनीः पंतः उच्छवास ।

२. बही; बही; श्रल्मोड़े का वसन्त ।

परन्तु प्रकृति के इस प्रकार के भागवत सौन्दर्य-चित्रों की अपेक्षा इन कवियों में मानवीय रूपाकार, भाव-स्थितियों तथा मधु-क्रीड़ाओं को प्रकृति पर ग्रारोपित करने की प्रवृत्ति ग्रधिक मिलती है। ऐसा ग्रवश्य है कि यह ग्रारोप स्थूल ग्रौर परम्परागत न होकर सुक्ष्म कल्पनात्मक प्रतीकों, संकेतों ग्रीर भाव-व्यंजनाग्रों के ग्राघार पर हुग्रा है । वस्तुतः छायावादी काव्य शिल्पगत संस्कारों के प्रति ग्रत्यिक सज्ज रहा है, इस कारण उसमें भावात्मक मुक्ति के स्थान पर कलात्मक वैचित्र्य का आग्रह प्रारम्भ से आ गया है ग्रीर लाक्षरिएक व्यंजना, नये ग्रलंकरण, नये प्रतीक-विधान का विशेष विकास हुग्रा है। इससे भाषा की व्यंजक शक्ति तो बढ़ी ही, पर रोमांटिक मनोभाव का वैसा विकास नहीं हो सका । इन कवियों की भ्रानेक कविताओं में मानवीय शरीर का, मधु-कींड़ायों का तथा संवेगों का सांगीपांग ग्रारीप प्रकृति पर हुमा है। ऐसा ग्रवस्य है कि इस प्रकार के आरोगों में कवि की व्यापक भावभूमि के कारण रूप-चित्र के स्थान पर भावोद्देलन की व्यंजना प्रमुख हो गयी है। निराला की 'जुही की कली' में प्रकृति की ऐसी ही सांगोपांग योजना हुई, जिसमें भावावेग के कारण नया सौन्दर्य-बोध है। पंत ने 'वसंत' ग्रीर 'वीचि विलास' में इसी प्रकार की कल्पनाएँ की हैं। प्रसाद में यह प्रवृत्ति अत्यधिक पायी जाती है। दस भ्रारोप की वृत्ति के कारण भ्रनेक बार प्रकृति लाक्ष-रिंगिक तथा प्रतीक-शैली में बर्ण्य-विषय मात्र रह जाती है, जब कि रोमांटिक कवि प्रकृति को मनुष्य के जीवन तथा भावनात्रों में स्वतः स्फूरण की भावस्थिति में ग्रकित करता है।

कभी-कभी कल्पना का श्रतिरेक श्रीर लाक्षणिक वैचित्र्य का श्राग्रह विस्तृत प्रकृति-चित्रों की योजना में प्रकट हुआ है। पंत की 'संच्या-तारा' श्रीर 'नौका-विहार' जैसी कविताशों में प्रकृति के भावमय वातावरण, काल्पनिक सौन्दर्य तथा विम्वमय चित्र-विचान के साथ यह प्रवृत्ति भी परिलक्षित होती है। परन्तु इनमें कवि के श्राच्यास्म सत्यों को निहित करने के मोह ने प्रकृति के जीवन तथा सौन्दर्य को, जो सामान्यतः कित्रता में प्रस्तुत है, ग्रप्रस्तुत प्रतीक-विधान के समान ग्रप्रमुख करके कविता की भावा-त्मक व्यंजना को हल्का कर दिया है। इन कविताशों के प्रारम्भ में प्रकृति का सजीव श्रीर भावमय चित्र है— 'नीरव प्रशांत संख्या में साहा बन प्रान्त हूवा है। पत्रों के ग्रान्त ग्रघरों पर वन का निखल मेमर सो गया, जैसे वीला के तारों में स्थर सो जाय।' इसी प्रकार—'शांत, स्निष्म भीर ज्योत्स्ना से खुज्ज्वल तथा ग्रप्लक ग्रनन्त नीरव भूतल पर ग्रीष्म से विरल गंगा दुख श्रवल सैनत क्रय्या पर श्रांत, क्लांत तथा निश्चल लेटी है।' दूसरे चित्र में ग्रारोप की भावना ग्रधिक है, पर दोनों में प्रकृति का रूप ग्रीर भाव दोनों सचनता से व्यंजित हैं। जहाँ तक जीवन ग्रीर भावना की समा-

प्रसाद; ब.ती विभावरी जाग री, लाज भरा सौन्दर्य, मलयानल तथा नीरद श्रादि ।

नान्तर व्यंजनाएँ हैं जलपना का सौन्दयं श्रभिवृद्ध ही हुन्ना है—

हुलंभ रे दुलंभ श्रपनापन, लगता यह निखल विश्व निजंन,

वह निष्फल हुन्छा से निधंन !

#### धयवा

बह कौन बिहग ? क्या विकल कोक, उड़ता, हरने निज विरह शोक ? छाया की कोकी को दिसेक;

परन्तु ग्रन्ततः 'ग्रात्म', 'जग दर्शन', 'ग्रन्तित्व-ज्ञान', 'शाश्वत जीवन' ग्रीर 'ग्रमरत्व दान' ग्रादि के दार्शनिक चिन्तन से काव्यात्मक ग्रनुभूति बोभिल हो उठी है।

जिन किताओं में प्रकृति के साथ व्यापक भाव-व्यंजना है उनका वातावरण अधिक सहज और मुक्त है। पंत की 'हिलोरों का गीत,' 'प्रथम रिभ्म' तथा 'वादल' आदि प्रगीतियों में प्रकृति मानव जीवन के साथ संचरण करती हुई अनुप्राणित है। उनकी कीड़ा, गिन, संचरण, स्पंदन, संतरण, स्फुरण ग्रादि किव की कोमल कल्पनाओं को जीवन के साक्षात्कार से संवेदित करने हैं। यह ग्राव्य है किव ने जिस प्रकार यथ थं से दूर ग्राने जीवन को कल्पना-लोक में रखा है, उसी स्तर पर उसने प्रकृति के सौन्दर्य को भी स्वीकार किया है। निराला ने ग्राने 'वादल राग' में प्रकृति की शक्ति और गित के ग्राधार पर जीवन के कठोर यथार्थ का ग्रावाहन किया है—

इस मरोर से—इसी शोरसे— सघन घोर, गुरु, गहन रोरसे मुक्ते गगन का दिखा सघन वह छोर! राग ग्रमर! ग्रम्बर में भर निज रोर!

यह कि के व्यक्तित्व की इस रूप में अभिव्यक्ति है। पर पत का व्यक्तित्व अपनी कोमलता में करानाओं में विचरणकील रहा है। जीवन और प्रकृति का परिवर्तनशील और कठोर यथार्थ रूप किव के सम्मुख कभी ही प्रस्तुत हुआ है, और 'परिवर्तन' तथा 'द्रुत अरो' जैसी किविताओं में उसका बदला हुआ यह मनोभाव व्यजित हुआ है। परन्तु किव परिवर्तन तथा पत्भर की कामना नये जीवन की सम्भावना के आधार पर कर सका है—

किंका र जाल जग में फैने फिर नवल र्राधर,—पल्लब लाली !

पलन विशेष पंता संध्या तरा, नौका विहार ।

२. पर्रमल, निराला; बादल राग ।

## प्राणों के मर्मर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली !

पंत में प्रकृति-सहचरण की भावना भी मिलती है, यह उनके प्रकृति के साहचर्य का परिणाम है। किव 'विहग कुमारी' से उसके 'सोने के गान के विषय में प्रश्नशील होता है और 'विहग बाला' को 'सखी' के समान सम्बोधित करता है। परन्तु इस साहचर्य में किव के मन का प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति आकर्षण और कौतूहल ही व्यक्त हुआ है और वह प्रकृति के समान अपने जीवन को भी कल्पनाओं से अनु-प्राणित करता है।

छायावादी काव्य में प्रकृति की रोमांटिक परिकल्पना में इस युग के नव्य ग्रध्यात्मवाद का व्यापक प्रभाव परिलक्षित हम्रा है। फलस्वरूप प्रकृति की रोमांटिक सर्वचेतनावादी परिकल्पना के साथ छायावादी कवियों में प्रकृति के जीवन-प्रवाह में श्राध्यात्मिक भाव-बोध के प्रतीक श्रीर ग्रर्थ के संकेत प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति विकसित हुई है। साधना तथा व्यक्तिगत ईश्वर सम्बन्धी विश्वास के स्रभाव में इस ग्राघ्यात्मिक व्यंजना को सर्वेश्वरवादी ग्रथवा रहस्यवादी कहना संगत नहीं है, पर रोमांटिक प्रकृतिवाद से इसका ग्रन्तर स्पष्ट है। छायावादी जब प्रकृति की चेतना, कल्पना और सौन्दर्य में किसी व्यापक सत्ता का (जो प्रकृति से अतिरिक्त है) आभास पाता है, रोमांटिक कवि से उसका अन्तर हो जाता है, क्योंकि उसकी स्वच्छन्द भावना में प्रकृति उसके ग्रपने जीवन के समान श्रनुभूत, संवेद्य तथा साक्षात्कृत है । पंत में इस भावभूमि की प्रारम्भिक स्थिति मिलती है। वे प्रकृति के प्रति जिज्ञास ग्रीर कौतुक भाव से यह संकेत ग्रहण करते हैं। <sup>3</sup> कभी प्रकृति पर ग्रव्यवत प्रिय के ग्रारोप से यह भाव व्यंजित हुआ है। निराला में ऐसे प्रयोग हैं, पर प्रसाद में यह प्रवृत्ति बहुत व्यापक है। महादेवी के काव्य में प्रकृति या तो व्यापक अव्यक्त सत्ता के संकेत ग्रहण कराने के भाव से प्रस्तुत हुई है या उस ग्रब्यक्त प्रिय के व्यक्तित्व को उसके माध्यम से व्यवत किया गया है ग्रथवा मधु-क्रीडाग्रों के प्रतीकों के रूप में उसका उपयोग किया गया है।

१. पल्जबिनीः पंतः इत भरो।

२. वही; वही; सोने का गान, बिह्म बाजा के प्रति।

३. वहाँ; वहाँ ; मौन निमंत्रण ।

४. परिमल ; निराला ; जागो फिर एक बार, मौन रही हार ।

५. भरना ; प्रसाद ; खोलो द्वार ; स-पूर्ण 'श्रांस्' को लिया जा सकता है।

६. यामा ; महादेवी ; मुसकात हंकेत भरा नभ, धीरे धीरे उतर चितिज से, लय गीत मदिर, गति ताल अमर ।

छायावादी काव्य के ग्रन्तगंत राष्ट्रीय चेतना कई स्तरों पर ग्रिभव्यक्त हुई है। राष्ट्रीय भावना का दैवीकरण भारत-माता की कल्पना में हुग्रा। इस रूप में सम्पूर्ण भारत की कल्पना मैथिलीशरण गुप्त (मातृभूमि) तथा जयशंकर प्रसाद (देश हमारा, भारतवर्ष) ग्रादि कवियों ने की है। स्वाधीनता की इच्छा-ग्राकांक्षा की ग्रिभव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से की गयी है, उदा०—माखनलाल चतुर्वेदी की 'कैंदी ग्रीर कोकिला' ग्रथवा सुभद्राकुमारी चौहान की 'वीरों का कैसा हो वसन्त ?' ग्रादि कविताएँ। इसी प्रकार राष्ट्रीय संघर्ष, विदेशी शक्ति के प्रति विद्रोह तथा विष्लव ग्रादि की भावना, बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' तथा रामधारी सिंह 'दिनकर' ग्रादि ने प्रकृति चित्रों में व्यंजित की है।

पिछले छायावादी किवयों में रोमांटिक भावावेग की निराशा, श्रवसाद तथा नियतिवाद की भावना मिलती है, साथ ही कुछ में श्रराजकता, उच्छृ खलता तथा ऐन्द्रिकता का ग्राग्रह विशेष दिखाई देता है। संसार की नश्वरता ग्रीर क्षिणिकता के प्रति सजग बच्चन में प्रकृति के सौन्दर्य के प्रति यही निराशा, श्रवसाद की भावना प्रमुख है। किव जीवन के हास-विलास में मग्न रहना इसीलिए चाहता है कि—

ऐसा चिर पतऋड़ श्रायेगा, कोयल न कुट्टक चिरपायेगी, बुलबुल न ग्रॅंबेरे में गा-गा जीवन की ज्योति जगायेगी,

> ग्रगिशत मृदु-नव पल्लव के स्वर 'मर मर' न मुने फिर जायेंगे॥

प्रणय-प्रेम के उल्लास में किव संसार को विस्मृत कर देना चाहता है, पर उसका क्षिणिकता में उसे ग्रपना प्रणय-विलास भी नश्वर लगता है ग्रौर इसी भावना से वह ग्रवसादग्रस्त जान पड़ता है—

कितनी बार गगन के नीचे ग्रटल प्रगाय के बन्धन दूटे, कितनी बार घरा के ऊपर प्रेयसि-प्रियतम के प्रगा दूटे। चांद-सितारे मिलकर बोले।

उसने प्रकृति के बीच का हाहाकार, विध्वंस ग्रीर उसकी नश्वरता को उसके, सौन्दर्य के साथ देखा है। नरेन्द्र शर्मा ने 'ग्राज के बिछुड़े न जाने कब मिलेंगे' में इसी भावना

१. कदि-भारती ; बच्चन ; इस पार—उस पार ।

को व्यक्त किया है—'मधुमास ग्रायेगा, श्यामल घटा घिरेगी, पर मैं न ग्राऊँमा।' इसमें प्रकृति के चिरन्तन क्रम के समक्ष ग्रपनी नश्वरता को रखकर देखा गया है। नरेन्द्र शर्मा ने प्रकृति के कठोर रूप के साथ जीवन के यथार्थ को भी प्रस्तुत किया है।' ग्रंचल में प्रेम की भावाकुलता ग्रीर ऐन्द्रिकता प्रकृति के माध्यम से व्यंजित हुई है। ग्रामे चलकर गीतकारों ग्रीर प्रयोगशील किवयों में प्रकृति के प्रति नव्य स्वच्छन्दवादी भावना मिलती है। कुछ गीतकार किवयों ने प्रकृति के प्रति यह भावना लोक-गीतों से ग्रहण की है। इन किवयों ने व्यक्तिगत सुख-दुःख, पीड़ा-व्यथा, प्रेम-वियोग तथा ग्राशा-निराशा की लौकिक स्तर पर ग्रिभव्यक्ति की है। ग्रनेक स्थितियों में प्रकृति का सौन्दर्य मनःस्थितियों के साथ व्यंजित हुग्रा है, ग्रीर उसने किव के मनोभावों को ग्रधिकाधिक प्रभावित भी किया है। इनकी प्रकृति जीवन की गहन ग्राकांक्षा ग्रीर ऐन्द्रिक सौन्दर्यवोध की ग्राकुलता से व्याप्त है।

× × ×

प्रयोग-युग में किव की दृष्टि युग-जीवन के यथार्थ से ग्रधिकाधिक सम्पृक्त होती जा रही है। ग्रतः ग्राज के किव की प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना की ग्राधार-भूमि ग्रसम्पृक्त यथार्थ है। युग-जीवन की इस गहन सम्पृक्ति के कारण वह प्रकृति के समस्त सौन्दर्य-विस्तार में रोमांटिक भाव के स्थान पर ग्रन्ततः ग्रपनी परिस्थिति के व्यंग को ग्रहण करता है। रोमांटिक किव काल्पनिक प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से ग्रात्मानुभव करता है श्रोर वह ग्रपने जीवन की ग्रान्तरिक ग्रनुभूति ग्रोर भावशीलता को एक क्रम में ग्रहण करता है। ग्राज का किव जीवन को इतनी संघटित योजना ग्रोर सार्थक संगति के रूप में नहीं देखता। वह प्रत्येक स्थिति को जीता है, प्रत्येक स्थिति को संवेदित करता है। यही उसकी यथार्थ ग्रनुभूति है। संगति, व्यवस्था ग्रोर क्रम जीन ग्रोर भोगने वाले की दृष्टि नहीं है, वह तो इतिहास का क्रम मात्र है। ग्रतः ग्राज का किव ग्रपने ग्रनुभूत को सर्जन मानता है, ग्रीर इस प्रकार प्रकृति के जीवन के प्रति वह ग्रसम्पृक्त भी रह पाता है।

प्रकृति अन्ततः किन के लिए वस्तु-तत्व है, रोमांटिक भावावेश के साथ वह प्रकृति का साक्षास्कार नहीं कर पाता। किन प्रकृति के संवेदन को अपने व्यक्तित्व के प्रसार में समाहित कर लेता है और अपने व्यक्तित्व के सामाजिक परिवेश की अनेक विषम परिस्थितियों का व्यंग करता है। अशेथ 'हवाई यात्रा' में प्रकृति-चित्रण के साथ

१. वही ; नरेन्द्र ; फागुन की आधी रात, ज्येष्ठ का मध्याह्न ।

२. वही ; अंचल ; शारदी संध्या ; वर्धान्त के बादल ।

३. शिवमंगल सिंह 'सुमन' तथा शम्भूनाथ सिंह आदि की प्रकृति विषयक कविताओं में ।

नागरिक सम्यता के व्यंग को उभारते हैं। नया किव प्रभावात्मक शैली में प्रकृति के साथ जब सामाजिक जीवन को एक साथ ग्रहण करता है, उस समय प्रकृति के चित्रों में विश्वंखलता और भाव-बोध की उलभान बढ़ जाती है, पर इससे व्यंजना की मार्मिकता भी बढ़ती है। यह व्यंग प्रकृति-चित्रण के लिए चुने गये विचित्र ग्रप्रस्तुतों से ग्रधिक उभरा है—

पिश्वम की गगत खिड़की के उन नीले घुले शीशों पर
ग्राज की बीमार, बुक्ती
सांक्ष की ये रोशनियां—
पीले टिंचर की तरह
फैल रहीं, फैल गर्यी।
ग्राज तो बीमार सभी,
बेहोश सभी।

ग्राज के काव्य में प्रकृति संबंधी इस दृष्टि के कारण कि मुक्त भाव से उसके स्नैन्दर्य ग्रीर सहचरण का उपभोग नहीं कर पाता है। इनमें कुछ कि नव्य-स्वच्छंदवादी भावधारा से प्रभावित हैं ग्रीर वे प्रकृति के संपर्क में रोमांटिक मनोमावों से, उसके ऐन्द्रिक सौन्दर्य-बोध ग्रीर काल्पिनक प्रत्यक्षीकरण से प्रेरित हैं। लेकिन उनपर भी ग्राधुनिकता का प्रभाव इस सीमा तक है कि किव इस भावावेग को स्वतः एक स्थिति के रूप में ग्रपने से ग्रसम्पृक्त कर लेता है या ग्रन्ततः वस्तु-निष्ठ दृष्टि से प्रकृति में जीवन के व्यंग्य को उभारने में समर्थ होता है। किव प्रकृति के सम्पर्क में रोमांटिक मनोभावों से ग्रान्दोलित ग्रवश्य होता है, पर वह उसकी यथार्थ दृष्टि को ग्राविल नहीं करता, वह ग्रुग की विषमता के प्रति जागरूक हो जाता है—

हवा को फाड़ने जाते
उड़न बम घर बड़े बममार
लगाने सम्यता में ग्राग
कि जिनकी चील सी छाया
ि है सब गगन काला
खिंची है एशिया ग्रो हब्श
योरप शांत सागर पार ।

बावरा श्रहेरी ; श्रहेय ; हवाई यात्रा ।

२. बन पाखी सुनो ; नरेश मेहता ; बीमार साँभ के किनारे ।

३. धूप के धान ; गिरिजाकुमार माथुर ; धूप के धान ।

रोमांटिक मनोभाव प्रकृति के प्रति किव को आकिष्त करता है, पर यह सारा सौन्दर्य-बोध द्विविधा तथा उदाशी में बदल जाता है। वह शुद्ध मनः स्थिति के स्तर पर प्रकृति भीर किव का सहसंवेदन मात्र रह जाता है जो प्रकृति के बिम्ब, प्रभाव तथा संकेत-चित्रों में व्यंजित होता है। जिन किवयों में प्रकृति के प्रति रोमांटिक मनोभाव अधिक है, उनमें प्रेम श्रीर मुक्ति के क्षिणों की मनः स्थिति में प्रकृति का सहचरण मिलता है। पर युग के संदर्भ ने किव को अधिकाधिक यथार्थ हिष्ट दी है श्रीर प्रकृति सौन्दर्य की माया के बीच यह भाव किव व्यक्त करता है—

म्राज इस वेला में
दर्द ने मुक्तको भ्रौर दुपहर ने तुमको
तिनक भ्रौर भी पका दिया
शायद यही तिल तिल कर पकना रह जायगा
सांक हुए हंसों की दुपहर पाँखें फैला
नीले कोहरे की भ्रीलों में उड़ जायगी।

रोमांटिक कल्पनाशीलता और भावावेग नयी कविता से पूर्णतः बहिष्कृत नहीं है। प्रकृति के सहसंवेदन सम्बन्धी प्रभाव-चित्रों में यह मनोभाव तथा सौन्दर्य-बोध का ग्रारोप बिखरे हुए ग्रथवा प्रभाव रूप में ग्रंकित होता है। किव 'सागर के किनारे' उसके 'रहस्य क्रोड़ से निकली हुई नीली रूपहली परियों की फिलमिलाती माया की जो विलासमयी रंगरेलियाँ देखता है, उससे उसके मन में सौन्दर्य-समर्पण की एक निष्काम स्मृति-जगमगाहट मीठे स्वप्न के बोभ की ग्रनुभूति भर' रह जाती है। ग्रौर वस्तुतः बाद में (कल) उसकी मनःस्थित में इस प्रकृति का ग्राभास रह जायगा—

जब ये मिचमिचाती लहरें चिकत सी जायेंगी''' जब इनके गुलाबी चेहरों की चटखती ताजगी में मुस्करायेंगी छिपी प्रेम लीलाएँ।<sup>3</sup>

ग्राज किव ग्रपने सारे ग्रस्तित्व के साथ जो उपलब्ध करता है उसीको सम्प्रेषित करता है, ग्रतः उसके काव्य में प्रेम ग्रीर सौन्दर्य व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत होते हैं, जिससे उसमें रोमांटिक व्यक्तिगत सीमाग्रों का ग्रतिक्रमण हो जाता है। इसके साथ ही मन:-स्थितियों के बदलते हुए रूपों के साथ भाव की क्रमिकता नहीं बनी रहती, ग्रनेक विचार भूमियाँ तथा संवेदनाएं एक दूसरे में उलभ जाती हैं। व्यक्तित्व की समग्रता में

१. वही ; वही ; रात हेमन्त की । सात गीत वर्ष ; धर्मवीर भारती ; फारुन की शाम ; वसन्ती दिन ।

२. सात गीत वर्ष ; भारती ; नवम्बर की दोपहर ।

३. चक्रव्यूह; कुँवर नारायण; सागर के किनारे।

४०२ परिशिष्ट--३

प्रकृति प्रेम ग्रौर सौन्दर्य के भिन्न स्तर ग्रहण कर लेती है, कवि की ग्रस्तित्व को उपलब्ध करने की ग्राकांक्षा में उसकी सारी व्यंजना बदल जाती है—

#### दो मुक्तेः

वह मंत्र
जिससे यह तुम्हारा सरल, पहला जहर
तल को काट दे,
गहरा बना दे,
श्रौर मुक्तको सोख ले।
यह तुम्हारा छलछलाता, प्रखर, निर्मल प्यार,
स्रौर मेरा दूब जाने को उमगता ज्वार।

ग्राज किव प्रकृति का वर्णन नहीं करता, वह उसे ग्रपने जीवन ग्रीर संवेदन के साथ ग्रहण नहीं करता ग्रीर न उससे प्रभावित मनःस्थितियों को उसके साथ ग्रिभ-व्यक्त करता है। वह केवल जीवन ग्रथवा ग्रपने ग्रस्तित्व के प्रसार में प्रत्येक ग्रनुभूत क्षरण की संवेदना को प्रेषणीय बनाता है। इसी कारण वह प्रभाव-चित्रों ग्रीर बिम्ब-चित्रों का सर्जन करता है जिनमें उसकी संवेदना के साथ बाह्य प्रकृति एक रूप हो जाती है। इस प्रकृति परिकल्पना की सीमा व्यापक है। कहीं प्रकृति का यह ग्रंकन दृश्य-विघान मात्र प्रस्तुत करता है, उसका ग्रनलंकरण या नयी ग्रप्रस्तुत-योजना इस नयी काव्य-रुचि के ग्रनुकूल पड़ती है—

तालों के जाल घने, कहीं लदे-छदे कहीं ठूंठ तने, केलों के कुँज बने, सीसल की मेंड बँघे।

इस प्रकार के दृश्य-विधान में किव की ग्रान्ति संवेदन की गहराई फलक भर जाती है। परन्तु नयी किवता की मौलिक प्रवृत्ति के ग्रनुसार दृश्य-विधान ग्रसंपृक्त वस्तु-परक खण्ड-चित्रों में उपस्थित होता है, साथ ही उसमें भावात्मक मन:स्थितियाँ व्यंजित होती हैं। विविधता के बावजूद किवता में प्रभाव की समग्रता बनी रहती है ग्रीर ग्रन्ततः जीवन की गहन व्यंजना ग्रन्तिनिहत हो जाती है।

कभी कवि प्रकृति स्रौर भावस्थितियों को एक ही विम्ब-रूप में ग्रहण करता है। रोमांटिक काव्य में प्रकृति कवि के लिए कितनी ही व्यक्तिगत ग्रनुभूति का विषय

१. तीसरा सप्तक : विजयदेव नारायण साही : दोपहर नदी स्नान ।

२. बावरा ऋहेरी ; ऋबेय ; मालाबार का एक दृश्य।

३. निकष (३); श्याममोहन श्रीवास्तव; द्त, यमुना पर ।

हो, वह उसके ग्रस्तित्व का ग्रभिन्न ग्रंग नहीं हो पाती, यद्यपि प्रकृति के प्रति किय में गहरी सम्पृक्ति होती है। नयी किवता में प्रभावात्मक बिम्ब तथा प्रतीक शैली में प्रकृति का दश्य-रूप ग्रीर चेतना एक ही स्तर पर संवेदन के एक ही बिम्ब में ग्रन्त- भुं कत हो जाते हैं। दश्य-बोघ तथा मनः स्थितियों का संवेदन-बिम्ब एक ही ग्रनुभूति- क्षिण को संवेदित करते हैं। इस प्रकार के बिम्ब-चित्रों में रूपात्मक ग्रंकन की पूर्णता रहती है, तथा निर्वेयिक्तिक रूप से जीवन की व्यंजना सिन्निहित रहती है, निर्वेयिक्तिक इसलिए कि किव स्वयं उपभोक्ता रूप में प्रस्तुत न होकर ग्रपने ग्रनुभूत उपलब्ध को ग्रसम्पृक्त भाव से संप्रेषित करता है। 'भोर' के बिम्ब-चित्र में किव ग्रपने ग्रनुभूत कोमल भाव को ग्रन्तिनिहित कर देता है—

धरती पर, निवयों के जल में, गिरि तरु के शिखरों से ढर ढर कर सब सेंदुर फैल गया।

इस प्रकार रूपात्मक चित्रों में किव केवल दृश्य-विधान प्रस्तुत नहीं करता, वरन् ग्रपने ग्रापको कहीं किसी स्तर पर व्यक्त करना चाहता है।

सहज ग्रीर परम्परागत ग्रप्रस्तुतों के स्थान पर जब ग्रपरिचित ग्रीर नये उप-मान या रूपक प्रयुक्त होते हैं तो विम्ब-विधान ग्रपने वैचित्र्य में ग्रधिक व्यंगपूर्ण हो जाता है। जीवन के व्यापक संदर्भ में बिम्ब तथा प्रभाव चित्रों में ग्रधिक गहराई तथा मामिकता ग्रा जाती है। इस दृश्य-विधान के भावात्मक चित्रण में विशेष ग्रथं की व्यंजना निहित होती है। ग्रज्ञेय की 'सूर्यास्त' तथा 'दूर्वाचल' नामक कविताग्रों में प्रकृति के साथ कवि की भावात्मक उपलब्धि का ग्रसम्पृक्त विम्बांकन है—

> पाइवं गिरि का नम्न, चीड़ों में डगर चढ़ती उमंगों सी। बिछी पैरों में नयी, ज्यों ददं की रेखा। विहग-शिशु मौन नीड़ों में मैंने ग्रांख भर देखा।

यहाँ कवि प्रकृति के सारे हश्य-विधान को ग्रात्मोपलब्धि के रूप में स्वीकारता है, वह

१. काठ की बंटियाँ ; सर्देश्यर दयाल ; भोर !

२. धुएँ की लकी रें ; लक्ष्मीकान्त ; आइना ।

३. इन्द्र धनु रौंदे हुए : श्रहेय : दूर्वाचल ।

४०४ परिशिष्ट—३

हश्यबोध के साथ कुछ क्षगों के लिए प्रकृति चेतना से जैसे ग्रिभन्न हो गया हो। पर ग्राज का किव व्यापक रूप से न प्रकृति के साथ सहचरण कर पाया है ग्रीर न उसके सौन्दर्य का उपभोग करता है। उसके ग्रिभभूत करने वाले सौन्दर्य के सम्मुख किव को, वेदनाशून्य मन की तर्कातीत स्वीकारने की मनः स्थिति से सिहरकर कहना होता है— 'नहीं, फिर ग्राना नहीं होगा।'

प्रकृति के भावमय ग्रीर ग्रात्मलीन बिम्ब-चित्रों को प्रस्तुत कर किव भावोद्रेक से ग्रविभूत भी होता है तथा उसकी जो मनःस्थिति पहले प्रकृति-बिम्ब में समाहित थी वही प्रत्यक्ष हो जाती है—

कामना, कुछ व्यथा, भावों की, सुनहली उमस, चंचल कल्पना, यह रात ग्रौर एकान्त''''''

ऐसी किवताओं में प्रारम्भिक बिम्ब निरपेक्ष जान पड़ते हैं, पर किव की मन:स्थिति अन्ततः चित्र में प्रतिघटित हो जाती है। आज के कुछ किवयों में बिम्ब-चित्रों की पूर्णता और शिल्प-विधान (अप्रस्तुत योजना) की ऐसी सजगता परिलक्षित होती है कि अपने कलात्मक कौशल के कारण ही उनके प्रयोग आधुनिक बिम्ब-विधान से अलग जान पड़ते हैं। अनेक बार प्रभावात्मक बिम्ब ग्रहण में चित्र-खंडों के स्वतंत्र-संयोग, बदलती हुई मनःस्थिति और नवीन अप्रस्तुत योजना के कारण वैचित्र्य का आग्रह जान पड़ता है। यह वैचित्र्य नयी किवता की मौलिक प्रवृत्ति में, अपनी प्रकृति सम्बन्धी परिकल्पना की विशिष्ट स्थित के कारण है। इस वैचित्र्य के माध्यम से किव अपनी मनःस्थिति की उलभन तथा जिल्लता, युग-जीवन की विषमता और अपनी निर्वेयितिक अनुभूति को व्यंजित करना चाहता है।

क्रमशः ग्राधुनिक कविता में प्रकृति ग्रपने प्रत्यक्ष-बोध ग्रौर काल्पनिक प्रत्यक्षी-करण की दृष्टि से महत्वहीन होती जा रही है। उसके रूप-रंग, स्थिति-परिस्थिति, गित-संचरण ग्रथवा क्रम-योजना की संश्लिष्टता का ग्रथं नहीं रह गया है। प्रकृति के प्रति वैज्ञानिक दृष्टि के विकास से प्रकृति का प्रत्यक्ष ग्रौर उसकी भावसंकुलता ग्रयथार्थ हो गयी है। प्रकृति ग्रपनी स्वतंत्र स्थिति में हमारे प्रत्यक्ष-बोध के यथार्थ से

१. चक्रव्यूहः कुँवरनारायणः अप्रोस-न्हाई रातः।

२. नदी के पाँव ; जगदीश ; सिंदूरी सवैरा ।

३. निकष (३) ; अनाम ; तिलामिलाती संध्या । धुएँ की लकीरे ; लद्मीकान्त ; मूँ ज का चाँद ;

भी भिन्न है। ग्रतः ग्राज का किव ग्रौर चित्रकार ग्रपने सर्जन में केवल रचना-विधान की प्रिक्रिया में उसकी संगतियाँ ढूँढने का उपक्रम करता है जिनमें उसके लिए ग्रपनी कला-कृति से प्रकृति के यथार्थ की समता या भिन्नता महत्वहीन हो चुकी हो। इसी कारण किव प्रकृति के नये रूपाकारों, रंगों, स्थितियों की विचित्र योजनाएँ करता है ग्रीर उसमें पाठक के सिक्रय सहभोग के लिए कुछ ग्रनकहा छोड़ता है या under-statement करता है।

विपिन के कुछ प्रकृति चित्रों को देखा जा सकता है।

## परिशिष्ट-8

: 5

# प्रमुख सहायक पुस्तकें

#### प्रथम भाग

#### प्रथम प्रकरण

- १. एन ग्राउटलाइन ग्रॉव इन्डियन फ़िलासफ़ी; हिरियन्ना
- २. इन्डियन फ़िलासफ़ी; एस० राघाकृष्णन्
- ३. नेचुर्लिज्म ऐन्ड एग्गनास्टिसिज्म; जेम्स वार्ड (१८६६ ई०)
- ४. परसेप्शन भ्रॉव फ़िजिक्स एन्ड रियल्टी; सी० डी० ब्राड (१६०५ ई०)
- ५. माइन्ड ऐन्ड इट्स प्लेस इन नेचर; सी० डी० ब्राड
- ६. माइन्ड एन्ड मैटर; स्टाउट (१६३१ ई०)
- ७. हिस्ट्री ग्रॉव इन्डियन फ़िलासफ़ी; दास गुप्ता
- इ. हिस्ट्री ग्रॉव यूरोपियन फ़िलासफ़ी; फ़ाल्कन बर्ग
- एवोल्युशन ग्रॉव रिलिजन; केग्रर्ड

#### दितीय प्रकरण

- १. एक्सपीरियन्स ग्रॉव नेचर; जे० डिवी (१६२६ ई०)
- २. दि कलर सेंस; कार्ल ग्रास (१८७६ ई०)
- ३. थियरी ग्रॉव माइथालोजी; स्पेंस (१६२१ ई०)
- ४. नेचर, इन्डिविजुग्रल ऐन्ड दि वर्ल्ड; जे० र्वाएस
- ५. दि प्ले ग्रॉव मैन; कार्ल ग्रास (१६०१ ई०)।
- ६. मेटैफ़िजिक्स ग्रॉव नेचर; सी० रीड (१६०५ ई०)
- ७. दि वर्ल्ड ऐन्ड दि इन्डिविजुग्रल; जे० र्वाएस (१९१२ ई०)
- म्पेस, टाइम एन्ड ड्यिटी; ग्रलेकज्रेन्डर

#### तृतीय प्रकरग

- १. दि एमोशन एन्ड दि विल; ए० बेन (१८६४)
- २. एनालिटिक साइकॉलजी; जी० एफ़० स्टाउट

- ३. दि क्रिएटिव माइन्ड; हेन्री बर्गसाँ
- ४. जेनरल साइकॉलजी; गिलीलेन्ड, मार्गन, स्लीव्स (१६३० ई०)।
- ५. दि प्रिन्सिपल्स भ्रॉव साइकॉलजी; डब्लू० जेम्स
- ६. ए मैनुग्रल भ्रॉव साइकॉलजी; जी० एफ० स्टाउट (१६२६ ई०)
- ७. साइकॉलजी म्रॉव इमोशनस्; रिवोट (१६११ ई०)

### चतुर्थं प्रकरण

- १. दि एसेन्स म्रॉव एस्यिटिक; क्रोचे (१६२१ ई०)
- २. एस्थिटिक्; क्रोचे (डुग्लोस एन्सली द्वारा अनुवादित, १६२६ ई०)
- ३. एस्थिटिक इक्सवीरियन्स ऐन्ड इट्स प्रीसपीजिशनस्; मिल्टन सी० नाइम (१९४२ ई०)।
- ४. एस्थिटिक प्रिन्सिपल; ग्रार० मार्शल (१६२० ई०)
- ए क्रिटिकल हिस्ट्री ग्रॉव माडर्न एस्थिटिक्स; ग्रर्ल ग्रॉव लिस्टोबेल (१६३३ ई०)
- ६. टाइप्स ग्रॉव एस्थिटिक् जजमेंट; ई० एम बर्टलेट (१६३७ ई०)
- ७. दि थियरी ग्रॉव ब्यूटी; केरिट (१६२३ ई०)
- त फ़िलासफ़ी ग्रॉव फ़ाइन ग्रार्ट; हेगल (१६२० ई०)
- रि. दि फ़िलासफ़ी ग्रॉव दि ब्यूटीफुल; डब्लू० ए० नाइट (१६१६ ई०)
- १०. फ़िलासफ़ीज ग्रॉव ब्यूटी, केरिट (१६३१ ई०)
- ११. ब्यूटी एन्ड ग्रदर फ़ार्म्स ग्रॉव वैल्यु; एस० ग्रलेकजेन्डर (१६२७ ई०)
- १२. माडर्न पेंटर्स, रस्किन
- १३. साइकॉलाजिकल एस्थिटिकस, ग्रान्ट एलन (१८८७ ई०)
- १४. दि सेन्स भ्रॉव ब्यूटी; सन्टायन (१८६६ ई०)
- १५. ए स्टडी इन कान्टस् एस्थिटिक्स; डन्हम (१६३४ ई०)
- १६. ए हिस्ट्री ग्रॉव एस्थिटिक्स; बोसांकेट (१६३४ ई०)

#### पंचम प्रकरण

- १. ग्राक्सफ़र्ड लेक्चर्स ग्रॉन पोएट्री; ब्रेडले
- २. ए डिफ़ न्स भ्रॉव पोइट्री; पी० बी० शेली
- ३. ए प्रिफ़ेस टू दि लिरिकल बैलेड्स; वर्डस्वर्थ
- ४. फ्रोंच प्ले इन लन्डन; मैथ्यू ग्रानंत्ड
- ५. लेक्चर्स ग्रॉन इंगलिश पोएट्स; डब्लू० हैजलिट
- ६. दि हीरो ऐज ए पोएट; कार्लाइल

#### द्वितीय भाग

- १. दि आइडिया आँव दि होली; रोडल्फ श्रोटो
- २. इन्ट्रोडक्शन दु दि स्टडी ग्रॉव दि हिन्दू डॉक्ट्रिन; रेना ग्यूनॉन (१६४५)
- ३. इनसाइक्लोपीडिया भ्रांव रिलिजन एन्ड एथिक्स (गाँड्स, हिन्दू)
- ४. ए कॉस्ट्रकटिव सर्वे ग्रॉव उपनिषदिक फ़िलासफ़ी; ग्रार० डी० रानाडे (१६२६)
- ५. ट्रान्सफ़ारमेशन ग्रॉव नेचर; कुमार स्वामी (१६२४)
- ६. दि निर्गु ए स्कूल भ्रॉव हिन्दी पोइट्री; पी० डी॰ बड़थ्वाल (१६३१)
- ७. नेचुरल ऐन्ड सुपरनेचुरल; जान श्रोमन (१६२७)
- ने नुरलिएम इन इंगलिश पोइट्री; स्टप्फ़ोर्ड ब्रोक (१६२४)
- **१.** दि भिक्त कल्ट इन एन्शेन्ट इन्डिया; भागवत कुमार शास्त्री
- १०. मिस्टीसिज्म; इवीलेन ग्रन्डरहिल (१६२६)
- ११. वर्शिप भ्रॉव नेचर; जे॰ जी॰ फ्रेजर
- १२. दि सिक्स सिस्टम्स श्रॉव इन्डियन फ़िलासफ़ी; मैक्स मूलर
- १३. दि सोल इन नेचर; हान क्रिशचियन
- १४. हिंदू गाँडस ऐन्ड हीरोज; लियोनल डी॰ वार्नट (१६२२)
- १५ हिंदु-मिस्टीसिज्म, महेन्द्रनाथ सरकार (१६३४)

#### संस्कृत काव्य-शास्त्र

- १. संस्कृत पोइटिक्स; एस० के० डे
- २. ग्रलंकारसूत्र; वामन
- ३. काव्य प्रकाश; मम्मट (भं० म्रो॰ सि०)
- ४. काव्य मीमांसा; राजशेखर (गायकवाड़ भ्रोरि० सि०)
- प्र. काव्यादर्श; दण्डी
- ६. काव्यानुशासन; हेमचन्द्र (काव्यमाला)
- ७. काव्यानुशासनवृत्ति; वाग्भट्ट (काव्य०)
- काव्यालंकार; रुद्रट (काव्यमाला)
- ६. नाट्य-शास्त्र; भरत
- १०. प्रतापरुद्रयशोभूषराः; विद्यानाथ (बाम्बे संस्कृत प्राकृत सिरीज)
- ११. रसार्णव; श्रीशिङ्ग भूपाल (घ० सं० ग्र०)
- १२. वक्रोक्त जीवत; कुन्तल (क० ग्रो० सि०)
- १३. साहित्य दर्पग्; विश्वनाथ (से० श्री०)

#### मघ्ययुग के ग्रध्ययन के ग्राधारभूत प्रमुख ग्रन्थ-

- १. इन्द्रावती; नूरमोहम्मद (ना० प्र० स०)
- २. कबीर ग्रन्थावली; सं० श्यामसुन्दर दास (ना० प्र० स०)
- ३. कवित्त-रत्नाकर-सेनापति; सं० उमाशंकर शुक्ल (हिन्दी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय)
- ४. कीर्तन संग्रह, (ग्रहमदाबाद, लल्लुभाई छगनलाल देसाई)
- ५. चित्रावली; उसमान, सं० जगन्मोहन वर्मा (ना० प्र० स०)
- ६. जायसी ग्रन्थावली; सं० रामचन्द्र शुक्ल (ना० प्र० स०)
- ७. ढोला मारूरा दूहा; (ना० प्र० स०)
- तुलसी रचनावली, सं० बजरंग (बनारस; सीताराम प्रेस)
- नंददास ग्रंथावली, सं० उमाशंकर शुक्ल (प्रयाग, विश्व०)
- १०. नलदमन काव्य, (पांडुलिपि, ना० प्र० स०)
- ११. पद्माकर-पंचामृत, सं० नंददुलारे वाजपेयी (रामरतन पुस्तक भवन, काशी)
- १२. पावस-शतक, सं० हरिश्चन्द्र (खङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर)
- १३. पुष्टिमार्गीय पद संग्रह (बम्बई; जगदीव्वर प्रेस)
- १४. बिहारी सतसई; सं० बेनीपुरी
- १५. बीजक; कबीरदास; पाखंड खंडिनी टीका (खे॰ श्री॰)
- १६. मितराम-ग्रन्थावली; सं० कृष्णाबिहारी मिश्र (गंगा पुस्तक माला)
- १७. मीरापदावली; सं० विष्णुकुमारी
- १८. रसिक प्रिया; केशव, सरदारकृत टीका (खे० श्री०)
- १६. रामचिन्द्रका; केशव, सं० लाला भगवानदीन (काशी, साहित्य-सेवा सदन) श्रीर टीका० जानकी प्रसाद (से० श्री०)
- २०. राम-चरितमानस (गीताप्रेस)
- २१. विद्यापित पदावली; सं० नगेन्द्रनाथ गुप्त (इं० प्रे०)
- २२. वेलि क्रिसन रुकमणी री; पृथ्वीराज (हि॰ ए॰ प्रयाग)
- २३. सुन्दर-ग्रन्थावली
- २४. सुन्दरी-तिलक; सं० हरिश्चन्द्र (खंङ्गविलास प्रेस, बाँकीपुर)
- २५. सूरसागर (बम्बई, खेमराज प्रेस)
- २६. हजाराः हाफिज खाँ (लखनऊ; नवलिकशोर प्रेस)

# प्रमुख पारिभाषिक शब्द

ग्रघ्यन्तरित Transferred ग्रमुकरणात्मक Imitative

म्रन्तवेंदन Organic ensiation

श्रन्तःसहानुभूति Empathy श्रभावात्मक तत्व Non-Being श्रभाक्यक्तिवाद Expressionism श्राइडिया Platonic idea

ग्रात्म-तल्लीनता Rapture

ग्रात्म-हीन भाव Inferiority complex

ग्रात्मानुकरण Self-imitation

म्राह्लाद Ecstasy इन्द्रिय वेदन Sensation

इन्द्रियातीत Transcendental कल्पन, कल्पना Imagination

काल Time

क्रीड़ात्मक ग्रनुकरण Playful imitation केन्द्रीकरण Centralization

गमन Motion
चिकीर्षा Volition
जीवन-यापन Preservation
तत्त्ववाद Metaphysics
तोष Pleasure
दर्शन Philosophy

दिक् Space

नैसर्गिक वरण Natural selection

परप्रत्यक्ष Concept

परम तत्व Ultimate reality परम सत्य Absolute reality परावर Transcendent परिगामवाद Principle of causality

पीड़ा Pain

पोषण Nutrition प्रकृतिवाद Naturalism प्रतिबिब Reflection प्रतिभास Phenomenon

प्रत्यक्ष बोध, प्रत्यय Percept
प्रभावात्मक Impressive
प्रयोगवाद Empericism
प्रयोजनात्मक Purposive
प्राथमिक Primary
बोध Cognition

भौतिकवाद Materialism

भौतिक विज्ञान Physical science मन, मानस Human mind

Matter

मनस Mind

भौतिक तत्त्व

माध्यमिक Secondary

मानवीकरण Anthropomorphism

युक्तिवाद Rationalism राग Conation रूपात्मक रूढिवाद Formalism

वंश विकसन Propagation of Species

विकलन Disintegration

विचार Thought

विषमीकरण Differentiation

विज्ञान Idea
विज्ञानवाद Idealism
शोषण Absorption
संकलन Integration
संवेदन Feeling
संस्कारवाद Classicism

सचेतन

सचेतन प्रक्रिया

सर्जनात्मक विकास

सर्वेश्वरवाद

सहज बोघ

सहज बृत्ति

सहानुभूति (साहचर्य) भावना

स्वचेतन (ग्रात्मचेतन) स्वच्छंदवाद

स्वानुभूति

Animated

Animated interaction

Creative Evolution

Pantheism

Common Sense

Instinct

Sympathy

Self-conscious Romanticism

Intuition

### अनुक्रमणिका

ग्रंचल---३६६ म्रतार--३४६, ३५२ म्रघ्यात्म रामायग-२४२, २४३, २४३ टि० ग्रनुराग बाग २६३ टि०, २७६ दि० ग्रन्योक्तिमाला (दीनदयाल गिरि)-308 ग्रभिनवगुप्त-५१ टि०, ७१ दि०, 03 ग्रभिज्ञान शाकुन्तल — १०४ ग्रयोध्यासिह उपाध्याय-१०८, ३८७ ग्रयोनियन---- प ग्ररस्तू--- ५, १० ग्रलं ग्राव लिस्टोवल-४१ टि॰ ग्रलंकारसूत्र—६८ टि० म्रलेक्जेन्डर (एस)---५६ ग्रश्वघोष---६७, ६८, ६६, १०३, १०५, १०६ श्रज्ञेय--३६६, ४०० टि०, ४०२ टि०

४०३ टि०

भ्राइडिया भ्राव टि होली (टि**०**) ४६ टि० ग्राद्री---३६१ ग्रानन्दघन---१२२, १२७ टि०, २७५ दि० ग्रानन्दवर्धनाचार्य — ६८ टि० म्रानन्दलता---२६३ टि० ग्रालम--१२२, १२७ टि०, २३२ टि० २४० टि०, ३०१, ३०२ म्रोटो (रोडाल्फ)-१४६ इन्द्रधन् रौंदे हुये--४०३ टि० इन्द्रावती-१७१ टि०, १७८ टि०. १८० दि०, १८२, १६० टि०, १६१ दि॰, २३७ टि॰, २४१, ३०३ टि॰ इन्ट्रोडक्शन दु दि स्टडी ग्राव दि हिन्दू डाक्ट्रिन---१३७ टि॰ इंडियन फिलास्फी (एस० राधाकृष्णन्) --१४० टि०, १४१ दि०, १४४ टि० १६३ टि०

i

१४४ टि०

इन्साइक्लोपीडिया ग्राव रि० एण्ड इ०
—१३४ दि० १३६ टि०
इम्पोडाक्लीस—६ टि
इलियायित—२१
इक्क-चमन—२७५ टि० ३०६ टि०
इक्क-बातक—२०६ टि०
उज्ज्वलनीलमिएा—१२०
उत्तररामचरित १०४
उपनिषद्—७, ११५, १३१, १३२,

उसमान—-१६७ टि०, १६६, १७१, १७३,१७४ टि०, १७७ टि० १७८, १७६, १८० टि०, १८१, १८३, १८४,१८६,१८७,१८८,१८६ टि० १६०,१६१,२३४,२३४ टि० २३६ २३७ टि०,२३८, २३६, २४०

ऋतुसंहार—२४२ टि०, ३०१, ३०३
एसेन्स ग्राव एस्थिटिक् ५६ टि०
एस्थिटिक्—५६ टि०
एस्थिटिक् प्रिंसिपल—५३ टि०
कठोपनिषद्—१३३ टि०

कबीर—११४, ११४, ११६, ११७ हिं , ११६, १२४, १३४, १३८, १३६, १४३, १४४, १४७, १४८, १४६, १४०, १४१, १४३, १४६, १६२, १६३, २६६, ३४२ कबीर (ह० प्र० द्वि०)—१३७ टि०, १६१ टि०

कवितावली—२१८ टि॰ कविभारती—३६८ टि॰ कवित्त रत्नाकर---२-४ टि०, ३१४ टि०, ३१७ टि०, ३१८ टि०, ३१६ टि०, ३२१ टि०, ३२२ टि०, ३२३ ਟਿ੦ कवि-प्रिया--- २८८ टि॰ कलर सेंस--३६ ठि० काठ की घंटियाँ—४०३ टि० कांत--१०,५३ कॉलिन--- दद टि० कांस्ट्रिक्टव सर्वे भ्राव दि उपनिषदिक फ़िलासफ़ी--११२ टि०, ११३ टि० ११५ टि०, ११६ टि०, १३० टि०, १३१ टि०, १३३ टि०, १५५ टि० कादम्बरी---६८, १०३, २५० कामायनी--३६३ कारलाइल--६६ कार्लग्रास—४३ कालिदास-६७, ६६, १०३, १०४, १०५, १०६, १०७, २४८, २४६, २४१, २४२, ३६०, ३७० काव्य-निर्णय— ६५ टि०, २८० टि० কাব্য-प्रकाश——৩০ टি০ काव्य-मीमांसा--- ११ टि॰ काव्यादर्श-६९ टि०, १० टि०, १४ दि०, ६८ टि० काव्यानुशासन-१४ टि॰ काव्यानुशासन वृत्ति--१४ टि॰ काव्यालंकार--६६ टि०, ६० टि० काव्यालंकारसूत्र-६८ टि०

किरातार्जुनीय-- ६८ टि०, १००

१०३

कीर्तनसंग्रह---२०१ टि०, २०२ टि०, २१५ टि॰, २१८ टि॰, २२० टि॰, २२१ टि० कीर्तनसंग्रह (कृष्णदास) २६१ टि० कीर्तनसंग्रह-(परमानन्ददास) २७१ कीर्तनसंग्रह (नंददास)---२७२ टि० कुन्तक--- ८६ क्रम्भनदास---३१० कुमारदास-१०० कुमारसम्भव---१७ टि० ६६, १०८ कुमार स्वामी-१२६ टि० कुमारिल-१०६ क्रपाराम---६४, २५० टि० क्रॅंबर नारायग्-४०१ टि०,४०४ टि० कृष्णकि - २११ टि० कृष्ण-काव्य में भ्रमर-गीत---२६८ टि॰ कृष्ण-गीतावली---२०० कृष्णदास--२१५, २१६, २६२, २७१, ३११ कृष्णादेव उपाघ्याय—३५७ टि०, ३५६ टि०, ३६२ टि०, ३६४ टि०, ३६५ टि०, ३६६ टि०, ३६८ टि०, ३६६ टि०, ३७५ टि०, ३७६ टि०, ३७७ टि०, ३७५ टि०, ३७६ टि०. ३८० टि०, ३८१ टि०, ३८२ टि०, ३५३ टि०, ३५४ टि० केशवदास-- ६४, ६६, २१०, २२४, २४८, २४६, २५१, २५२, २८० टि, २८६ टि०, ३०४ टि०, ३०६, ३२७ ३३७, ३३८, ३३६।

केलिमाला---२६३ टि॰ कैरिट (ई० एफ०)--- ५२, ५६ टि०, ਵਵ ਇ॰ क्रोचे-- ५२, ८८ टि० क्रिटिकल हिस्ट्री भ्राव एस्थिटिक्स (दि) ५२ टि०. ५४ टि० क्षेमेन्द्र-- ६१ गदाघर भट्ट---२२१ गरापति--२५३, २५४ टि० २६५ गरीबदास--१५७, १६१, १६३ गिरिजाकुमार माथुर-४०० टि० गिरघर-३१४ टि०, ३४२ गीतगोविद---२५६ गीतावली--१६६, १६८, १६६ टि० २०१ टि०, २०४ टि०, २०७, २१३, २१४, २१६, २१७ टि०, २२०. २२१ टि०, २६२, २६६, २७० टि० गुरुदत्त (ग्रमेठी)--२७६ गुरुभक्तसिह—३६० गोविन्ददास---२१४, ३१०, ३११ ग्रन्थावली (कबीर)--११२ टि०, ११४, १४३, टि०, १४५ टि० १४७ टि॰, १४८, टि॰, १४६ टि॰, १५० टि॰, १५३ टि॰, १५७ टि॰, १६२ टि०, १६३ टि० ग्रन्थावली (जायसी)---११४ टि०, ११७ टि०, १६६ टि०, १६८ टि०, १७१ टि०, १७३ टि०, १७५ टि०, १७७ टि०, १७८ टि०, १७६ टि०, १८१ टि०, १८४ टि०, १८६ टि०, १६० टि०, २३६ टि०, २३७ टि०. २३६ टि०, ३०१ टि०, ३०२ टि०, ३३१ टि०

ग्रन्थावली (दीनदयाल गिरि)---३१६ टि०, ३२३ टि० ग्रन्थावली (सुन्दरदास)-१४० टि०, १४१ टि॰, १४४ टि॰, १४६ टि॰, १६० टि॰, १६१ टि॰, २६८ टि॰, २६६ टि०, ३०० टि० ग्राम-साहित्य--३५७ टि०, ३६१ टि०, ३६२ टि०, ३६३ टि०, ३६५ टि०, ३६६ टि०, ३६७ टि०, ३६८ टि०, ३६६ टि०,३७४ टि०, ३७५ टि०, ३७६ टि०, ३७७ टि०, ३७८, ३७६ टि०, ३८० टि०, ३८१ टि०, ३८२ टि०, ३६४ टि० ग्रियर्सन-१०६ ग्रेट एलन—३६ टि० घनानन्द---२७४ चक्रव्यूह-४०१ टि०, ४०४ टि० चतुर्भु जदास---३१० चन्द्रवती पाण्डेय --११८ टि० चरणदास-१५२ टि०, १५६, १५६ चित्रावली--१६७ टि०, १६६ टि०, १७१ टि०, १७३ टि०, १७४ टि०, १७७, १७८, १७६ टि०, १८० टि०, १८१ टि०, १८२, १८३, टि० १८८, १६०, १६० टि०, १६१ टि०, २३४, २३५ टि०, २३६ टि०, २३७ टि०, २३५ टि०, २४० टि०, २४१ टि०, २४२, ३०१ टि०, ३०३ टि० चौरासी पद (हितहरिवंश)--२६४ ਟਿ0

जगदीश-४०४ टि०

जगदीशचन्द्र बसु (सर) - ३५ जगद्विनोद---२८०, टि०, ३४१ टि० जगन्नाथ (पंडितराज)---६६ टि०, ६८ टि० जमुना लहरी (ग्वाल)---२७६ टि० जम्ना लहरी (जमुनादास)---२७६ ਟਿ 0 जमुना लहरी (पद्माकर)---२७६ टि॰ जयदेव---२५६ जयशंकर प्रसाद--३६३, ३६५,३६७, ३६८ जलकेलि पचीसी--२७५ टि॰ जानकीदास-- ६८, १०४ जामी--३४५, ३४८, ३४६, ३५०, ५११, ३५३, ३५४ जानकीहरण-१०० जायसी---११२, ११७, ११६, १२३ टि०, १२४, १२६, १६६, १६८, १६६, १७१, १७२, १७३, १७४, १७५, १७७, १७८, १७६, १८१, १८२, १८३, १८४, १८७, १८८, १८६, १६०, २३२ टि०, २३४, २३४, २३६, २३७, २३८, २४०, ३००, ३०२, ३२८, १३१, ३३२, जुगुल सतक---२६३ टि० जेम्स वार्ड-१२ टि०, भरना-३६७ टि० भूला पचीसी--२७६ टि०, टाइम्स ग्राव एस्थिटिक जजमेंट--४७ टि॰ ट्रान्सफ़ारमेशन ग्राव नेचर-५० टि०, १२६ टि॰

ठाकुर--१२७ टि०, २७४,३०६, ३१६ डायन---१४१ डेफ़ेन्स ग्राव पोइटी---५४ टि०, ६५ टि० डेसियर---५२ ढोला मारुरा दुहा-१२७, टि० २०५, २२६, २२७, टि०, २२६, २५३, २४४, २४४, २६३, २६४, २६४, ३२७, ३२८, ३३० तसब्वुफ़ ग्रथवा सुफ़ीमत--११८ टि॰, ११६ टि० तीसरा सप्तक--४०२ टि० त्लसीदास---६५, ११२, ११५, ११६, ११७, ११६, १२३ टि०, १२४, १२४, १२८, १३४, १६४, १६६ १६७, १६८, १६६, २००, २०१, २०४,, २०४, २०७, २११, २१२, २१३, २१४, २१४, २१६, २१७, २१८, २२०, २२१ टि०, २२५, २४३, २४४, २४५, २४६, २४७. २५१, २६६, २७०, ३०४ ठि० ३२७, ३३३, ३३४, ३३६, ३४२ थियूरी म्राव ब्यूटी-- ५२ टि० ५६ टि० दण्डी--६६ टि०, दद टि०, दह, ६०, ६४ टि०, ६८ टि० दरिया साहब--१४५, १५४, १५६ १६१, १६२, २६६ दादु---११२, ११४, १२४, १३८, १३६, १४२, १४३, १४४, १४४, १४६ टिं. १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५६, १५७, १५८, १६२, २६६, ३०० दीनदयाल गिरि - २६३ टि० २७४, ३१८, ३२३, ३४२

१७०, १७२, १८२, १८३ टि०, १८६, २३४, २३८, २३६, ३०१, ३०३, २०४ दुर्वादल--३६१ देव-- ६५, २५० टि०, २५१, ३१५, ३१६, ३२१, ३२२, ३४२ दोहावली--(तु०) ११६ टि०, २७६ दोहावली-(मिति०) ३४२ टि० धर्मवीर भारती-४०१ टि० घरनीदास--१४६, १४७, २६६ धूप के घान--४०० टि० घ्यों की लकीरें--४०३ टि० ध्वन्यालोक---६८ टि० नन्ददास--१२५, २२०, २२१, २६३ टि॰, २६४, २६४, २६६, २७०, २७२, २७७ नलदमन काव्य---१६७, १७० टि०, १७२, १७४, १८२, १८६, १८८, १६१, २३२ टि०, २३६ टि० २४० टि०, २४१ टि०, ३०४ नरेन्द्र शर्मा--३६८, ३६६ नरेश मेहता-४०० टि० नागार्जुन--- ८, १५ नानक---१२५, १५६ नाट्यशास्त्र-६० टि० नाव के पाँव---४०४ टि० निकष-४०२ टि०, ४०४ टि० निजामी--३४७ नित्य-बिहार जुगुल घ्यान (ग्रानन्द रसिक)---२६४ टि० नित्य-बिहार जुगुल ध्यान (रूपलाल गोस्वामी)---२६४ टि•

दुखहरनदास-१६६, १६७ टि०,

निर्गुरा स्कूल ग्राव हिन्दी पोइटी ११५ टि॰, १३६ टि॰ निसार--१६२, १६५ टि० नूरजहाँ--३६१ टि० नूरमोहम्मद-१६६ टि०, १७०, १७१ टि०, १७८, १८०, १८१, १८२ टि०, १६०, १६१, २३६ टि०, २३७ टि० २४०, २४१ टि०, ३०३ नेचुरल एण्ड सुपरनेचुरल-१६८ टि०, १७२ टि० नेचुलिज्म इन इंगलिश पोइट्री-११० टि० पंचाध्यायी-- १६४ टि० पक्षी विलास---२७६, २८० टि० पद (श्री किशोरीदास) २६३ टि॰ पद (हरिदास) २६३ टि० पदावली (मीरा) २५७ टि०, ३०८ टि० पदावली (विद्यापित) २०६ टि०, २५६ टि०, ३०६ टि०, ३३४ टि० पद्माकर---२८० टि०, ३१५, ३१७, ३२२, ३४१

पद्मावत—११७ हि॰, १६६ हि॰, १६८ हि॰, १७१ हि॰, १७३ हि॰, १७४ हि॰, १७७ हि॰, १७६ हि॰, १८१ हि॰, १८४ हि॰, २३२ हि॰, ३३४ हि॰, ३१४ हि॰, ३१७ हि॰, ३२८, ३२६

पद्मचूड़ामिं --- १०० पद्माभरण --- ३४१ टि० परमानन्ददास ---- २१७, २७१ परिमल --- ३६६ टि०, ३६७ टि०

३६७ टि० पाइथागोरस--- दि०. १४ पावस-शतक--३१४ टि०, ३१८ टि०. ३१६ टि०, ३२० टि० पुष्टिमार्गीय पद-संग्रह—२६२ टि०, ३१० टि०, ३११ टि०, ३१२ टि० प्रहपावती--१६७ टि०, १७० टि०, १७२ टि०, १८२, १८३ टि०, १८६ टि०, २३२ टि०, २३४ टि०, २४० टि॰, ३०३ टि॰, ३०४ टि॰ प्रियप्रवास—-३८७ पृथ्वीराज---२२५, २५१, २५२, २६६ टि०, २६७, ३२७, ३३७, ३३८ प्रतावरुद्रयशोभूषगा--१२ टि॰ प्रवरसेन--१००, १०६ प्राग्यसंगली-१५६ टि० प्रिफ़ेस द्र दि लिरिकल वैलड्स-६८ प्रीति-पावस--- २७५ टि० प्ले ग्राव मैन (दि०) ५३ टि॰ प्लेटो--- ६, १०, ८६ फायड—-५४ फ्रेजर (जे० जी०) १३१ टि० बच्चन---३६८ बडध्वाल (पी० डी०) ११५ टि०, १३६ टि० बन पासी सुनो-४०० टि० बानी (गदाघर) २६३ टि०, २६५ टि० बानी (गरीबदास) १४६ टि०, १५७ टि०, १६१ टि०, १६३ टि०

पल्लविनी--३१४ टि०, ३१६ टि०,

बानी (दादू) ११२ टि०, १५० टि०, १५३ टि०, १५५ टि०, १५८ टि०, १५६ टि०, १६२ टि० बानी (धरनीदास) १४६ टि०, १५८ टि० बानी (मलूकदास) १४६ टि०, १५३ टि० बानी (रैदास) १४४ टि॰ बागा-- ६८, १०३, २४८, २४६, २४०, 380 बारहमास (रसाल कवि)---२७७ टि॰ २७८ टि० बारामासी (देवीसिंह)--२७७ टि०, २७५ टि० बारामासी (पंचन क्वरि)---२७७ टि०, २७५ टि० बारामासी (बलभद्रसिंह)---२७७ टि०, २७५ टि० बारामासी (सुन्दर, ग्वालियर)-२७८ टि॰ बालकृष्ण शर्मा 'नवीन'--३६८ बावरा श्रहेरी--४०० टि०,४०२ टि० बिहारी---२८२, २८३, ३१६, ३२१, ३४०, ३४१ बिहारी सतसई---२१० टि॰ बीजक--१५० टि०, २६६ टि० बुद्धघोष—६८, १०० बुद्धचरित--१ दि०, १६ टि० बुल्ला--१५३, २६८ बृहदारण्यक---१४० टि० बोधलीला--१४६ टि०

बोधा---२३३, २४६, २४१, २७५, ३०६ टि० ब्यूटी एण्ड ग्रदर फ़ार्मस श्रॉव वैलू-६५ टि० भक्ति कल्ट इन एंशेन्ट इंडिया-१३६ टि० भक्तिसागर-१५६ टि०, १५६ टि० भट्टनायक---५१ टि०, ७१ टि० भट्टलोल्लट--- ५१ टि० ७१ टि० भरत---६०, ६२ भवभूति--१०५ भागवतकुमार शास्त्री-१३६ टि० भारवि-- ६८, १००, १०३, १०४, १०६, २४६ भाव-विलास--- ६५ टि०, २८० टि०, २८१ टि०, ३१८ टि०, ३२१ टि०, ३२२ टि०, ३४२ टि० भारतेन्द्र हरिश्चन्द्र---२०६ टि०, २३० ਟਿ • भामह-६६ टि॰, ८८ टि॰, ८६, ६० भास---१०६ भिलारीदास--६५, २८० टि० भ्रमरगीत---२६८ भोजपुरी ग्राम गीत--३५७ टि०, ३५६ टि०, ३६२ टि०, ३६४ टि०, ३६४ टि॰, ३६६ टि॰, ३६८, टि॰, ३६९ टि०, ३७४ टि०, ३७६ टि०, ३७७ टि०, ३७६ टि०, ३७६ टि०, ३५० टि०, ३८१ टि०, ३८२ टि०, ३८३ टि०, ३६४ टि० मजूमदार (एस० ग्रार०) २५३ टि० 

३१४, ३१८, ३४०, ३४१, ३४२ टि० मम्मट--७० टि०, ६० मलुकदास--१५३ महादेवी--- ५२ टि०, ३६७ महादेवी का विवेचनात्मक गद्य--- ५२ ਰਿ 0 महावीरप्रसाद द्विवेदी---३८७, ३८८ महाबानी---२६३ टि० महाभारत-- ६७, ६६, १०२, १०४, 228 माइण्ड एण्ड मेटर-- ५ टि॰ माखनलाल चतुर्वेदी---३६८ माघ--६८, १००, १०४, १०६, २४८, ् २५१, ३४० माधवानल कामकंदला--१२६ टि०, १८२. २३२ टि०, २३६, २४० टि० २६४ माधवानल कामकंदला प्रबंध---२५३, २५४ टि० मार्शल (एच० ग्रार०)— ५२, ५३ टि० मिश्रबंधु---१०८ मण्मयी---३६१ मिस्टीसिज्म-१५२ टि०, १५४ टि० १५५ टि० मीरा-१२७ टि०, २०८, २४७, २४८. ३०८ मुक्टघर पांडेय---३६०, ३६१, ३६२ मेकडूगल---३७ टि० मेघदूत--१०४, २६७, ३७० टि० मैक्समूलर-११५ टि०

मैथिलीशररा गुप्त---३८७, ३६८ याज्ञवल्क्य--१४० टि० यामा---३६७ टि० युसुफ़ जुलेखा---१८२, १८५ टि० रंगभर---२६३ टि० रघूवंश--६७ टि०, ६६, १०३, २५१ रतिमंजरी--२६३ टि० रवीन्द्र ठाकुर---१७ रसखान-१२७ टि०, २०६, २७४ २७४ रस गंगाघर--६६ टि०, ६८ टि० रस-पियुष-निधि--२७६ टि० रस-प्रबोध---६५ टि०, २८० टि० रसराज---२८० टि०, २८१ टि०. ३४० टि०, ३४२ टि० रस-विलास---२६४ टि० रसार्गावसार--- ६३ टि० रसिक-प्रिया--६६ टि०, २१० टि०, २८० टि० रसिक-लता---२६३ टि० रस्किन---५५ रहसि-मंजरी---२६३ टि० रहीम--३४२ राजशेखर--- ६१ राधाकृष्णन् ( एस० )--१४० टि०, १४१ टि० राधारमण रस-सागर--- २६३ टि॰ २७५ टि०, २७६ टि० रानाडे (ग्रार० डी०) ११२ टि०, ११३ टि०, १३० टि०, १३१ टि०, १३३ रामकुमार (डा०)--१०८

.

रामचन्द्र की बारहमासी---२७८ टि० रामचन्द्र शुक्ल---१०८, ३८८ रामचन्दिका-- २२५, २४७, २४५ टि० २५२, ३०४, ३०५, ३३७, ३३६ टि० रामचरितमानस-१९७, २११ टि॰ २१३ टि०, २१४ टि०, २१६ टि०, २२४, २४२, २४३, २४६, ३०४, ३०४, ३३६ टि० रामचरित उपाध्याय---३८७ रामनरेश त्रिपाठी---३५७ टि०, ३६१ टि॰, ३६२ टि॰, ३६३ टि॰, ३६४ टि॰, ३६५ टि॰, ३६६ टि॰, ३६७ टि०, ३६ टि०, ३६६टि० ३७०टि०, ३७४ टि०, ३७५ टि०, ३७६ टि०, ३७७ टि०, ३७८ टि०, ३७६ टि०, ३८० टि०, ३८१ टि०, ३८२ टि०, ३५४ टि०, ३५६ रामधारीसिंह 'दिनकर'---३६८ रामसिंह तोमर-१०६ टि० रामानन्द---१२८ 288 रामायरा (वा०)-६७, ६८, ६६, १०१, १०२, १०५, २२४, २४३, २४७ रास पंचाध्यायी (ध्रुवदास)-२६४ टि० रास पंचाध्यायी ( नंददास )--२२०, २६४ टि०, २६५ टि० रास पंचाध्यायी (रामकृष्ण चौवे)--२६४ टि० रास-विलास---२६४ टि०

रस-विहार लीला---२६४ टि०

रास-लीला---२६४ टि०

राहल सांकृत्यायन---१०६ टि० रवोट--३४ टि० ऋतु-संहार--१०५ रूप गोस्वामी--११६ रूपनारायरा पाण्डेय-३८६ रूमी--३४०, ३४१, ३४२, ३४३ रेना ग्यूनान-१३७ टि० रैदास---१४४ टि॰ लक्ष्मीकान्त-४०३ टि०, ४०४ टि० ललित ललाम---३४१ टि० लाइबनीज--५१ लेक्चर्स ग्रान इंगलिश पोएट्स-६८ टि० लोचनप्रसाद पाण्डेय-३८६ वन-विहार लीला---२६५ टि० वर्डस्वर्थ--६= वर्टलेट (ई० एम०)--- ५७ विशिष भ्राव नेचर--१३१ टि० वल्लभाचार्य---२७, ११२, २१८ वाग्भट्र--- ६१, ६४ टि० वान हार्ट मेन--- ५४ टि० वामन-६८ टि०, १० वार्कले--१० वाल्काट--५२, १०६ वाल्मीकि--१०६, २४३ विक्रमोर्वशीय-१०४ विजय देवनारायमा साही-४०२ टि० विद्यापति--१२७ टि०, २०६, २०६, २४८, २६०, २६१, २७६, ३०६, ३०७, ३०८, ३१०, ३३३, 338

विनय-पत्रिका---११२, ११३ टि०, **439** विपिन---४०५ टि० विरह मंजरी---२७० विरह वारीश-१८२, २३२ टि०, २३६, २४१, ३०१ टि० विलियम जेम्स--- ६२ विश्वनाय-६८ टि०, ६४ टि० विक्व भारती पत्रिका--१०३ टि० विश्ववागी पत्रिका-१७६ टि० विहार वाटिका---२६३ टि० बुन्दावन प्रकाशमाला (चन्दलाल) २६२ टि०, २६३ टि० बुन्दावन शतक (ध्रुवदास) २६२ टि॰ २६३ टि० बुन्दावन शतक (भगावत मुनि) २६२ टिंग, २६३ टिंग बुन्दावन शतक (रसिक प्रीतम) २६२ **ਰਿ**० वेलि क्रिसन रुक्मिग्गी री---२२५, २४७, २५१, २६३, २६५, २६६, ३३७, ३३८ टि० शंकर--- ८, १०६, १११, ११२, ११५, १३३, १४१, १४३ शंकर भाष्य (उपनिषद्) १४६ टि० शंकर भाष्य (गीता) १४३ टि० शतक (ठाकुर) २७४ टि०, ३०६ टि० शब्दसागर--- २६८ टि॰ शब्दावर्लः (कबीर) १४५ टि०, १५० टि० शब्दावली (दादू) १३८ टि०, १३६

टि०, १४२ टि०, १४४ टि०, १४८

टि॰, १५१ टि॰, १५७ टि॰ शब्दावली (दरिया) १४५ टि०, १५४ टिं0, १६० टिं0, १६१ टिं0, १६३ टि०, २६६ टि० गब्दावली (धरनी) २६१ टि० शब्दावली (बुल्ला) १४६ टि०, १५४ टि० शिलर----५३, ५४ टि० शेली-५४ टि॰, ६८ टि॰ शिवमंगलसिंह सुमन-३१६ टि॰ शिशुपाल-वध---१०० शेख---२२७ टि० श्याममोहन श्रीवास्तव--४०२ टि० शम्भूनाथसिंह ३६६ टि० श्यामसुन्दर दास-१०८ व्वेताश्वतार-- उप०---१३ थी चन्द्रावली--३८६ टि॰ श्रीधर पाठक---३८८, ३८६ टि० श्री हरीदास के पद---२६३ टि॰ श्रीपति--३१६ श्रीमद्भागवत---२४२, २४३, २४४, २६५, २६६, श्रीराधाकृष्ण की बारहमासिका-(जवाहर) २७= टि॰ थी विद्यानाथ--- ६२ दि० श्री शंकुक--- ५१ टि०, ७१ टि० श्रीशिंग भूपाल—६३ टि० श्री हर्ष---६८, १००, २४८, २४६, २५१, पट्-ऋतु वर्णन—(पद्मा०) २७४ टि० पट्-ऋतु वर्णन (प्राननाथ) २७६ टि०

(रामनारायन)--षट्-ऋतु वर्णन २७६ टि० षट-ऋतुवर्णन सरदार)---२७६ टि॰ सरदार--- ६६ संतवानी संग्रह--११७ टि०. मंस्कृत पोइटिक्स--- ६ टि॰. मतसई (विहारी)---२५३ टि०, ३१६ टि०, ३२१ टि०, ३४० टि०, ३४१ feo. सनाई---३४६, ३४७, ३४६ मर्वेश्वरदयाल-- ४०३ टि० साइकोलॉजी भ्राव दि इमोशन्म--३४ टि० साकेत--३८७ मात गीत वर्ष-४०१ टि० मान्टायन (मी०)--- ५३ दि० साहित्यदर्परा-६ टि०, ६४ टि०, सिक्स मिस्टम ग्राव इन्डियन फिलामफी -(दि) ११५ टि० सियारामगरमा गुप्त-३०,३६१ मुख-उल्लास---२६३ टि०, सूख-मंजरी---२६३ टि० मुजान-रसवान--२७४ टि०, स्न्दरदास--११४,१३६,१४०,१४१, १५२ टि०, १६०, १६१,३०० मृन्दरी तिलक---२०६ टि०, २१० टि०, मुमित्रानन्दन पंत--३६२,३६३,३६४, e35,335,**X**35 मुञील कुमार डे--- ८६ मुमद्राकुमारी चौहान—३६८ मुर्यकान्त त्रिपाठी निराना—३६४, **९३६, ३३६, ४३**६

सुरदास-- ६४, ११३, ११६, ११७, ११६, १२३ टि० १२४, १२४, १६४, १८६, १६७, १६८, २००, २०१, २०२, २०३, २०५, २०६, २०७, २०६, २०६, २१२, २१४, २१७, २१६, २५८, २६३, टि०, २६४, २६६, २६७, २६८, २६६, २७०, २७२, ३१०, ३११, ३१२, ३३३, ३३४, ३३४ मुरसागर-११३ टि०, ११४ टि०, १६६ टि०, १६५ टि०, २०२ टि०, २०३ टि०, २०५ टि०, २०८ टि०, २१२ टि०, २१४ टि०, ११७ टि०, २१६ टि०, २६१ टि०, २६६ टि०, २६६ टि०, २७२ टि०, २७३ टि०, २७३ टि०, ३११ टि०, ३१२ टि०, ३३४ टि० सूर-साहित्य--१२० टि०, मेंस ग्राव ब्यूटी (दि०)-४३ टि०, ५६ टि०. मेत्वनध-६६, १०० मेनापित---२८२, २८३, २८४, २८४, इन्प्र, एन्ड, २८७, ३१४, ३१४ दि०, ३१६, ३१७, ३१६, ३२०, ३२१, ३२२, ३२३, ३३६, ३४० टि॰ सैयद गुलाम नवी--१४, २५० सौन्दरनंद--६७ टि०, ६६, १०५ स्टफ्डोडं ए० ब्रोक-११० टि०, स्टाउट---५ टि०. स्पिनोजा-- १० स्पेंमर---५३ हजारा ( हाफिज सां)--- २११ टि०,

३१७ टि॰, ३२० टि॰ ३२२ टि॰, ३२३ टि० हजारी प्रसाद द्विवेदी-१०८, ११० टि०, १११ टि०, १२० टि०, हरिश्चन्द्र---३८६ टि० हाफ़िज---३४६, ३५०, ३५३ हाब्स---१० हिंडोला---२७६ टि०, हिततरंगिनी—६५ टि०, २५० टि०, हितहरिवंश-२२०, २२१ हिन्दी काव्यधारा की भूमिका-१०६ ह्यूम-१० ११० टि०, १११ टि०, ११६ टि०, ज्ञान-समुद्र---१५२ टि०

११५ टि० हिन्द्स्तानी (पत्रिका)---५० टि०. ६५ टि० हिन्दू गाड्स एंड हीरोज-१३४ टि॰ हिन्दू मिस्टिसिज्म-१६५ टि० हलासलता---२६३ टि० हेमचन्द्र---६१, ६४ टि० हेराक्लायूटस--- ६ टि० हेजलिट (डब्लू०)--६८ हेगल---१० हिन्दी-साहित्य की भूमिका-१०८, हृदय-विनोद (ग्वाल कवि)--२७६ टि०

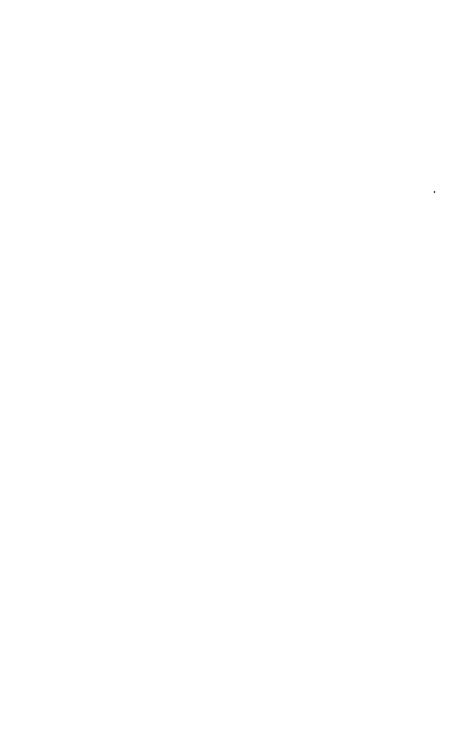

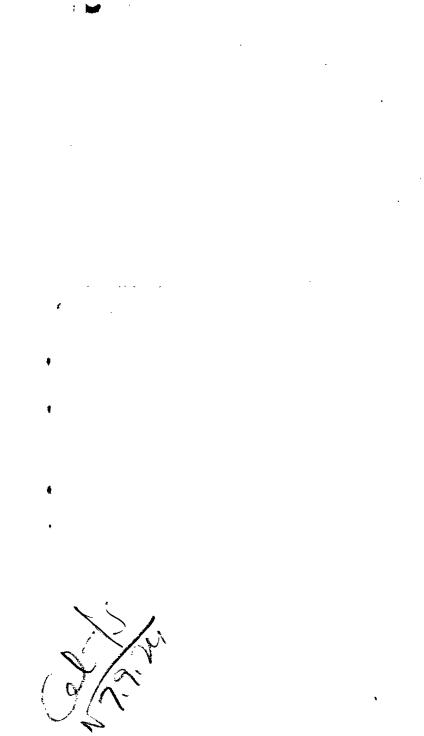



GOVT. OF INDIA Department of Archaeolog NEW DELHL